110; seen लारज्यस्तः, अंगरेकी शिला, हिन्दी स्रीत प्रभृति पम्तकोंके लेखक और गुलिस तं कितनी ही पुस्तकोंके श्रनुवादक वाबू हरिदास द्वारा जिल्हि प्रकार्शक हरिदास एएंड्र सुद्रक सत्यपाल शंमी िर प्रेस, माईथान<sup>,</sup> ीं बार

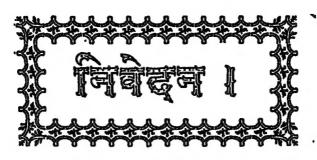

मेरे प्यारे देशवासियोंने "स्वास्थ्यरज्ञा" श्रीर "चिकित्सा-चन्द्रोदय" सींत मागींका आशातीत आदर किया है। तभी तो "स्वास्थ्यरचा" के ब्राठ-ब्राठ संस्करण हो गये ब्रौर उनमेंसे कितने ही पाँच-पाँच श्रौर छै-छै हजारी। "चिकित्सा-चन्द्रोदय" की कद्र "स्वास्थ्यरत्ता" से भी श्रिधिक हो रही है। यह उसी फ़द्रका नतीजा है कि, इसके पहले भाग के तीन, दूसरेके चार श्रीर चौथेके भी तीन संस्करण छप गये। सातवें और छठे भाग अभी थोड़े ही दिनोंसे निकले हैं। पर वे इन 'भागोंसे भी जल्दी खत्म होते दिखाई देते हैं। मुक्ते श्रपने लिखे प्रन्थों की ऐसी अभूतपूर्व कर होती देखकर जो आनन्द अनुभव होता है, उसे में क़लमसे लिखकर वता नहीं सकता। पर यह सब है, श्रीकृष्णकी **फुपाका फल । उस अशरण्शरण, अनाथनाथ, दीनवत्सलकी जिसपर** कृपा होती है, वह तुच्छ-से-तुच्छ व्यक्ति होनेपर भी सफलता प्राप्त करता ही है। मैं एक श्रतीव तुच्छ श्रीर नगएय हिन्दी-लेखक हूँ, पर उसकी विशेष कृपाके कारण, अटकसे कटक और काश्मीरसे कन्या-कुमारी तक, मेरी सुख्याति हो रही है। मेरे नामके साथ प्रकाशित बुरी-से-बुरी पुस्तकको भी लोग शौक्रसे खरीदनेको तैयार रहते हैं। अगर उसकी मुक्तपर खास मिहरबानी न होती, तो मेरी लिखी पुस्तक टंके सेर भी न विकर्ती। चिकित्सा-चन्द्रोदयका मूल्य कम नहीं है, ंपूरे चालीस रुपये आठ आने हैं। राजा-महाराजा और सेठ लोग तो

याकुल हो जाता है। इसिलये कृतिम उपायोंसे रोगीकी हवा बुरंग्सी चाहिये। पंखेकी हवासे हानि नहीं होती; विल्क लाम ही लेट्नेता है। क्योंकि शासमें कहा है—"व्यवनस्थानिलस्त्रण्यास्वेदम्-सम्ब्राध्रमापहः" अर्थात् पंसेकी हवा पसीना, प्यास, वेहोशी और वैद्कानको नाश करती है। परन्तु जिस किस्मके पंसेकी हवा डागीके लिये अच्छी हो, उसी किस्मके पंसेकी हवा करनी चाहिये। ना मावप्रकाश" में लिखा है:—

वि "ताड़के पंखेकी हवा त्रिदोपनाराक होती है। वांसके पंखेकी वा गरम और रक्तिपत्तको कृपित करनेवाली होती है, कपड़ेकी लिवा त्रिदोपनाराक, चिकनी, हृदयको हितकारी और उत्तम है। चमर, वारहल और वेतके पंखेकी हवा भी कपड़ेके पंखेकी तरह परमो- अस होती है।" "हारीत-संहिता" में लिखा है:—

र सं "ताड़के पंखेकी हवा तथा केलेके पत्तेकी हवा शीतल और

प्र है। इनकी हवा थकानको हरती है। नींद लाती है और आनन्द े

रती है तथा शोक, रोग, विकार, दाह, पित्त, परिश्रम, ग्लानि और

मको शान्त करती है। इन दोनों तरहके पंखोंकी हवा सव तरहसे

उम है; पर इसमें भी एक दोप है, वह यह कि गीलेपनके कारण

किको कुपित करती है।" ताड़का पंखा सूखा हो सकता है, पर

किको पत्तेका पंखा सूखा किसी कामका नहीं। केलेके पत्तेका

लिशा पित्तकार और दाह अरमें हर तरह उत्तम है।

्व जसके पंते और मोरपंत्रसे बने पंत्रेकी हवा अच्छी होती है। इनकी हवा सुगन्वित, किसी क़द्दर शीतल, ग्लानि, अस सूच्छी, द्वारेशी, शोध, विसर्प और विषको नाश करनेवाली होती है। वि काँसीके वर्त्तनकी हवा रूखी और गरम होती हैं। किन्तु हैं दें उको शान्त करती, अस, दाह—वक्तन और धकानको नाश करती की सुख देती और नींद लाती है।

बाँसके पत्तेकी हवा तन्द्रा श्रीर निद्रा करती है, रूखी श्रीर कवैलं है, किन्तु वातको क्रिपत नहीं करती।

कपड़ेकी हवा घावपर सूजनवालेके हक्षमें अच्छी नहीं है। यार्न इसके सिवाय और सबको अच्छी है। लाल कपड़ेकी हवा सदा खरा है, अतः लाल कपड़ेकी हवा सदा त्यागनी चाहिये, क्योंकि वह का और रक्त—खूनको कुपित करती है, तथा अनेक रोग पैदा करती । और परिश्रम, ग्लानि, प्यास, तन्द्रा तथा निद्रा बहुत करती है।

नोट—रोगानुसार या दोपानुसार जैसे पङ्कों की हवा उपकारी हो, वैसा ह पङ्का काममें लाना चाहिये। लाल वस्तकी हवा सदा त्यागनी चाहिये। घावप सूजनवालेको किसी तरहके भी कपड़ेके पङ्कों की हवा अच्छी नहीं है। कफप्रधा रोगमें केले और गीले ताड़के पङ्कों की हवा अच्छी नहीं है। बॉसके पंखेकी हद रक्र-पित्त, पित्तज्वर और दाहज्वरमें अच्छी नहीं है। साधारणतया, ज्वरवालों लिये सफेद वस्त, मोरपङ्क, चमर और सूखे ताड़के पंखेकी हवा हितकारी है 'विजलीके पंखेकी हवा ज्वरवालेके लिये हितकारी नहीं है।

## ज्वर्मे पथ्यापथ्य ।

( ज्वर-रोगीके त्यागने श्रीर सेवन करने योग्य श्राहार-विहार )

सभी रोगोंमें पथ्य और अपध्यपर ध्यान देनेकी सबसे बड़ी जरू रत हैं; क्योंकि पध्य यानी दितकारी आहार-विहार सेवन करने ने अहितकारी आहार-विहार त्यागनेसे, बिना किसी दवाके भी, रोग आराम हो जाता हैं; पर, अपध्य सेवन करनेसे, हजारों पन हरें खानेसे भी, रोग नाश नहीं होता। कहा है:—

> विनाऽपि भेषजैञ्चीघिः पथ्यादेव निवर्तते । न तु पथ्यविहीनस्य भेषजानां शतैरपि ॥ पथ्ये सति गदार्तस्य किमीषघ निषेवणैः । पथ्येऽसति गदार्तस्य किमीषघनिषेवणैः ॥

सारे रोग, विना श्रोषि सेवन किये, केवल पथ्यसे ही नाश हो बाते हैं; परन्तु कुपध्य सेवन करनेसे, सैकड़ों दवाइयाँ होनेपर भी, ोग श्राराम नहीं होता।

यदि पथ्य सेवन करे तो श्रोषधिकी क्या जरूरत ? श्रर्थात् हित-गरी श्राहार-विहार सेवन करनेवालेको दवाखानेकी जरूरत नहीं, वह तो पथ्य सेवन करनेके कारण, बिना दवा ही श्राराम हो जायगा; इसी तरह श्रपथ्य सेवन करनेवाले यानी श्राहितकारी श्राहार-विहार प्रेवन करनेवालेको भी दवाकी जरूरत नहीं; क्योंकि जो श्रपथ्य. वेवन करता है, वह हजार उत्तम-से-उत्तम दवाइयाँ खानेसे भी प्राराम न होगा।

कैसे अनमोल उपदेश हैं! इनके भीतर कैसा अमृत भरा हुआ है ?

शे रोग नाश करने और आरोग्य रहनेके सच्चे मन्त्र हैं। पर दुःख है

शे रोग नाश करने और आरोग्य रहनेके सच्चे मन्त्र हैं। पर दुःख है

शे कि, आजकल भारतवासी आयुर्वेदका पढ़ना छोड़ देनेके कारण, इन मनमोल उपदेशोंको जानते ही नहीं। जानते हैं, केवल चिकित्सक; तर वे भी दुर्माग्यसे जितना ध्यान अच्छी-अच्छी औषधियोंपर देते हैं,

मृत मुख्य और शीघ रोग नाश करनेवाली तत्वपूर्ण बातॉपर नहीं देते।

प्राजकलके वैद्य अच्छी तरह रोगीसे बात भी नहीं करते; जरा नाड़ी

श्री कार बातें पूर्छी और नुसखा लिखा; फीस हाथमें आते ही नी

शो ग्यारह हुए। रोगी या रोगीके परिचारकने पूछा कि, वैद्यती!

शेगीको क्या पथ्य और अपध्य हैं, तो जूते पहनते हुए फरमा दिया—

दें अभी तो लंघन होने दो। यदि रोगीको अन्न दिलाना हुआ तो कह देते

विहें — "हसी रोटी, मूँ गकी दालका पानी अथवा साबूदाना देवो।" बस
देहो गया, सब काम। वैद्यराजका फर्ज अदा हो गया! अब रोगीका

पिरिचारक या घरका आदमी आयुर्वेदका ज्ञाता हुआ, तव तो वह रोगीको

विहारोंसे बचावेगा। नहीं तो वैद्यजीका यश घूलमें मिला और रोर्ग आय सङ्गटमें पड़े। रोगी या रोगीके परिचारकको पध्यापध्य-सम्ब बातें बतला देना वैद्यराजका पहला कर्त्तव्यकर्म है। जो वैद्य इस इ ध्यान नहीं देते, अन्धाधुन्ध दवा दिये जाते हैं, उन्हें कर्म-भाग्यसे कभी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आयुर्वेदमें लिखा है:—

> भिषक् सर्वेषु रोगेषु निर्दिष्टानि यथायथम् । निदान पथ्यापथ्यानि त्रीणि यत्नात् विचिन्तयेत् ॥ पूर्वं सर्वगदे कुर्यात् निदानपरिवर्जनम् ॥ तेनैव रोगाः शीर्यन्ते शुष्कनीराइवांकुराः ॥ रुग्णः सर्वाण्य पथ्यानि यथास्वं च विवर्जयेत् ॥ ता ह्यपथ्यैर्विवद्धं नते दोहदेरिव वीरुधः ॥

वैद्यको चाहिये कि, समस्त रोगोंमें यथार्थ रीतिसे कहे हुए प और अपध्य,—इन तीनोंपर विचार करे।

पहले सब रोगोंमें, रोगका निदान यानी कारण बन्द करना चाहि व्योंकि रोगके कारणको त्यागनेसे रोग इस तरह नाश हो जाते हैं, जि तरह जलके सूख जानेपर दृक्तके श्रंकुर स्वयं नष्ट हो जाते हैं।

रोगी अपथ्य पदार्थीको बिलकुल त्याग दे, क्योंकि अपथ्य-से ... रोग इस तरह बढ़ते हैं, जिस तरह जल सींचनेसे वेल बढ़ती है।

सारांश यह है कि, रोगीको अपध्य-सेवनसे बचाना चाहिये ।
पध्य-सेवनकी सलाह देनी चाहिये; साथ ही रोगके कारणको ज
उसे फौरन वन्द करना चाहिये। नहीं तो असूत पिलाने से भी उ.
न होगा। जिसको मिट्टी खानेसे पीलिया हुआ है, उसका मिट्टी ख
बन्द न किया जायगा, तो उसे कैसे आराम होगा १ जिसे एक साथ
मछली या दूध-मूली खानेसे रोग हुआ है, उसका दूध-मछली या ५
मूली एक साथ खाना बन्द न किया जायगा, तो रोग कैसे आराम होगा।
जिसे अति स्नी-प्रसंगसे चय-रोग हुआ है, उसको आगे स्नी-प्रसंग करहे

हैं वैद्यकी दवा लेना भी श्रनिष्टकारक है। लोलिम्बराज महोदय गते हैं:— औपधं मृद वैद्यानां त्यजन्तु ज्वरपीड़िता:।

परसंसर्गसंसक्तं कलत्रमित्र साधवः॥

न्वर-पीड़ित मनुष्य मूढ़ वैद्यकी दवाको उसी तरह त्याग दे, जिस ह परपुरुपता नारीको सज्जन लोग त्याग देते हैं।

्वंदुत समका चुके, समकदारोंके लिये इतना कम नहीं है। अब यह लिखते हैं कि, ज्वरवालों और खासकर नवीन ज्वरवालोंको क्नेन-किन वार्तोसे परहेज करना चाहिये:—

### नवीन ज्वरमें ऋपध्य ।

परिपेकान्प्रदेहांश्च स्नेहान्संशोधनानि च। दिवास्त्रप्नं व्यवायंच व्यायामं शिशिरं जलम्। क्रोध प्रवात मोज्यांश्च वर्जयेचरुणज्वरी॥

हैं तरुण ज्वर यानी नये बुखारमें रोगीको स्नान प्रभृति करने, चन्द्र-हे तका लेप करने, तेलकी मालिश कराने—स्नेहपानादि—धी तेल नि-पीने, वमन, विरेचन—जुलाव वरारः लेने, दिनमें सोने, जन करने, कसरत करने, शीतल जल पीने, क्रोध करने, ( याहरी ) हवा और भोजन—इन सबसे बचना अर्थात् इन्हें त्याग देना चाहिये इन अपथ्योंके सेवन करनेसे शोष, वमन, मद, मूर्च्झा, भ्रम, तृषा प्यास और अरुचि आदि उपद्रव उत्पन्न होते हैं।

''हारीत संहिता''में लिखा है,—''कसरत करनेसे ज्वर बढ़ता है मैथुन करनेसे शरीर जकड़ासा हो जाता है तथा मूच्छी छोर मृत् होती है; स्नेह पान करनेसे मूच्छी—बेहोशी, वमन, मद और अकि होती है। भारी अन्न खाने और दिनमें सोनेसे मलविष्टम्भ हो जाता है दोषोंका कोप होता है, जठरानिन मन्दी हो जाती है और शरीरके स्नोत वा छेद बन्द हो जाते हैं।

"चरक"में लिखा है:--

नवज्वरे दिवास्त्रम स्नानाम्यंगान्न मैथुनम्। क्रोध प्रवात व्यायाम कपायांश्च विवर्जयेत्॥

नये ज्वरमें दिनमें सोना, स्नान करना, शरीरमें तेलकी मालिश करानाछ, अन्न भोजन, अत्यन्त हवादार स्थान, परिश्रम श्रीर कषार यानी कषैले रसका काथ पीना—इन सबसे बचना चाहिये।

क वातन्वरमें तेल की मालिशकी मनाही नहीं है। "चरक"में लिखा है:— ज्वरे मारुतजे त्वादावनपेच्यापिहिक्रमम्।
 क्वरीन्त्रिरनुवन्धानामस्यंगानापक्रमम् ।।
 पाययित्वाकषायञ्च मोज्येद्रसमोजनम्।
 जीर्याज्वरहरंक्कयीत् सर्वशश्चाप्युपक्रमम्।।

यदि चातज्वरमें कफ अथवा पित्तका सम्बन्ध न हो; यानी शुद्ध वातज्वर हो तो पहले ही लंघन आदि कमंकी उपेचा करके, अभ्यक्ष आदि चिकित्साका लम्बन करो अर्थात् शुद्ध वातज्वर हो, उसमें पित्त और कफका लब्लेश न हो तो लंघन वर्रो रः न कराकर, तेलकी मालिश वर्रो रः कराओ; रोगीका मीठे .। चिकने काढ़े पिलाकर मांसरस पिलाओ। वातज्वरमें सारे काम जीखें ज्वाक तरह करें। यानी वातज्वरका हलाज जीखेंज्वरकी तरह करें।

### चौर भी कहा है:-

स्तानं विरेकं सुरतं कपायं व्यायामम्यंजनमिह निद्राम् । दुग्धं घृतं वैदलमामिपं च तक्रं सुरां स्वादु शुरु द्रवं च ॥ अन्नं प्रवातं अमणं च क्रोधं त्यजेत् प्रयत्नात्तरुण्ज्वरार्तः । आसप्तरात्रं तरुण्ज्वरं तत् स्विहमध्यं परतः पुराण्म् ॥

स्तान, जुलाव, मैथुन, काढ़ा, कसरत, उघटन और तेलकी मालिश, विनमें सोना, दूध, घी, दाल, मांस, माठा, शराव, मीठे पदार्थ, भारी पदार्थ, पतले पदार्थ, अन्न, ह्वा, घूमना और क्रोध करना—इनको तरुए विद्यार्थ, पतले पदार्थ, अन्न, ह्वा, घूमना और क्रोध करना—इनको तरुए विद्यार्थ, पतले पदार्थ, अन्न, ह्वा, घूमना और क्रोध करना—इनको तरुए किरो विद्यार्थ के विद्यार्थ पति त्याग दे; यानी इन सबसे परहेज किरो विद्यार्थ के विद्य के विद्यार्थ के विद्यार्थ के विद्यार्य के विद्यार्थ के विद्या

### श्रीर भी लिखा है:-

सज्वरो ज्वरमुक्तोवा विदाहीनि गुरुखि च । असात्म्यान्यन्त्रपानानि विरुद्धाध्यशनानि च ॥ ज्यायाममति चेष्टां वाऽभ्यंगं स्नानं च वर्जयेत् । एवं ज्वरः शमं याति शान्तश्च न पुनर्भवेत् ॥

ब्बर-रोगी या ब्बरसे छूटा हुआ मनुष्य दाहकारक, भारी, अपनी । कितके प्रतिकृत-मिजाजके खिलाफ अन्नपान, विरुद्ध भोजन, कसरत, । जाना-फिरना-डोलना तथा तेल वरीरःकी मालिश और स्नान-इन वंबको त्याग दे। इनके त्यागनेसे ब्वर शान्त हो जाता है और । शान्त होकर फिर नहीं आता।

ह "हारीत-संहिता"में लिखा है — "दाहकारक और भारी अल, कफ-हारी पदार्थ, तेलके पके हुए खट्टे साग, दही, दहीका तोड़, शिखरन, खुद्र श्रन्न, बहुत जल पीना, पान खाना, घी, शराब, क्रोध, शो-रातमें जागना, दिनमें सोना, गाड़ी घोड़े, हाथी और गेंडेकी सवारी-इनको त्यागना ज्वरवालोंके लिये मला कहा है।"

"सुश्रुत उत्तरतन्त्र"में लिखा है:—

ज्वरे प्रमोहो भवति स्वल्पैरिप विचेष्टितैः। निषएणं भोजयेत्तस्मान्मुत्रोच्चारौ च कारयेत्॥

उवरमें जरासी भी चेष्टा—मिहनत प्रभृति करनेसे मोह या वेहो हो जाती है। इसिलये रोगीको बिना मिहनत, बैठे-बैठे ही भोज कराना चाहिये और पाजाने पेशाबके लिए भी सहारा देकर उठा चाहिये।

ज्वरमें जिस तरह मिहनत करनेकी मुमानियत है; उसी त

"भावप्रकाश"में लिखा है:--

दिवास्वापं न क्ववींत यतोऽसौस्यात् कफावहः। श्रीष्मवर्जेषु कालेषु दिवास्वापो निषिध्यते॥

रोगीको दिनमें न सोना चाहिये, क्योंकि दिनमें सोनेसे :बढ़ता है। श्रीष्म ऋतु—गरमीके मौसमके सिवा श्रीर सभी मौस दिनमें सोना मना है।

ब्वर हो नीको जहाँ तक हो सके, यदि वह लंघन करने योग्य लंघन कराने चाहियें; क्योंकि ब्वर आम दोपसे होता है और भो न करने यानी उपवास करनेसे आम नष्ट होता है; किन्तु कितने नवीन ब्वरोंमें भी लंघन कराना—रोगीका बल घटाना और भारना है; क्योंकि बलके अधीन आरोग्यता है और आरोग्यत ाये ही चिकित्सा की जाती है। यदि रोगी वालक हो, वहुत मजोर हो, ज्ञी हो श्रीर गर्भवती हो श्रथवा कामन्वर, शोकन्वर गैर शमन्वर या निराम वातन्वर हो, तो रोगीको हलका भोजन देना ।हिये; पर भूलकर भी भारी भोजन न देना चाहिये। "वङ्गसेन"।। ।।

> गुर्वभिष्यन्यकाले च ज्वरी नाद्यात्कथञ्चन। न तत् तस्यहित प्रोक्तमायुपे वा सुखाय च॥

है क्वरवालेको कदापि भारी और अभिष्यन्दी पदार्थोंका भोजन तथा हैना समय भोजन न देना चाहिये, क्योंकि भारी और असमयका इजन रोगीकी आयु और सुखके लिये हितकारी नहीं होता।

श्राजकल नये पुराने सब तरहके उचरों में दूध देनेकी चाल गयी हैं। बाक्टरोंकी नक्षल वेदा लोग भी करने लग गये हैं। वैद्या वालको नहीं सममते कि, डाक्टरी दवाइयोंकी प्रकृति ही ऐसी है , उनके साथ दूधकी श्रावश्यकता है। हमारी श्रायुर्वेदीय श्रोपियाँ विकास दूधको नहीं मानतीं। दूध पौष्टिक पदार्थ है, इसीसे शाख- हैं। नवीन क्वरमें दूधकी सक्त मनाही की है। देखिये "सुश्रुत" हिलाला है:—

कुशोऽन्पदोपो दीनस्च नरो जीर्श्वजरादितः। विवद्धो दृष्टदोपस्च रुज्ञः पितानिलन्तरी॥ पिपासार्चः सदाहो वा पयसा स सुली भवेत्। तदेव तु पयः पीतं तरुखे हन्ति आनवम्॥

हैं जो रोगी दुर्वल हो, जिसके अल्प दोप हों जीर्याञ्चरसे पीड़ित हो, सके विवन्य हो और विवन्य होनेके कारण दोष अनुलोमन न होते

हों, जिसके दोप कुछ-कुछ निकलते हों, रोगी रूखा हो, पित्तवात ज्वर वाला हो; प्यास और दाहसे युक्त हो—ऐसा रोगी दूध पीनेसे सुर्ख होता है, परन्तु तरुण ज्वरमें पिया हुआ दूध रोगीको मार देता है सारांश यह है कि, कुफ ज्ञीण होनेपर, जीर्णज्वरमें दूध देना चाहिये नये ज्वरमें दूध विपका काम करता है।

नोट-(१) नवीन उवर में वमन या विरेचन मना है। पर तत्काल श्रधिन का जानेसे ज्वर हुआ है। तो वसन करा देनेमें हुई नहीं है। यदि स्रोतोंका मह पककर केाठेमें ठहर गया है।, ते। वमन या विरेचनसे निकाल देना चाहिये क्योंकि पका हुआ देाप, न निकलनेसे, विषम ज्वर आदि अयद्वर राग करता है ष्रगर यलवानके कफ ज्वर हा, ता हजकी वसन करा देनी चाहिये; अगर पिच प्रधान ज्वर हे। श्रीर पक्वाशय शिथिल हा, ता हलका जुलाब देना चाहिये श्रार वेदनासिंद उदावतेंयुक्त वातज्वर हा, ता निरूहण वस्ति करनी चाहिये श्रगर सिरमें कफ भरा है।, तो सिरका भारीपन और दर्द दूर करनेवाली मस देकर, सिरका मलग्रम निकाल सकते है। धगर ये हालतें न हों, ते। आमज्य था करने जनरमें शोधन श्रीपधि देने या शोधन शमन श्रीपधि देनेसे विषम ज्य हा जाता है। हाँ जिसने जंघन किये हों उसे, तया गर्भवती, बाजक, दुर्बर् एवं डरे हएका वसन न करानी चाहिये। इस विषयमें इस आगे विस्तारस् क्तिखेंगे । जहाँ तक हो, वसन विरेचन न कराना चाहिये । अगर रोगी अत्यन्त दुखी हैा, विना हजके जुलाब के राग जाता न दीखे तमी, मजबूरीसे, जुलाब परन्तु बहुत हलका जुलाब देना चाहिये । क्योंकि, विना विशेष अवस्याके ज्वरमें जुलाब देनेसे वमन, मूच्छ्रां, मद, श्वास, माह, अम, तृषा श्रीर ज्वर होनेका भय रहता है। जहाँ तक हो, गुदामें बत्ती वरा रे: डालकर दस्त देना चाहिये। इस विषयमें भी श्रागे विस्तारसे जिलेंगे।

नोट—(२) नवीन स्वरमें कषाय या कादेकी मनाही है पर वह कादा जल और पेया असुतिके संस्कारके लिये काममें लाया जाय, तो मनाही नहीं है नवीन जवरमें "आरग्वधादि पाचन"की मनाही नहीं है, क्योंकि वह त्रिदेशपनाशक आमपाचक, दीपन और शूलनाशक है। "पद्झ पानीय" क्वाय ही है, उसकी भी मनाही नहीं है। वह दिया जाता है, क्योंकि उसमें कादेके लक्षण न मिलते। "पद्झ पानीय" प्रथम ता पकाया ही नहीं जाता और यदि पकाया.

ता है, तो आधा पानी रक्षा जाता है; किन्तु क्याय या स्वायम जलका चौथा ा शारवीं भाग शेप रहता है और वह क्येंबे रस और क्येंबे रंगका हो। जाता क्याय पीनेते बहे हुए दोप अपना-अपना मार्ग छोड़कर आममें मिल जाते ं। कपाय पीनसे बड़ हुए दाप अपना-अपना भाग अपनम्ह मारा है। इसीसे नवीन हैं। उस समय उनको कावूम करना महा कठिन हो जाता है। इसीसे नोट-(३) जिस तरह नवीन ज्वरमें हूच विष्के समान है, उसी तरह मारमं, विना होप पके, कपाय न देना चाहिये। है। बारह दिन हुए विना उन्नरोगीको नीन जन्में "शी" भी चुकसानमन्द्र है। बारह दिन हुए की न हेना चाहिये। "सुश्रुत"में लिखा है:-घृतं हादश्रात्राचु देयं सर्वज्यरेषु च। तेनान्तरेणाश्यं स्वंगता दोषा भवन्ति हि॥ सब सरहके स्वरोंमें १२ दिन वाह "श्री" हेना चाहिये, क्योंकि वने हिनोंमें सब होप पककर अपने-अपने स्थानोंमें आ जाते हैं। पक्षेषु दोषेध्यमृतं तहिषोपसस्यथा । "वंगसेन" में तिला हैं:-दशाहात्परतो दाने ज्वरोपद्रववृद्धिकृत्।। हवरकी पकी अवस्थामें "घी" अमृतके समान गुण करता है; व जिल्ली अपक अवस्थामें यानी आम ज्वर या कथे ज्वरमें "धी" ज्वरके भीतर भी ज्वरके समान अवगुण करता है। दश दिनके भीतर भी ज्वरके सरे विवन्धे च विष्विकायामरोवके वा शामिते तथाऽग्नौ । ्रिवोंको चढ़ाता है। े नात्यये वापि मदात्यये वा शस्तं न सपिवेहुमन्यते सुवीः ॥ ड स्वर, विवन्य, हैजा, अरोचक, मन्दापि, पानात्यय और महा-न्य-इन रोगॉर्स चैध "धी" देना अन्छा नहीं सममते।

नोट—(४) ज्वर-रागीका दिनमें सानेकी मनाही इसिलए है कि, दिनमें सानेसे "कफ" बढ़ता है और ज्वरमें कफका बढ़ना अच्छा नहीं। हाँ, गरमीके मौसममें साना मना नहीं है। जिनका सदा दिनमें सानेकी आदत है, उनका दिनमें सानेकी कभी मनाही नहीं है; क्योंकि दिनमें सानेकी आदतवाले अगर दिनमें नहीं साते, ता उनके वायु आदि देाष कुपित हा जाते हैं, इसिलए आदतवाले वेखटके सावें।

इनके सिवा जो कसरत, परिश्रम, स्नी-प्रसंग, श्रधिक राह चलने श्रौर हाथी-घोड़ेकी सवारी करनेसे थक गये हों वे भी दिनमें सो सकते हैं। थका हुआ, श्रतिसार-रोगी, शूल-रोगी, श्वास-रोगी, वमन-रोगी, तृषा-रोगी, हिचकी-रोगी, वात-रोगी, ज्ञीण, कफज्ञीण-रोगी, वालक, बूढ़ा, श्रजीर्ण-रोगी, रातमें जागनेवाला, शराब वग़ैर:का नशा करनेवाला श्रौर जिसने लंघन या उपवास किये हों—ये सब मनुष्य इच्छानुसार सो सकते हैं। जिसे मार्ग चलनेसे बुजार श्राया हो, उसे भी दिनमें सोनेकी मनाही नहीं है। "भावप्रकाश" में लिखा है:—

## श्रध्वश्रान्तेषु वाऽम्यंगं दिवा निद्रांचकारयेत्।

जिसे अत्यन्त मार्ग चलनेसे ज्वर हुआ हो, उसके बदनमें तेलकी मालिश करावे और दिनमें सुलावे।

नोट—(१) नवीन न्वरमें तेलकी मालिश करानेकी मनाही है, पर मनाही है क्यों, इस बातका जानना भी ज़रूरी है। असल बात यह है तेलकी मालिशसे पसीने ककते हैं; दूसरे तेल अपने चिकनेपनके कारण का कारक और आमवल क है; इसीसे नये बुख़ारमें तेलकी मालिश कराना मना है किन्तु किसी औषधिके साथ पकानेसे तेलके गुण बदल जाते हैं। रूखी साथ तैयार किया हुआ तेल रूखा होता है; मेदनाशक द्रव्योंसे योगसे बना हुआ तेल मेदनाशक होता है; पसीने नाशक द्रव्योंके साथ बनाया हुआ े. पसीने नाशक होता है और पुराने क्वरनाशक द्रव्योंके साथ पका हुआ ते. पुराने खुद्धारका नाश करता है। पुराने खुद्धारोंमें चेलकी मालिशसे व्वरं छूट जाता है। नये व्वरमें भी, वातज्वरमें, वेलकी मालिश करानेकी खाजा "चरक" में है। राह चलने की थकानसे पैदा हुए व्वरमें वे। वेलकी मालिश कराना स्पष्ट ही लिखा है। जहीं कहीं सारे शरीरमें वेल मलवाना मना किया है, वहीं भी किसी ख़ास सुकामपर वेल लगाने से हर्ज नहीं।

### ज्वरमें पथ्य ।

ब्बरवालेको यवागू, भात तथा लाल शालि चाँवल और पुराने ब्राँठी चाँवल अत्यन्त हितकर और ब्वरनाशक हैं।

जिन क्वरवालोंको यूष सुआफिक हो, उनके लिये मूँग, मसूर, नेने और कुलथी तथा सोंठका यूष देना हितकर है।

न्वरवाले साग खाना वाहें तो पटोल-पत्र, वैंगन, परवल, रें रेला, ककोड़ा, पित्तपापड़ा, कबी मूली और गिलोयके पत्ते—इनका गग वैद्य उन्हें दे। ये सब साग न्वरनाशक हैं।

व जिन क्वरवालोंको मांस माफिक है, उनको लवा, तीतर, काला हिरन, लाल हिरन, चितकवरा हिरन, खरगोरा, किसी क़दर लाल हिरन, काली पूँछका हिरन अथवा सारी जातिके हिरनोंका मांस देना तिकर है।

जिस न्वर रोगीको वायुका दोष हो उसको, मात्रा और कालका वार करके, सारस, कौञ्च, मोर, काला तीतर दौर मुर्गेका मांस या जा सकता है; परन्तु इंस वातका ध्यान रजना चाहिये कि इन चियोंका मांस गरम और भारी होता है, इसलिये वह सब ज्वर गियोंके लिये हितकर नहीं है। जिन रोगियोंको खटाई सात्म्य या माफिक हो, उनकी इच्छा हो तो नीवू, अनार, आमला और पुरानी काँजी दी जा सकती है।

नोट---चूँ कि सात, दश या बारह दिन तक उनरोंमें लंघन कराये जाते हैं, जीर उनर सात दिन तक "नवीन," बारह दिन तक "मध्यम" छीर इसके बाद "पुराना" समका जाता है; इसिबये हम नवीनज्वर, मध्यमज्वर और जीर्यंडवर प्रमुति ज्वरोंके पृथ्य, पाठकोंके सुभीतेके लिए, श्रवाग-श्रवाग जिलते हैं।

## नवीन ज्वरमें पथ्य ।

यथोचित समयपर वमन, लंघन, यवागू, पसीने लेना, पाचन सेवन करना तथा कड़वे और तिक रस सेवन करना "नवीन व्वर"में हितकारी है।

नोट—नवीन जबरमें चेष्टा करके वसन न करानी चाहिये। 'खगर अपने आप वसन हो जाय तो हानि नहीं। हाँ, बहुत खा जानेसे तस्काज जबर हो जाय, तो वसन करायी जा सकती है, क्योंकि आरम्भमें विकार आसाशयमें रहते हैं। अगर बजवान रोगीको कफज्वर हो, दोष पककर कोठमें ठहरा हुआ हो, तो उसको किसी हजकी वसन करानेवाजी दवा—जैसे नमक और गरमजज—से निकाज देना ही अच्छा है। बिना दोष पके, क्वरवाजेको कोई भी दवा देने, वसन विरेचन कराने या रोग शान्त करनेवाजी दवा देनेसे अबर विगइकर विषम जबर हो जाता है। वसनसे जंवन कराना अच्छा है, क्योंकि वसनमें बड़ी तकजीफ होती है; किन्तु कफज्वरमें दोष पके हों, तो वसन करा देना जंधनसे बहुत अच्छा है; क्योंकि जो काम जंधनोंसे कई दिनोंमें होगा, वह वसनसे शीघ हो हो जायगा। जंधन कराने और वसन कराने अथवा जुजाब देनेका मतजब एक हो है; यानी सबका मतजब व्वर पैदा करनेवाजे दूषित पदार्थों का निकाज देना है। जंधनमें खटका कम है। वसन विरेचन कराना जरा अधिक समम-चूक चाहता है। फिर भी, जिसमें सुभीता हो वही कराना चाहिये।

"सुश्रुत"में विखा है - अगर होतोंका मल पककर कोठेमें ठहर जाय तो थोड़े दिनके क्यावालको भी विरेचन है देना चाहियों, क्योंकि पके हुए होचको त निकालनेसे वह अयहर विषमञ्चर प्रमृति रोग पक हुए दावका न । नकालनल वह नवह । बलवान रोगी हो तो कप्ता पहा करता तथा थण गास करमें, यहि पक्वाश्य शिथित हो। हे इत्समें वसन और वित्त-प्रवान क्वरमें, न विरेचत हे हेता चाहिये। वेहना सहित बातब्बर हो और उसमें उता-वर्तं भी हो, तो तिरुह्ण वस्ति करती वाहिये। अगर जठपामि दीम स्ति और कमर तथा पीठ जरुड़ रही हों, तो अनुवासन विति करनी चाहिये। यदि सिर कफ्ते भर रहा हो तो सिरका भारीपन और नाएन । जार करनेवाली तथा इन्द्रियोंको चैतन्य करनेवाली अन्तर्थ कृतिकर सिरका सलगम निकाल देना बाहिये। अगर रोगी कृमजोर हर हों, इसके वेटपर अफारा और दृद्द हो, और दृख कराना जरूरी हो वा पायर प्राप्त का का महीन पीसकर पेटपर लेप करना चाहिये। विद्याओं को का जी महीन पीसकर पेटपर लेप करना चाहिये। ा हससे अत्मारा और दृदं आतम होता। यदि अपान वासु न खुलती हो; यानी हवा न निकलती हो, पालाना और वेशाब रुक गये हों, तो व सोटी अँगुलीके वराबर कपहेकी बची बनाओ। उस बचीपर उपरोक्त वारहल्दी वच प्रमृति छहाँ दवाखाँको सहीत पीसकर लेप कर विकृति। पीछे वसे गुदासे घुसावे समय, वसपर कुछ विकृती वीज वी या तेल भी लगा दो या गुदामें लगा दो, जिससे कि वत्ती गुदामें आसानीसे घुस जाय। बिना बी या तेलके वत्ती गुदामें न जायगी। जानागान उस मा तिकल जायगा। आजकल डाक्टरोते भी ते विश्वारी ही एक सफेद-सफेद बची निकाली है। उसमें करासा वी के विश्वपहकर, वसे वे गुहास घुसावे हैं। वस, पाँच सिनटके अन्तर सूखा शिवासह-सा मल भी हीला होकर बाहर आ जाता है। रोगीको कोई न होता। डाक्टर लोग उस बतीका प्रयोग बहुत करते हैं। उस बत्तीको ग्लैसरिनः सपोषिटरी (Glycorine Suppository.)

२—लङ्घन या उपवासके समान शिगनाशक श्रीर उपाय संसारमें नहीं है। ज्वर तो लङ्घनोंसे शान्त होता ही है, पर और भी बहुतसे दुस्साध्य रोग लङ्घनसे आराम हो जाते हैं । लंघन कराना प्राकृतिक चिकित्सा है। लंघनका बड़ा महत्त्व है। हमारे श्रायुर्वेदके मतसे सभी रोग वात, पित्त और कफकी घटती-घढ़तीसे होते हैं। जब ये तीनों दोषाः समान रहते हैं, तब मनुष्य निरोग रहता है। लंघन करनेसे दोष नष्ट होते हैं श्रीर जठरामि तीत्र होती है। मतलब यह कि लंघनोंसे रोग ही नाश हो जाते हैं। शास्त्रोंमें लिखा है, श्रगर मनुष्य भोजन करता है, तो जठराग्नि भोजनको पचाती है; किन्तु जब उसे श्राहार नहीं मिलता, तब शरीरकी धातुओंको जलाती है; यानी जब रोगी ैंखाना छोड़ देता है, तब वही अग्नि शरीरके खराब विकारोंको जलाती । है। जब विकारोंका नाश हो जाता है, तब रोग भी नाश हो जाता है 🖟 इसीलिये ब्वरमें लंघनकी महिमा गायी गई है। सचमुच ही, नवीन व्वरमें लंघन भगवान्का शुभाशीर्वाद है। वातज्वर सात दिनमें, पित्तज्वर दर्शक , दिनमें और कफन्वर बारह दिनमें पचता है। वातन्वरमें सातवें 🗟 पित्तज्वरमें ग्यारहवें दिन श्रीर कफन्वरमें तेरहवें दिन श्रन दिया जा है। इतने-इतने दिन इन ज्वरोंमें उपवास करानेसे ज्वर पैदा : .ने खराब मल नष्ट हो जाता है। इन मियादोंसे बाद; हलका श्रन, .च या शमन दवा देनेसे रोगी सहजर्में रोगंग्रुक्त हो जाता है। दोष पच जानें पर स्वयं भूख लगती है और दोष पच जानेकी यह पहचान 🖫 🗓 म है। बिना दोष पचे, कबे ज्वरमें, धान या कोई श्रीषधि देना रोगीकों, मारना है। लंघन करानेमें बहुतसी बातोंका विचार करना होता है, उन्हें हम आगे लिखेंगे । अन्धायुन्ध लंघन कराने, न कराने योग्य रोगीको लंघन कराने अथवा लंघन हो चुकते ही मारी पथ्यादि दे देने

अथवा लंघनवालेको वसन करा देने प्रभृति भूलोंसे रोगीकी जानको खतरा हो जाता है। गर्भवती, वालक, वृद्ध, जीर्णेक्वर-रोगी, कोधक्वर-वाले, कामज्वरवाले, अमन्वरवाले, ज्ञयरोगी एवं निराम वातन्वर-वालेको लंघन करानेसे बड़ी हानि होती है।

३—यदि रोगी कमजोर हो, निराहार लंघन न कर सकता हो, बहुतसे ं लंघन करानेसे द्दानि नजर जाती हो, रोगीको भूख हो, वह भूखा-भूखा 'चिल्लाता हो तो समय हुआ हो या न हुआ हो उसे हल्का अन्न देना. । उचित है। क्योंकि विना आम पचे भोजनकी इच्छा हो नहीं सकती, ' और जब श्राम पच जायगा, तव भोजनकी इच्छा होगी ही होगी। मगर ्विर-रोगीको मारी अन्न भूलकर भी न देना चाहिये। शास्त्रोंमें यवागू था पेयाकी बड़ी तारीफ है। ये सबसे इलके और क्वरनाशक खाद्य <sup>[ र</sup>सममे गये हैं। पर मन्दाप्रिवाले श्रीर प्याससे व्याकुल तथा सदा <sup>ह</sup>राराव पीनेवाले रोगीको, गरमीके मौसमर्मे, पित्त और कफसे हुए रोगर्में, 🥇 <sup>:व</sup>ंडपरके रक्तपित्त श्रौर व्यरमें, यवागू नहीं देनी चाहिये। "सुश्रुत" । में जिला है, यदि रोगी मन्दामि और प्याससे पीड़ित हो, तो पतली व्यवागू पिलानी चाहिये। अगर रोगीको प्यास, क्रय, दाह-जलन और वम्गारमीसे अधिक घवराहट हो तथा रोगी शराव पीनेवाला हो, तो उसे ·[द् लाजातर्पण देना चाहिये; यानी धानकी खीलोंको पानीमें मिगोकर, <sup>. हत्</sup>मल-छानकर, उसमें शहद मिलाकर पिलाना चाहिये। जब यह पच र्ध जाय, तब यूषरस या भात देना चाहिये। अगर लंघन करने, अत उप-श्रवास करने या बहुत मिहनत करनेकी पकानसे ज्वर हुआ हो, रोगी ा <sup>श्</sup>क्रमकोर हो या वातादिक क्वर हो. पर रांगीकी अग्नि दीप हो यानी ते हिर्मे प्रोगीको मूख हो; तो चतुर वैद्य ऐसे रोगियोंको रसीदन यानी मांसरसके जिताथ मात खिलावे। अगर कफन्वर हो, तो मूँगका यूप और मात विहै। अगर पिच अवर हो, तो वही मूँ गका यूप और मात मिश्री मिलाकर व का और कुछ शीतल करके दे; अगर वातिपत्तक्वर हो, तो अनार, आमले

श्रीर मूँगका यूप दे! वातकफक्वरमें कच्ची मूलीका यूप दे तथा पित्तकफक्वरमें परवल श्रीर नीमका यूप दे। जिसे दाइ श्रीर छिंद हो; यानी
जिसके जलन हो तथा क्रय होती हों श्रीर वह रोगी दुर्वल हो तथा
हसने श्रम न खाया हो एवं प्याससे व्याकुल हो, ऐसी श्रवस्थामें,
रोगीको मिश्री श्रीर शहद मिलाकर धानकी खीलोंका तर्पण देना
चाहिये। श्रगर रोगी कफिपत्तसे व्याप्त हो, गरमीका मौसम हो, रक्तिपत्त
हो, रोज शराब पीता हो—तो हसे "यवागू" नहीं देनी चाहिये। ऐसे
रोगीको यवागू हानिकर है; मगर हसे खटाई या विना खटाईके यूप,
जङ्गली जानवरोंका मांस-रस श्रथवा श्रीर हितकारी पथ्य देना हितत
है; नवीन क्वरवालोंको दूध कभी न देना चाहिये। नवीन क्वरमें दूध
रोगीको मार हालता है। नवीन क्वरमें या श्रपक्वक्वरमें "धी" भी
जहरका काम करता है। क्वर श्रानेके दश दिनके भीतर दिया हुआ घी
क्वरके हपद्रव बढ़ाता है; पर क्वरकी पक्व श्रवस्थामें घी श्रमृतका
काम करता है।

"वंगसेन"में लिखा है:—लंघन करनेवाले रोगीके लिये पेया आत्यन्त हितकारी है। यथा दोषानुसार पाचन द्रव्योंसे बनाई हुई पेय दीपन, पाचन, हलकी और ब्वर रोगीके व्यरको हरनेवाली है।

वातिपत्तक्वरमें "लघुपंचमूल" के द्वारा बनाई हुई पेया दे का है। कफिपत्तक्वरमें पीपल और धनियाके द्वारा बनाई पेया दि है। वातकफक्वरमें "वृहत् पंचमूल" के द्वारा बनाई पेया देनी चाहिये त्रिदोषक्वरमें, कटेरी, जवासा और गोखरू, इन तीनोंके काढ़ेसे हुई पेया देना हितकर है।

वातज्वर, कफन्वर, पित्तज्वर, श्रामञ्चर श्रथवा तरुए—न रे ज्वरमें, पहले, परवल श्रीर पीपलके द्वारा सिद्ध किया हुआ मण्ड माँड श्रत्यन्त हितकारी है। वस्ति, पार्श्व रोग तथा शिरोरोगमें जाल शालि चाँवलोंकी पेया हिनी चाहिये। ज्वरमें गोलरू और कटेरीके काढ़ेसे बनाई पेया मली होती है। मलबद्ध रोगमें जी, पीपल और आमलोंके द्वारा सिद्ध की हुई पेया पीनी चाहिये। ज्वर और वात आदि दोपोंके अनुलोमन करनेके विषये रोगी पेयामें घी मिलाकर पीने; खाँसी, श्वास और हिचकीमें पंचमूलके द्वारा सिद्ध की हुई पेया पीने। पसीनोंका न आना, निद्रा और प्यासकी पीड़ा दूर करनेके लिये खिरेंटी, विपाँविल, वेर, इमली, प्रिनपर्णी और शालिपर्णी—इनकी पेया बनाकर और उसमें मिश्री हिम्मलाकर पीनी चाहिये।

्रे सूचना—यथागू, पेया, भात, माँड़, रसौदन और यूप वनानेकी बेबि आगे लिखी हैं।

### मध्यम ज्वरमें पथ्य ।

ं जब क्वर नवीन न रहे यानी सात दिन हो जायँ, तव निम्नलिखित 🦅

पुराने साँठी चाँवल, वेंगन, सहँजना, करेला, अपाइीफल, परवल, किकोड़ा, मूली और पोईका साग; मूँग, मसूर, चना, कुलथी और वन्तिक हनमेंसे किसीका यूष। पत्तोंके सागमें गिलोय, बथुआ, चीलाई प्रिौर जीवन्तीका साग; खटाइयोंमें दाख, कैथ और अनारकी खटाई खं सब तथा और भी अपने आत्माके अनुकूल, पाचन और हलके धंध्यपदार्थ मध्यम ज्वरवालेको हितकर हैं। यूपोंमें मूँगका यूष सबसे

अगर क्वरवाला मांसाहारी हो तो लवा, सफ़ेद तीतर, काला हिरन, हिंग दवाला हिरन, शरम (आठ पैरवाला जानवर, जो सिंहका शतु खिता है), खरगेशा, काली दुमवाला हिरन, किसी फ़दर लाल रंगका खिरन अथवा सब तरहके हिरनोंका मांस पथ्य है। खरवालेको पहले किंगांसरस—शोरवा देना हितकारी है।

श्रगर ज्वरवालेको भात माफिक हो, तो एक वर्षके पुराने चाँवलोंका नात देना चाहिये। श्रगर रोटी देनी हो तो दो सालके पुराने चाँवलोंका श्राटा पीसकर उसकी रोटी, मगर थोड़ी दे सकते हो। श्रगर रोगी श्रो या गेहूँकी रोटी चाहे, तो बलाबल देलकर थोड़ी दे सकते हो; पर चुपड़ी हुई न देना। बैंगन, परवल, करेला और ककोड़े प्रभृतिका साग भी, बिना ची तेलमें झोंके ही देना चाहिये।

"हारीत-संहिता"में लिखा है:--

शतपुष्पा च जीवन्ती तराडुलीयकवास्तुकम्। घृतेन भाजिका सिद्धा शाकपत्राणि यानि च॥

सोंफ, जीवन्ती, चौलाई और बथुआ—इनका साग घीमें मूँ जकर देना चाहिये। हमारी रायमें दस दिन पहले घीमें मूँ जकर सांग न देना चाहिये। इस प्रन्थमें तोरई धौर सोंठ देना भी हितकारी लिखा है। वास्तवमें तोरई ज्वरवालेके लिये बहुत ही उपकारी है। हकीम लोग जलका तोरई का साग अक्सर ज्वर-रोगीको दिलाते हैं।

# द्दन्द्वज-ज्वरोंमें पथ्य।

## वातकफ ज्वरमें पथ्य ।

वात-कफ क्वरमें नवें दिन दवा देनी चाहिये तथा "गृहत्पव्चमूल के काथमें पकाया हुआ अन्न सातवें दिन देना चाहिये। इस ज्व . गृहत्पव्चमूलके द्वारा सिद्ध की हुई पेया उत्तम पथ्य है। "सुश्रुत" छोटी मूलीका यूष अच्छा लिखा है। इस क्वरमें पसीने बहुत हैं; अगर पसीनोंका जोर हो, तो "मुनी हुई कुलथी" पीसकर . रे . मलनी चाहिये अथवा "पुराना सूखा गोवर और नमककी हाँ पीसकर मलनी चाहिये। इन उपायोंसे पसीना आना वन्द हो जाता है

झगर दर्द, खास और वहरापन प्रमृति लच्चण हों, तो "वालुका स्वेद" करना चाहिये। "वालुका स्वेद" वात-क्वर और वातकफल्वर दोनोंमें हितकारी है। सैंघानोन, कालीमिर्च और विजीरे नीवृकी केशरका कवल भी अच्छा है। वालुका स्वेद और कवलके सम्बन्धरों प्रष्ट २१७ देखिये।

## वातिपत्त ज्वरमें पथ्य ।

वातिपत्तन्त्रमें पाँचयें दिन दवा देनी चाहिये। मूँग श्रीर आमलोंका यूप पथ्य है। अगर दाह बहुत ही हो, तो बनेका यूप देना चाहिये। अनार, आमले और मूँगका यूप इस न्त्ररमें सबसे अच्छा है। लघुपंचमूलके काढ़ेसे पकाई पेया भी बहुत अच्छी है।

नोट—म्र्रा धौर करेला धादि कफवात-नाशक पदार्थ वातिपत्तक्वरमें कः देने चाहियें। इनके देनेसे विष्टम्म, शूल, श्रफारा धौर क्वर होता है।

### पित्तकफ ज्वर।

पत्तकपत्वरमें वूसरे दिन दवा देनी चाहिये। इस व्वरमें परवतः इंग्रीर नीमका यूप, खटाई या विना खटाई डाला यूप, जंगली जानवरॉ-मिका मांसरस, धनिया और पटोलपत्रके यूपसे सिद्ध किया हुआ अल-दिये सब पथ्य हैं।

र<sup>द्</sup>, नोट-पित्तकफज्वरवाले, रक्षपित्तवाले सया रोज्ञ शराय पीनेवालेको, <sup>द्य</sup>ारमीकी ऋतुमें, यवागू हितकारी नहीं है।

## सन्निपात ज्वरमें पथ्य ।

ये सिन्नपातक्वरमें कटेरी, गोखरू और जवासेके काथसे सिद्ध की हुई ख़ुरेया देनी चाहिये। इसके सिवाय, नवीन क्वरके समान काम करने ख़बाहियें। आम और कफनाशक विधियोंसे काम लेना चाहिये। पहले कुकफ़को सुखानेवाला उपाय करना जरूरी है। पित्तको शांत नहीं करना

सित्रपातज्वर अपने आनेक दिनसे चौदहवीं, बीसवीं अथवा चौबीसवीं रात्रिमें शान्त हो जाता है या मार देता है। इस ज्वरमें पहले ज्तम विधिसे लंघन कराने चाहियें। औटाकर ठएडा किया हुआ पानी पिलाना चाहिये; सित्रपातज्वरमें बहुत प्यास लगने, मुँह सूखने और पसलीका दर्व होनेपर, विना औटाया कचा पानी देना, रोगीको विप देकर मारना है। मतलव यह है, कि औटाकर जल देना चाहिये। रुग्दाह सित्रपातज्वरको छोड़कर और सित्रपातज्वरों शीतल जल छिड़कना और नहलाना रोगीको मारना है केवल "रुग्दाह सित्रपात" में ही जलमें घुसकर स्नान करना प्राप्ति विखा है।

इस ज्वरमें पहले लिखे हुए जवासे, कटेरी और गोलक्के देसे सिद्ध किया हुआ आहार देना अच्छा है। यह आहार दोषोंको र न करता तथा वल और जठरामिको बढ़ाता है। दशमूलकी कि वियों द्वारा सिद्ध किया हुआ खीलोंका माँड देना भी अच्छा है। यह दिपन, पाचन, पसीने लानेवाला और हितकारी है। सिन्नपात वर रोगीको अग्निके अनुसार बटेर, बतख, लवा, तीतर, ख्रगोश, कि प्रका चिड़ा )—इनका मांसरस देना चाहिये। कि जब भूखसे व्याकुल रोगीको मांसयुक्त भात हरगिज न देना चाहिये।

सिन्नपातन्वरवाला काँपे, वकवाद करे श्रीर श्रज्ञान हो नाय, तो पहले उसके शरीरमें "पुराने घी"की मालिश कराना श्रीर पीछे वलादि, रास्नादि श्रीर गुडूच्यादि श्रीपिधयोंका तेल वनाकर सेवन कराना हितकारी है।

रुद्राह् सिन्नपातवाले के लिये, सौ वार शीतल जलसे घोये हुए गायके घीमें चन्द्रन घिसवाकर शरीरपर लगवाना, कमल और कमोदिनीकी माला पहनाकर शीतल जलके कुएड या जलाशयमें प्रवेश कराना, येगीको चित्त सुलाकर उसकी नाभिपर ताँवे या काँसेका गहरा वर्तन रखकर—उसमें बहुत शीतल जलकी घारा छुड़वाना, घेरके पत्तोंको वहीं पीसकर लेप करना, नीमके पत्तोंको वहीं या माठेमें पीसकर लेप करना, मिश्री और शहद मिलाकर खीलोंका सत्तू खिलाना तथा ऐसे घरमें रखना जिसमें शीतल जलके फज्वारे छूट रहे हों; कमल खिल रहे हों और स्तनोंपर चन्द्रन कपूर लगाये हुए मोतियोंकी माला पहने हुए, मदमाती युवतियोंसे आलियन कराना—ये सब परम हितकर हैं।

नोट-पिचज्वर और रुदाह-सक्षिपातज्वरकी चिकित्सा एकसी है। इनके सिवा और व्वरोंमें ये क्रियाएँ मूलकर भी न करनी चाहिये।

## जीर्गाज्वरमें पथ्य ।

₹

है जुलान, वसन, अखनक, नस्य, हुक्का या धूमपान, वस्ति, फर्स, वंसंशमन श्रीपधियोंका प्रयोग, तेलकी मालिश, जलमें स्तान, शीतल अवस्तुश्रोंका सेवन; काला हिरन, विरोंटा, मामूली हिरन, मोर, लवा, इखरगोश, तीतर, मुर्गा, वगुला, कुछ लाल हिरन, वुँ दकीवाला लाल है

खु क्ष "चरक" में बिखा है, कि चूप और अजनते ऐसे जीयेंजनर-रोगीका जनर ज़मी यान्त ही नाता है, जिसके शरीरमें मांस और चमड़ा थोड़ा ही रह जाता है। कुसमग्र आगन्तुन जनर चूपन और अजनसे आराम हो जाते हैं।

हिर्न, चकोर, सफेद तीतर प्रमृतिका मांस; गाय या बकरीका दूध, ची, हरड़, पर्वतके भरनेका जल, अरएडीका तेल, सफेद चन्दन, चन्द्रमाकी चाँदनी और प्यारी स्त्रीका आलिंगन,—ये सब जीर्णक्वरक आ पुराने क्वरवालेको पथ्य हैं।

नोट--- जुलाय देने श्रीर चमन करानेका काम बङ्गा कठिन है। यह काम खूय सोच-विचारकर करना चाहिये; केवल शास्त्रपर ही नहीं रहना चाहिये।

"भावप्रकाश"में लिखा है:---

जीर्याज्वरगरच्छिदिगुल्मसीहोदरेषु च। शूले शोथे मूत्राघाते क्रमिरोगे विरेचयेत्॥

जीर्यंज्वर, विय-विकार, वसन-रोग, वायुगोला, सीहा, उदर-रोग, शूल, सूजन, मूत्राघात श्रीर फ़्रीम रोगमें जुलाब देना चाहिये।

श्रीर भी लीजिये:--

विरेचनं छर्दनमंजनं च नस्यं च धूमोऽप्यनुवासनं च। ज्योत्स्ना प्रियार्लिंगनमप्ययं स्याद्गणः पुराण्जविरणां सुखाय ॥

विरेचन - जुलाब, घमन, नस्य, श्रद्धन, धूम, श्रनुवासन वस्ति, वन्द्रमाकी चाँदनी श्रीर प्रियाका श्रालिंगन - ये सब जीर्णं क्वर-रोगीको हितकारी हैं।

"बंगसेन"में लिखा है:-

जीर्याज्वरीनरः कुर्यान्नोपवासं कदाचन। ज्वरचीर्यस्य न हितं वमनं न विरेचनम्।। कामन्तु पायसं तस्य निरुद्देवी हरेन्मलान्।।

अ "वंगसेन" के मतसे ज्वर सात दिन तक तरण, चौदह दिन तक मध्यम इसके उपरान्त यानी ११ दिन बाद जीर्थ हो जाता है। कोई १२ दिन बाद कोई २१ दिन बाद भी जीर्थं ज्वर होना सानते हैं।

जीर्याञ्चरवालेको उपवासं या लंघन इरिगंज न कराना चाहिये।

क्वरसे चीर्य हुए रोगीको वमन और विरेचन हितकारी नहीं हैं।

इसे इच्छानुसार गायका दूध पिलाना हितकारी है। दस्तक्रव्य हो,

वो निरुद्द वस्ति (आजकल एनिमा) द्वारा संचित मल निकाल

"चरक" में लिखा है, —यदि विधिपूर्वक चिकित्सा करनेसे ज्वर शान्त न हो और रोगीका वल और मांस चीख न हुआ हो, तो विरेचन यानी जुलाब देकर रोग शान्त करना चाहिये। ज्वरसे चीखा रोगीको वमन विरेचन दितकारी नहीं होते, इसलिये ऐसे रोगीको यथेप्ट दूध पिलाना चाहिये तथा निरुद्ध वस्तिसे मल निकालना चाहिये। दोष-समुदायके पक जानेपर, यदि निरुद्ध वस्ति की जाती है; तो शीध्र ही बल और अभिकी बृद्धि होती है तथा प्रफुल्लता और रुचि होती है एवं रोगीका ज्वर चला जाता है।

कहीं वमन विरेचनकी आज्ञा और कहीं निषेध है, इसका यह मत-त्रव है कि, आमतौरसे पुराने बुखारमें वमन विरेचन करा सकते हैं, पर सभी रोगियोंको नहीं। सब जगह विवेक बुद्धिकी जरूरत है। जहाँ जैसा मौक्रा हो, वहाँ वैसा ही काम करना चाहिये। पुराने बुखारके वि रोगी अक्सर अत्यन्त कमजोर हो जाते हैं, उनका कफ सूख जाता है; वि उनको यदि दो चार इस्त भी करा दिये जाते हैं, तो वे फौरन ही परमधाम जानेको तैयार हो जाते हैं। इसिलये अगर रोगी बलवान हो, इ अमन विरेचनको सह सकता हो, वमन विरेचन विना और उपायसे

<sup>🕾 &</sup>quot;वंगसेन" में जिला है:—

रि पुरागोपि न्वरे दोषाः यद्यपथ्यैः पुनस्तथा।

खु लंघयेत्तत्रतं परचाद्यथोक्षां कारयेत क्रियाम् ॥

<sup>्</sup>षा. पुराने बुख़ार्रमें, कुपथ्य करनेसे, वातादि दोष फिर यद जावें, तो पहरें कर्मध्य कराकर पीछे न्यका इसाब करना चाहिये।

कामं न चलता हो, तभी वसन विरेचन कराने चाहियें; श्रगर कराने ही हों, तो हलके कराने चाहियें। जहाँ तक काम चल सके; वसन, विरेचन श्रीर लङ्घनका न कराना ही श्रच्छा है।

न्य जीर्णज्वरवालेको गरमी वढ़ जाती है, उसमें वायुका श्रधिक कोप रहता है। शरीरमें बुखारके बहुत दिन रहनेसे, रफ्त-मांस नाममात्रको रह जाते हैं। ऐसे रोगीको यदि लंघन या वमन-विरेचन कराये जाते हैं, तो रोगीके विना मौत मर जानेकी सम्मावना रहती है।

२—जीर्यंज्वरमें घी दूध खिलानेकी बड़ी जरूरत दिखाई गई है। "वंगसेन"में लिखा है:—

ज्वरोष्मणा ज्वरेऽजीर्थे वायुः कुप्यति रुचिते। घृतं संशमनं तस्य दीप्तस्येवाम्ब वेशमनः॥

जीर्गां व्वरमें ज्वरकी गरमी और शरीरके रूखेपनसे वायु क्रिपित होता है। उस वायुके शान्त करनेके लिये "घी" पिलाना चाहिये। धी पिलानेसे वायु इस तरह शान्त होता हैं; जिस तरह जलते हुए घरपर पानी डालनेसे घरकी आग शान्त होती है &।

"सुश्रुत"में कहा है:—

कृशोऽन्पदोषो दीनश्च नरो जीर्यज्वरादितः। विवद्धः सृष्टदोषश्च रुचः पित्तानिलज्वरी॥ पिपासार्तः सदाहो वा पयसा स सुली भवेत्। तदेव तु पयः पीतं तरुखे हिन्त मानवम्॥

यदि रोगी कमजोर हो, श्रल्पदोपवाला हो, दीन हो, जीर्णेज्वरसे पीड़ित हो, विवन्धयुक्त हो, दोप कुछ-कुछ निकलते हों, रोगी रूखा

क "चरक"में जिला है—सब तरहके जीवाँउनरोंमें अपने-अपने जचगोंके अनुसार, औषधियोंके संस्कारसे बना हुआ 'धी' देना चाहिये। सिद्ध किया यानी औषधियोंके साथ तैयार किया हुआ घी नायुकी शान्ति करता है, संस्कार योगसे कफड़ी शान्ति करता है और शीवज्ञ होनेसे पित्तकी भी शान्ति करता है। हो, पित्तवातका ब्वर हो, प्याससे पीड़ित और दाहसे युक्त हो,--ऐसी' अवस्थामें मनुष्य दूधसे सुखी होता है; परन्तु तरुणब्वरमें पिया हुआ दूध मनुष्यको मार देता है।

"सुश्रुत"में ही लिखा है: —

ृश्तं पयः शर्करा च पिप्पन्यो मधुसर्पिपी । पंचसारमिदं पेयं मथितं ज्वरशान्तये । चतेचीयो चये श्वासे हृद्रोगे चैतदिष्यते ॥

औटाया हुआ दूध, मिश्री, पीपल, शहद और घी—इन सवको मिलाकर, क्वरकी शान्तिके लिये पीना चाहिये। इसे "पंचसार" कहते हैं। यह ज्ञत, ज्ञीण, श्वास और हृदय-रोगमें श्रेष्ठ है।

"चरक" में लिखा है:-

जीर्याज्वरायां सर्वेषां पयः प्रशमनं परम्। पेयंतदुष्यां शीतं वा यथास्वं भेषजैः शृतम्॥

सव प्रकारके पुराने क्वरोंके नारा करनेमें दूध सबसे बढ़कर है। देशोंके अनुसार औषधियोंके साथ प्रकाया हुआ दूध, गरम या शीतल है जैसा मुनासिब हो वैसा ही पीना चाहिये। जैसे:—पुराने रक्तपित्त क्वरमें शीवल करके पीना चाहिये; किन्तु पुराने वात या कफक्वरमें व्यापागरम पीना चाहिये। "चरक" में ही लिखा है कि, धारोष्ण दूध विनेसे पुराना वातपित्तक्वर तत्काल नष्ट होता है। 'पब्चमूल" द्वारा इसिद्ध किया हुआ दूध पीनेसे जीर्णक्वर नाश होता है।

इ जीर्यं ज्वरमें रोगी ऐसा कमजोर हो जाता है, श्रग्न ऐसी मन्द हो हुजाती है, कि उसे कुछ भी नहीं पचता। उस दशाने दूधके माग खिला-

"हारीत संहिता" में जिला है:— चीयो ज्वरातिसारे च सामे च विषमज्वरे । मन्दाग्नौ कफमाश्रित्य पय:फेर्न प्रशस्यते ॥ चीणव्वर, अतिसार, आमन्वर, विषमव्वर और कफाश्रित-मन्दामि—इनमें दूधके माग पीना वहुत अच्छा है।

कहाँ तक लिखें, आयुर्वेदमें जीर्यां कर अराम करने के लिए
भी और दूधकी बड़ी तारीफ की हैं। अने क प्रकारकी औषधियों
द्वारा बनाये हुए घी और दूध जीर्यां कर ने के लिए लिखे हैं।
हमने वर्द्धमान पिप्पली, चीरपाक, सितादि चीर और पञ्चसार
प्रमृतिको जीर्यां क्वरमें रामवाया के समान पाया है। जीर्यां क्वरमें कफ सूख
गया हो, रोगी कखा हो गया हो, प्यास और दाहके मारे घवराता हो,
तो उसे दूध अवश्य देना चाहिये। बहुतसे अनाड़ी वैद्य — क्या नये और
क्या पुराने — सभी ज्वरों में घी दूध नहीं देते। यह उनकी भारी भूल
है। नये ज्वरमें घी दूध वेशक हानिकारक हैं; परन्तु पुराने बुखारों में
ये रोग नाश करके रोगीकी जान वचानेवाले हैं।

होता है; उसी तरह जीएंज्वरका प्रधान हेतु देहकी धातुओंकी दुर्वतता है; उसी तरह जीएंज्वरका प्रधान हेतु देहकी धातुओंकी दुर्वतता है; ज्वरका सम्बन्ध जब किसी धातु या धातुओंसे हो जाता है, तभी वह चिपट जाता है। जब अनेक प्रकारकी चिकित्सा करनेपर भी ज्वर न जाय, तब तो कम-से-कम वैद्यको इस बातकी खोज करनी चाहिये कि, इस ज्वरका सम्बन्ध किस धातुसे है। जिस धातुसे ज्वरका सम्बन्ध हो, उस धातुसे उसका सम्बन्ध छुड़ाते ही ज्वर आराम हो जाता है। इस तरहके ज्वर बलदाता और वृंहण आहारोंसे जाते हैं। धातुओंके जिस प्रमाणसे चीण होनेसे ज्वर हुआ हो; बलवर्डक और वृंहण आहार उसी प्रमाणसे शरीरके भीतर पहुँचानेसे ज्वर आराम होता है।" ऐसे जीएंज्वरमें विशेषकर गरमी बढ़ जाती है और वायुके कोपसे शरीर एकदम रूखा हो जाता है। जब तक वायुके शान्त करनेवाली कियाएँ नहीं की जातीं, कोई ल जिहीं होता। वायुको शमन करनेवालोंमें "धी" सर्वोत्तम है। कहा है:

लवणेन कफं इन्ति पित्तं हन्ति सशर्करम्। घृतेन वातजान् रोगान् सर्व रोगान् गृहांन्त्रितः॥

"तमकसे कफ नाश होता है, शकर या चीनीसे पित्त शान्त होता है, धी द्वारा बादीसे हुए रोग आराम होते हैं और गुड़ मिली दवान्ति हों सब रोग आराम होते हैं।" वस, इसी वजहसे जीएंज्वरमें घी दूध देनेपर जोर दिया गया है। पर इससे यह न समफ लेना चाहिये, िक जीर्यंज्वरीमें एक तोले घी या एक पाव दूध भी पचानेकी ताक़त या अनिवल हो या न हो, उसे दमादम घी दूधसे भर दिया जाय! सभी जगह अक्लकी जलरत है। यद्यपि घी और दूध जीर्यंज्वरमें असत हैं, मगर यही रोगीके बलावलको तिना विचारे अनापशनाप दे दिये जायँ; तो रोगी न मरता होगा, तो भी मर जायगा। कोई-कोई जीर्यंज्वरी ऐसे होते हैं कि, उन्हें छटाँक भर दूध या तोले भर अन्नसे दस्त होने लगते। हैं, कुछ भी नहीं पचता; तब चतुर वैद्य दूधके भाग मिश्री मिलाकरं खिलाते हैं। क्यों-क्यों शिक्त बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों और ताक़तवर पदार्थ दिये जाते हैं। विना ची दूध जीर्यंज्वरी और भी कला होता हवा जाता है; इससे इनका देना जकरी है, पर जितना पच सके स्वतना ही देना चाहिये।

व "चरक"में लिखा है:—विसर्य ब्वर और विस्फोटकब्बर (चेचक दंगमृति) में, यदि कफ पित्तकी प्रवलता न हो, तो, पहलेसे ही घी पिलाना कंत्रम है। किन्तु इस बातका भी खयाल रखना चाहिये कि, विसपंज्यर हुनीर विस्फोटकब्बरमें सर्वत्र कफिपत्तकी प्रवलता रहती है। यदि कोई हुनेकित्सक यह सममकर कि, विसपंज्यर और विस्फोटकब्बरमें, 'चरक'ने ऐशारम्भसे ही घी पिलानेकी आज्ञा ही है, घी पिलाना शुरू करे और कफ-चुपेत्तकी प्रवलता है या नहीं, इस बातका ख्याल भी न करे और इन ब्वरोंमें ल ज्फिपत्तकी प्रवलता हो, तो परिणाम क्या हो ? मतलब यह है कि, चिकि-इसकको चलना तो शाकानुसार ही चाहिये, पर शाक्षकी आज्ञाओंपर , बारीकीसे विचार करना चाहिये और हर बातमें तर्क वितर्कसे काम लेना चाहिये। जो लोग अक्लसे काम नहीं लेते, दिमाराको तकलीक नहीं : देते, वे रोगियोंको मारते हैं श्रीर यहाँ अपयशके भागी होकर, मरने- पर घोर नरक भोगते हैं।

"हारीत संहिता''में लिखा हैं:— बलच्चये तर्पणभोजनेषु श्रमे च पित्तासृजि रेखुयुक्ते। नेत्रामये कामलपाएडुरोगे चये नवं सर्पिर्वदन्ति धीराः॥

बुद्धिमान वैद्य बलच्चय, तर्पण, भोजन, थकान, पित्तरक्त, नेत्ररोग, कामला, पीलिया और चयमें "घी" देना अच्छा कहते हैं। ठीक बात है, इन मौक्रोंपर घी देना वास्तवमें गुणकारी है; पर पाचन-शिक विचार किये बिना, निर्वल चयरोगीको अथवा और रोगके रोगीको या निरोगको ही, उसकी ताक्कतसे जियादा, घी दे दिया जायगा, तो उसे निश्चय ही दस्त लगजायँगे—नीरोग रोगी हो जायगा और रोगीका जोग बढ़ जायगा। व्वरमें जो हर जगह भारी पदार्थ देनेकी मनाही की है, उसपर भी सदा ध्यान रखना चाहिये। खूब मूल लगनेपर पध्य देना चाहिये और उतना ही देना चाहिये, जितना आसानीसे पच जाय। अहितकारी पदार्थ भी यदि थोड़ासा खा लिया जाय, तो किसी हि पच जायगा, उतनी तकलीफ न देगा और कोई उपाधि न पैदा करेगा। कोई भी चीज जियादा न खानी चाहिये, चाहे वह अमृत ही क्यों हो। प्रत्येक चीज मात्रा या क्रायदेसे खायी हुई अमृतका काम

श्रित भोजनं रोगमूलं श्रायुः चयकरम् । तस्मादति भोजनं परिहरेत् ॥ बहुत खाना रोगकी जड़ है, बहुत खानेसे उन्न कम होती है; लिये बहुत खानेसे सदा परहेज करना चाहिये।

३—जीर्णं ज्वरमें शिरोविरेचन अर्थात् नास देकर सिरका भः जिकालना जरूरी है। नास देनेसे सिरका मारीपन मिटता है,

आराम होता है और इन्द्रियों में चैतन्यता आ जाती हैं तथा राच होती है। जीर्ए ज्वरमें शहद या चिकनाईके द्वारा नस्य देना अच्छा सममा जाता है। जैसे, हींग और सेंधेनमकको पुराने धीमें मिलाकर नास देनेसे सिरका दर्द मिट जाता है। अ

४—जीर्याक्यरमें अक्सर कफन्नय हो जाता है; इससे तथा नस्य, लंघन, चिन्ता, शोक, क्रोध और मैथुन प्रभृतिसे मनुष्यकी नींद नाश हो जाती है। ऐसी दशामें, नींद लानेके लिये, रोगीके दोनों पाँचोंपर तिलीके तेल या सौ चार धाये घीकी मालिश करना, भाँगको वकरीके दूधमें पीसकर लेप करना अथवा नाना प्रकारके मधुर वाजोंका स्वर या गाना सुनना वरीरः उपाय हितकारी हैं।

४— जीर्याः वरवाले रोगीको वलावल देखकर निम्नलिखित आहार-विहार भी सेवन कराये जा सकते हैं:—

मूँग या अरहरकी दाल, पुराने चाँवलाँका भात, गेहूँके अच्छे सिके पतले-पतले पुलके, गाय या वकरीका दूघ, गायका घी, औषधियोंके योगसे तैयार हुआ घी, अनारदाने, आमले, कैथ, काराबी नीवू, कैथ या पोदीनेकी चटनी, बीरा, घनिया, इल्डी, सैंघानोन, नांरायण तैल, चन्द्नादि तैल या लाचादि तैल, पट्तकतैल प्रमृति तैलोंकी मालिशा। नारायण तेल और चन्द्रनादि तेल साधारण अवस्थामें मलवाने ै नाहिएँ। दाह हो, तो "पट्तक तैल" मलवाना नाहिये। मालिशं करा-कर स्नान करना है, चन्दन और कपूर गुलावजलमें घोटकर लगाना, फूलोंकी माला, श्रंशूद्कजल, मरनोंका जल, वागकी सेर, चन्द्रन कपूर लगाये हुए मोतियोंकी माला पहने हुए नवयौवना स्त्रियोंसे आलिंगन अ नीर्यंज्यरमें शिरोदिरेचन देना चरक,सुक्षुत श्रीर वंगसेन प्रसृति सबने ज़रूर्र हों और हितकारी विखा है,वशक्तें कि रोंगीका सिर मारी हो और उसमें दर्द वहाँ र:हो 39 कूँ चरकमें लिखा है, नैवा बीएँडवरमें, विचारपूर्वक, शीवलं या गरर त्तृ र मालिश करावे, शीवल या गरम चिकना त्रेप लगवावे और शीवल या गरम जलहें कृत स्वान करावे, तो बहिर्मार्गगत स्वर ग्रान्त हो जाय।

( मगर मैथुन हरिएाज नहीं ),—ये सब परम पथ्य हैं। कोघ, शोक, मैथुन, विन्ता और वहम,—ये सब महा हानिकारक हैं।

# विषमज्वरोंमें पथ्य।

"भावप्रकाश"में लिखा है, —जो मनुष्य माठेके साथ मांस, दूधके साथ मांस, दूधके साथ मांस, दूहीके साथ मांस अथवा उड़दके साथ मांस मन्नण करता है, वह विषमन्वरसे छुटकारा पा जाता है।

श्रिग्निवेश ऋषि कहते हैं — विषमन्त्ररवाले मनुष्यको वैद्य माँड़के साथ शराव पिलावे श्रीर मुर्गा तथा तीतर श्रीर समस्त विष्क्रिर जातिके जीवोंका मांस खिलावे, — ये पथ्य हैं।

"सुश्रुत"में लिखा है—सवेरे ही सवेरे "घी श्रीर लहसन" खानेसे विषमज्वर जाता है। घी, दूध, मिश्री, शहद श्रीर पीपल—इन पाँचोंको यथावल, सेवन करनेसे विषमज्वर जाता है। दूध श्रीर मांसरस खाते हुए, वर्द्धमान पिप्पलीका सेवन करनेसे विषमज्वर नाश होता है। सुरोंके साथ उत्तम शराब पीनेसे भी विषमज्वर शान्त होता है।

"बंगसेन"में लिखा है:—

पिप्पली शर्करा चौद्रं शृतं घृतं नवस्। स्वजेन मथितं पेयं विषमज्वरनाशनस्॥

पीपल, मिश्री, शहर, श्रीटा हुआ दूध और नौनी घी—इन सबकों कलछीसे मिलाकर पीनेसे विषमज्वर नाश होता है। श्रीर भी लिखा है, —लहसनके कल्क (लहसनकी जलके साथ पिसी हुई लुगदी) के तिलीके तेलमें नित्य सेवन करनेसे विषमज्वर श्रीर वातव्वर दूर हो हैं। विषमज्वरमें रोगीके पीनेके लिये शराब और माँड देना तिले तथा मोजनके लिये मुर्गा, तीतर श्रीर मोरका मांस देना चाहिये। हिर मनुष्यका बहुत दिनोंका सतत या विषम ज्वर बढ़ जाय, तो उसे ज्वर नाशक पथ्योंसे जीतना चाहिये। हत्वे मनुष्यका ज्वर कषाय, संचन श्रीर हलके पदार्थोंसे शान्त न हो, तो उसे घी पिलाना चाहिये

स्मी विषमन्त्रर सित्रपादसे होते हैं; यानी तीनों दोपोंके कोपसे होते हैं; इसलिए विस-विस दोपका अधिक जोर हो, उसी-उसीका इलाव करना चाहिये।

वावाधिक्य या वावप्रधान विषमञ्जरमें घी पिलाना चाहिये, अनुवासन-वित्त करनी चाहिये दथा विक्रने और गरम पदार्थ लाने-पीनेको देने चाहियें।

पिचाबिक्य या पिचप्रवान नियनव्यरमें, गरम दूवमें घी निलाकर देना अच्छा है; इससे दल हो जाता है। इस व्यरमें दिक और शांतल पदार्थ काने-पीनेके लिये देने चाहियें।

कफाविक्य या कफप्रधान विपनन्तर्से वसन, पावन, करें अल-पान (जान-पीनेके पदार्थ), लंबन और गरम द्वाइयोंके काहे-ये सब पण्य हैं।

सव तरहरू वियनव्यरोंने पहते वनन विरेत्रनादिक कराना हितकारी हैं। किसीने कहा हैं:—

विषमे वसनं चैव रेचनं कारयेत्मिषक्। तथा संमोजनं पथ्येलीवृभिः सम्रुपाचरेत्॥

। विषमन्त्रपर्ने वैद्यको क्रय और इस्त कराने वाहिये तथा इसके । पथ्य पदार्थ साने-पीनेको देकर विषमन्त्रर नाश करना वाहिये।

क हनने देखा है कि, किठने ही विपनन्तर दो-टीन इस्त करा देनेसे करवा र दो टीन हटके दस्त कराकर "महान्तरांक्टर वरी" देनेसे बहुत अस्ति धाराम ह हुए हैं। निर्धायके न्दीने गहर निसाकर करानेसे ही, इस्त होकर करके बार विपनन्तर नास हो जाता है।

विषमज्वरमें वसन विरेचन बड़े लामदायक हैं; फिर भी जो रोगी इनके योग्य हों उन्होंको ये कराने चाहियें। बहुत ही जरूरत हो और रोगी कमजोर हो, तो हल्की दस्तावर दवा दे देनी चाहिये, जिससे मामूली तौरसे दो-तीन दस्त हो लाय और रोगीको कष्ट न हो। जिनको वमन कराना उचित हो, उनको वमन करानी चाहिये और जिनको दस्त कराने उचित हों, उनको दस्त कराने चाहियें। जिनको ये दोनों ही हानिकर हों, उन्हें नहीं कराने चाहियें। जो घी दूधके लायक हों, उन्हें घी-रूघ देना चाहिये; पर उनकी शिक्तका खयाल जरूर रखना चाहिये। जो मांस देने योग्य हों, उन्हें मांस देना चाहिये; जिनको मांस न पचे, उन्हें और इलके भोजन देने चाहियें। इमने बलवान और उर्वेत सभीके लिये हितकारी, पथ्य और उवरनाशक पदार्थ लिख दिये हैं; बलाबल और दोषोंकी प्रधानता और अप्रधानता प्रभृतिका खियाल तो वही करेगा, जो इलाज करेगा।

"महेश्वर" प्रभृति धूप देने, अञ्जन लगाने, टोने-टुटके करने, यन्त्र-मन्त्र करने, और "लाचादि तैलं की मालिश करानेसे भी विषमन्वर नाश होते हैं। इमने कितने ही रोगी इस तरह आराम किये हैं। दाह होनेसे सी बारका धोया घी या नीम अथवा बेरके पत्तोंके मागकी मालिश कराने अथवा ऐसे ही और-और लेप करनेसे दाह फीरन शान्त हो जाता है। दाहमें "प्रह्लादनतैल या षट्कट्टर तैल"से हमने बड़ा फायदा उठाया है। इनसे दाह और शीत फीरन मिट जाते हैं।

"सुश्रुत"में लिखा है:— निर्विषेश्च जगैर्नागैर्विनीतैः कृततस्करैः। त्रासयेदागमे चैनं तदहर्भेजयेन च।।

जिस समय ज्वर बढ़नेवाला हो उस समय विषहीन साँगों या पालतू हाथियों अथवा बनावटी तस्करों—चोर-डाक्कुओंसे रोगीको हराना चाहिये और उस दिन उसे सानेको न देना चाहिये।

जिस तरह हराने-धमकाने या विस्मयजनक वात कह देनेसे "हिचकी" आराम हो जाती है; उसी तरह कई "विपमन्वर" भी ऐसे उपायोंसे जाते रहते हैं; पर हरानेके लिए वही साँप मैंगाने चाहियें, जिनके दाँत तोड़ दिये गये हों। विना दाँत तोड़े—जहरवाले साँप, भूलकर भी, न मैंगाने चाहियें। उनसे तो अर्थमें अनर्थ हो सकता है।

### आगन्तुक ज्वरोंमें पथ्य ।

इन क्वरोंमें लङ्घन नहीं कराने चाहिये। तलवार, तकड़ी, घूँसा प्रमृति किसी प्रकारकी चोट लगनेसे होनेवाले श्रमिधातज क्वरोंमें घी पीना, मालिश कराना, खून निकलवाना यानी फरद खुलवाना ध्यथा सींगी वरौरः लगवाकर खून निकलवाना, शराय पीना, मांस-रस पीना और भात खाना पथ्य है। पहले मांसरस और दूघ पीना ही धच्छा है।

"चरक"में लिखा है,—"अभिघातज ज्वरमें (चोट प्रमृतिसे होने- वाले ज्वरमें) घी पिलाना और घीकी सालिश कराना ठीक है। फरद खुलवाकर खून निकलवाना, प्रकृतिके अनुकूल—सिजाजके माफिक शाराव पीना, मांसरसके साथ भोजन करना अच्छा और आवश्यक है। जो कहींसे गिरकर वेहोश हो गया है, उसे होशमें लानेके लिये फरद खुलवाना और शराव पिलाना आवश्यक हैं। किन्तु यदि भूलसे जियादा खून निकाल दिया जायगा, तो वायु कुपित हो जायगा, और अगर शराव अधिक पिला दी जायगी तो पित्त कुपित हो जायगा। दे ऐसी हालतमें, रालतीके कारणसे, रोगीकी सत्यु भी हो जा सकती है।" देखो पाठको! चिकित्सा-कर्म कितनी होशियारी, सावधानी के आर जिस्मेवरीका काम है।

च चतन-क्वरमें यानी उस क्वरमें, जो तलवार, भाला प्रभृति हथि-जो यार लगनेके कारण, जड़म या घाव होनेसे, चढ़ा हो अथवा त्रण-क च्वरमें यानी उस क्वरमें, जो फोड़े फुन्सियोंके खोर घरनेसे हुआ हो, पहले वैद्यको. घाव या फोड़ा-फुन्सीका इलाज करना उचित है। उरः इत और ज्ञाए-रोगियोंके ज्वरमें भी चरकने मद्य और मांसरस— शोरवा देनेकी ज्यवस्था की है।

भाग चलनेकी थकानसे हुए श्रमज्वरमें, प्राचीन वैद्योंने, दिनमें सोना श्रीर तेलकी मालिश कराना पथ्य बताया है। मारने, बाँधने, श्रात्यन्त परिश्रम करने, बहुत मार्ग चलने, पेड़ बरौरःसे गिरने श्रीर स्रोदन-भेदन प्रभृतिसे पैदा हुए क्वरोंमें,—पहले मांसरस श्रीर दूधका पीना हितकारी है।

तीच्ण औपिधयोंके सूँघने और विष या जहरसे उत्पन्न हुए ज्वरोंमें बुद्धिमान वैद्यको विष और पित्तको नाश करनेवाला "सर्व गन्ध" क का काथ पिलाना चाहिये। इन व्वरोंमें विष और पित्तको शांत करनेवाली क्रिया करनी चाहिये। औपिधकी गन्धसे हुए ज्वरमें चित्तको प्रसन्न करनेवाले काम करने उचित हैं।

क्रोधसे उत्पन्न हुए ज्वरमें पित्तनाराक क्रिया करनी चाहिए।
महात्माओं के वचनों को मानना भी पथ्य है। ऐसा ज्वर धीरज बँधाने,
तसल्ली देने, इप्ट वस्तुके मिलने, वायुको शमन करने और आनन्द
पैदा करनेवाली बातों से शान्त होता है। क्रोधसे उत्पन्न हुआ ज्वर
चाही हुई चीज मिलने, धिक्कार आदि, भय पैदा करानेवाली बातों
और पित्तको शान्त करनेवाले उपायों से शान्त होता है। क्रोधको
मनमें रोकने और क्रोधको परमशत्रु समम्मनेसे भी क्रोधक्वर शान्त
हो जाता है। कामसे भी क्रोधक्वरका नाश होता है; यानी क्रोधज्वरीका चित्त युन्दरी खियोंकी चर्चामें लगा देनेसे भी बहुत लाभ
होते देखा गया है। इस ज्वरमें गरम खानपान न देकर, पित्तको
शान्त करनेवाले मीठे और शीतल पदार्थ देने चाहियें।

छ तज, तेजपात, बड़ी इलायची, नागकेशर, कपूर, शीतलचीनी, अगर, केशर और लैंग-इन नी श्रीविधयोंके समुदायकी "सर्वगन्ध" कहते हैं।

कामन्वरमें वायु कृषित होता है। इस व्वरमें वायु शमन फरने-वाले काम करने चाहियें। यह न्वर भी तसल्ली देने, चाही हुई वस्तु के मिल जाने और आनन्द बढ़ानेवाली वातों के कहने से शान्त होता है। कामको मनमें रोकना भी अच्छा है। जिस तरह कामसे यानी इरक्ष या प्रेमकी वात करने से क्रोधन्वर शान्त हो जाता है; उसी तरह क्रोधसे कामन्वरका भी नाश होता है। इस न्वरमें वातको कृषित करने-वाली कोई किया न करनी चाहिये। इस ज्वरके नाश करनेवाली औपिथाँ हम आगे लिखेंगे। एक अन्यमें लिखा है, यदि किसी कीको कामन्वर हो तो वह, सन्ध्या समय, अत्यन्त सुगन्धित फ्लोंके प्रतिगपर लेटे और रातको अपने प्राण्यारेके साथ क्रीड़ा करे।

शोककार और भयकारोंमें भी वायु क्रिपित होता है; इसिलये इनमें भी वायुको शमन करनेवाले काम करने वाहियें। धीरज हैं वैंथाना, शोक और भयनाश करनेवाली वातें कहना, दिलको खुश । म करनेवाले उपाय करना—-इन न्वरोंमें हितकारी हैं। क्रोध और कामकें स पैदा होनेसे इन न्वरोंका नाश अवश्य होता है।

है, भूतन्वर भूतवाधासे होता है। इसमें तीनों दोप कुपित होते हैं। विद्यासे मृत-विद्यामें लिखे हुए उपायों—ताइना, आवेश, वन्धन प्रभृतिसे । में नीतना चाहिये; सहदेईकी जड़ कर्रुमें वाँधनेसे एक, दो, तीन प्राचार दिनमें भूतन्वर नाश हो जाता है। इसमें आश्चर्यकी कोई । ज्ञात नहीं है; जड़ियोंमें अमित शिक्ष और प्रभाव है।

# समस्त ज्वरोंमें पथ्यापथ्य ।

Ħ

क "विष्णुसहस्र नाम"का पाठ, "महामृतुश्चय"का जप, अपने इप्टरेव हा हुनी उपासना या पूजन, ब्रह्मचर्य, हवन, दानपुरय, सहात्माश्चोंका हैं क कहीं पेसा भी जिला है—'क्वर हिन्द शिरोयदा सहदेवी जटा यथा' यानी विष्टदेवीकी जद सिरमें बाँचनेसे उत्तर जाता रहता है। दर्शन, हीरा, पन्नां प्रभृति रह्नोंका धारण करना श्रीर लघु पथ्य सेवन करना, ये सब क्वरोंमें पथ्य हैं।

#### अपध्य ।

खुराबृदार तेल शरीरमें लगाना, लाल फूलोंकी माला या लाल कपड़े पहनना, वमन या क्रयको रोकना, दाँतुन करना, अपनी प्रकृतिके विरुद्ध भोजन करना, संयोग-विरुद्ध अन्नपान, दाहकारक और भारी यानी देरमें पचनेवाले पदार्थोंका खाना, दिनमें दो बार खाना, पूर्वोह्नमें यानी दोपहर पहले अर्थात् दिनके पहले चार घण्टोंके भीतर खाना; अभिज्यन्दी, तीहण और भारी अन्न खाना, एक साथ पेटमर खाना, चे सभी क्वरोंमें अपथ्य हैं। इनसे गया हुआ क्वर फिर लोट आता है।

इनके सिवाय दूपित जल, खार, खटाई, पत्तोंके साग, श्रॅंकुर उपना हुआ अन्न, ख्सका जल, पान, तरवूज, बढ़हर, तोड़ा मछली, तिलोंकी खल, पिट्टी श्रोर मैदाके बने पदार्थ, कचौड़ी, बढ़े तथा श्रोर भी कफकारी पदार्थ ज्वरोंमें त्याज्य हैं।

#### ज्वरान्तमें अपध्य।

ब्वर छूट जाने पर भी कसरत, मैथुन, स्तान, भ्रमण, परिश्रम, हवा खाना और शीतल जल—इनसे परहेज करना चाहिये। जब तक पहले: की सी ताक्रत न आजाय, तब तक अवश्य बचना चाहिये। ज्वर जाने-पर भी जल्दी ही स्तान कर लेनेसे फिर ज्वर आजाता है; इसलिये ज्वर-मुक्त मनुष्य स्तानको विपके समान सममे। जब तक बल, वर्ण—शरी-रका रंग, अग्नि और देह, पहलेके समान प्रकृतिके अनुसार न होजायँ; तब तक ज्वरमुक्त मनुष्य भी त्यागने योग्य कामोंको त्याग दे।

सुश्रुतमें लिखा है: —
परिषेकावगाहांश्च स्नेहान्संशोधनानि च ।
स्नानाम्यंगं दिवास्वम शीतव्यायाम योपितः ॥
१० हा

न भजेत ज्योत्सृष्टो यात्रत्रो वलवानभवत् । त्यक्षस्यापि ज्यरेणाशु दुर्वलस्याहितंज्यरः ॥ प्रत्यापन्नो दहेद्देहं शुष्कवृत्तमियानलः । तस्मात्कार्यः परीहारो ज्यरमुक्रेन जन्तुना । यावन्न प्रकृतिस्थः स्याद्दोपतः प्राणतस्तथा ॥

जलमें ग़ोता मारना, स्नेह पान करना ( घी नेल वर्गर: चिकने पदार्थ पीना ), वमन करना जुलाव लेना रारीरमें नेल खादि की मालिश कराना, दिनमें सोना, सरदी खाना मिहनन फरना लीप्रसंग करना,—इन सबसे, ज्वर छूटनेक वाद, जवतक शरीरमें पृरी ताकत ति खा जाय, परहेज करना चाहिये; च्योंकि ज्वरसे मुिक पाया हुआ, कमजोर आदमी अगर जरा सी भी चदपरहेजी करता है वा कोई अमुनित काम करता है, तो उसे युखार फिर घर द्वाता है खोर शरी को इस तरह जला देता है, जिस तरह सूखे युक्को खाग जलाफर प्रमुक्त कर देती है; इसवास्ते ज्वर जानेके बाद भी, जब तक दोप पूरे रेसे प्रकृति पर न खा जाय खीर पहलेकी सी ताकन न खा जाय, वतक परहेज रावना चाहिये।

नोट-ये प्रपष्य उत्रर रहनेकी हालत श्रीर उत्रर छुटनेकी हालत, दोनोंमें ही,

गगने उचित हैं।

सुश्रुतमें लिखा है:-

न जातु तर्पयेत्प्राज्ञः सहसा ज्वरकशितम् । तेन संदृषितो ह्येष पुनरेच मवेज्ज्वरः ॥

। क्वरसे कमजोर हुए मनुष्यको शीब्रही खूब तृप्र न करना चाहिये; नी क्वर जाते ही ताकत लानेवाले पदार्थ न देने चाहिये; क्योंकि ासे दूपित होकर फिर बुखार आने लगता है।

और भी देखिये: -

श्ररोचके गात्रसादे नैवएर्थं गमलादिपु । शान्त न्वरोपि शोष्यः स्यादनुवन्धभयात्ररः ॥ श्रगर ज्वर शान्त होने पर भी श्रक्ति रहे, श्रङ्गोंमें थकान हो, शरीरका रंग खराव हो, देह मलीन हो; तो ज्वरके न श्रानेकी हालतमें भी, शोधन करना यानी जुलाब देना चाहिये। ऐसा न हो

### हृतावशेष ज्वरके लचारा और उसकी शान्तिके उपाय ।

धातुगतज्वर यानी रस, रक्त, मांस, मेद, श्रस्थि, मज्जा श्रीर वीर्यमें पेवस्त हुए ज्वर—वमन, विरेचन, लंघन, रक्तमोत्तराक प्रमृति तथा संशमन श्रीपिथों द्वारा नाश किये जाते हैं। उस दशामें, यदि शमन-शोधनादि क्रियाश्रोंके करने पर भी दोष शेष रह जाता है श्रथवा नवीन उवरमें दोष शेष रह जाता है; तो वह बुखार किया करता है। वैसे ज्वरको "हृतावशेषज्वर" कहते हैं। श्रगर ऐसा होता हो, तो उस श्रवस्थामें साधारण उपायोंसे बड़ा लाम होता है।

"सुश्रुत"में लिखा है:—

ह्तावशेषं पित्तं तु त्वक्स्थं जनयति ज्वरम् । पिनेत् इत्तुरसं तत्र शीतं वा शर्करोदकम् ॥ शालिषष्टिकयोरनमश्नीयात् चीरसंप्तुतम् । कफवातोत्थयोरव स्वेदाभ्यंगौ प्रयोजयेत् ॥

क्ष रसगतन्त्रर यानी उस न्त्ररमें जो रसमें हो; वमन और लंघन कराये जा हैं। अगर न्त्रर रक्षगत होता है, तो जलसे सींचना, जेप करना, खून निकजवान ये कमें करते हैं और संग्रमन औषधि देते हैं। मांसगतज्वरमें तेज जलाब देते हैं। मेदगतज्वरमें मेदनाशक यानी मेदको सुखानेवाली क्रियाएँ करते हैं। अस्थिगा ज्वरमें यानी हिट्ड्योंमें होनेवाले ज्वरमें वातनाशक चिकित्सा करते हैं तथा वसि कमें, तेजादिकी माजिश और उद्दर्तन करते हैं। मजा और शुकगतज्वरमें ह नहीं करते, क्योंकि जिसके मजा और वीयमें ज्वर घुस जाता है, वह निश्च मर जाता है। सातों घातुगत ज्वरोंमें मजा और शुकगतज्वर त्याज्य हैं।

शोधन शमन आदिसे चमड़े में वाकी रहा हुआ पित्त, ट्यर पैदा हर देता है। उस हालतमें, गन्नेका रस पीना या गँडेली चूसना : अथवा शीतल शर्करोदक का कोई उत्तम शर्यत पीना हित है। साथ ही दूध मात खाना भी पथ्य है। इन उपायोंसे वह शेप रहा हुआ पित्ते शान्त हो जाता है और ट्यर छूट जाता है। अगर कफ या वायुके शेप रह जानेसे ट्यर आने लगे, तो पसीना देने और तेल प्रभृतिकी पालिशसे काम निकालना चाहिये।



# शुद्ध जलमें मिश्री या सफेद साँड घोलकर टसमें श्रन्दाज़से छोटी इलायची,
र, सींग और कालीमिन पीसकर मिला हो । ख्व मिलजाने पर छानकर नी
मी । यही "शर्करोदक" कहलाता है । इसकी विद्वानोंने बड़ी ता कि की है ।
वीर्यको पैदा करता है, शीतल होनेसे जलन मिटाता है, इस्त जाता है, ताकत
ा है, रचि करता है, हलका है, जायकेदार है तथा वातपित्त, त्थिर-विकार,
भी, वसन, प्यास और दाहज्वरको शान्त करनेमें परमोत्तम है । पित्तरोपमें यह रामवास है । इसमें इतनाही दोय है कि, यह कफको वदाता है, किन्तु
को शान्त करता है और पित्तवरमें, शुद्ध पित्तवरमें शस्त है ।



#### मण्ड।

उत्तम शालि चाँवलोंको १४ गुने जलमें पकाओ। जब चाँवल अच्छी तरहसे सीज जायँ, पसाकर चाँवल अलग कर दो। जो पतला-पतला पदार्थ रहे, उसे ले लो। इसीको "मण्ड" या "माँड" कहते हैं। इसमें सोंठ और संधानोन, अन्दाजसे, डालकर ज्वरवालेको दो। यह मण्ड अग्निदीपक, पाचक, प्राही, इलका, शीतल, धातुओंको समान करनेवाला, एप्तिकारक, बलकारक और ज्वरनाशक एवं पित्त, कफ और अमनाशक है।

### पेया ।

लाल शालि चाँचलों वगैराको चौदह गुने जलमें पकाओ। जिसमें चाँचलोंके कण कम हों तथा जियादा पतली हो, उसीको "पेया" कहते हैं। पेया अत्यन्त हलकी, मल रोकनेवाली, घातुपृष्ट करने वाली; प्यास, ज्वर, वात, कमजोरी तथा कोलके रोगोंको नाश करने वाली, पसीना लानेवाली, अग्निदीपन करनेवाली, वायु और मलक अनुलोमन करनेवाली होती है। अगर इसमें अन्दाजका संधानो और सोंठका चूर्ण मिला दिया जाय; तो यह दीपन, पाचन, कि कारक और आमशूल तथा विवन्धको नष्ट करनेवाली हो जाती है।

नोट—जिसमें ज़रा भी कण न हों, उसे 'मयह' कहते हैं। जिसमें थोदे क हों श्रीर पतली हो, उसे "पेया" कहते हैं। जिसमें कण ज़ियादा हों श्री पतलापन कम हो, उसे "विलेपी" कहते हैं।

#### प्रमध्या ।

चार तोले चाँवल या और कोई अन्न, जिसकी प्रमध्या बनानी ह

और घटराने या ३२ तोले जलमें उसे पकाओ। जब चीयाई यानी आठ तोले माल रह जाय, उतार लो। यही "प्रमध्या" है। इसके गुंग पेयाके समान ही हैं बल्कि इतनी विशेषता है कि, यह और भी इल्की है।

### युष ।

दो दालवाले मूँग, मोठ, चना प्रमृतिमेंसे किसी एकको लेकर १८ गुने जलमें पकाओ, जब अन्न अच्छी तरहसे गल जाय और पेयासे कुछ गादा हो जाय, तब उतार लो। इसको "यूप" कहते हैं। यूप बहुत ही कचिकारक होता है।

### दूसरी विधि ।

दो दालवाला अनाज मूँग या चना वरीरः चार होले लेकर जल में पीस लो। पीछे ६ माशे सेंधानोन और ६ माशे पीपरको भी एक जगह जलमें पीस लो। रोपमें दोनों पिसी हुई लुगदियोंको ६४ तोले जलमें पकाओ; जब रससा हो जाय, उतार लो। इसे भी "यूप" है ही कहते हैं। यह यूप वलकारक, पाकमें हलका, रुचिकारक, क्रयठको हितकारी और कफनाराक होता है।

### मूँगका यूष।

बाठ तोले मूँग लेकर १२८ वोले (१ सेर ६॥ छ०) जलमें पकाओ। जलते-जलते चीथाई पानी रह जाय, तब आगसे उतार लो। पीछे मूँगोंको हायोंसे खूब मलकर कपहेमें छान लो। फिर क्रिस छने हुए रसमें अनारका रस चार तोले, संधानोन १ तोले, सांठ का चूर्ण १ तोले मिला दो। अन्तमें जिस्सी पीपल और जरासे जीरेसे छोंक दो। इसे "संस्कृत मूँगका पूष" कहते हैं। यह यूष पिचनाशक, जठराग्रिवर्डक, शीतल, दूलका, धाव, दर्बजनुरोग, ध्यास, दाह, कफ, पिचन्वर और किरके

विकारको नष्ट करनेवाला श्रीर सब यूषोंमें उत्तम है। पित्तब्बरमें: मूँ गके यूषसे लपेटा भात मिश्री मिलाकर देनेसे बड़ा लाभ होता है।

## मूँग श्रीर आमलेका यूष।

इन दोनोंका यूष दस्तावर, पित्त श्रीर वातनाशक, तृषा श्रीर दाह. शान्तिकारक, शीतल तथा मूच्छी, श्रम श्रीर मदनाशक है।

#### मसूरका यूष।

मसूरका यूष मल रोकनेवाला, पुष्टि करनेवाला, जायकेदार श्रीर प्रमेहनाशक है।

### चनेका यूष।

वातिपत्तव्वरमें, अत्यन्त दाह होनेके समय, चनेका यूष अच्छा काम करता है।

#### यवागू।

चाँवलोंको ६ गुने जलमें पकाओ। जब अस गल जाय और खूंब गाढ़ा रहे, परन्तु कण अलग-अलग रहें और थोड़ा पानी भी रहे, तब उतार लो। इसे ही "यवागू" कहते हैं।

यवागू ज्वररोगीके लिये अत्यन्त हितकारी, अग्निदीपक, हलकी, प्यासनाशक, वस्ति-शोधक, थकान और ग्लानिनाशक है। ज्वर और अतिसारमें यवागू परम पथ्य है।

"चरक"में लिखा है, नवीन ज्वरवालेको वमन करने और लंघन करनेके बाद 'यवागू' देनी चाहिये। यह यवागू, दोषोंके अनुसार, औषधियोंके साथ बनानी चाहिये। पहले मण्ड देना चाहिये और जंबतक ज्वर हलका न हो या जबतक ६ दिन न हो जाय, तबतक ''यवागू" देनी चाहिये। ई धनसे जैसे आग तेज होती है, उसी तरह "यवागू"से रोगीकी अनि दीपन होती है। यवागृक श्रीपियों के साथ संयोग होनेसे तथा हलकी होनेसे श्रीम दीपन करती है, बात, मूत्र और पुरीपको श्रमुलोमन करती है; यानी इसके सेवनसे हवा खुलती तथा पाखाना पेशाय साफ होता है। "पेया" पतली श्रीर गरम होनेके कारण पसीना लाती है, पतली होनेके कारण प्यासको नाश करती है, श्राहार होनेके कारण प्राण घारण करती है, सरत्य-गुणके कारण देहमें हलकापन करती है श्रीर ज्वरमें सात्म्य होनेके कारण ज्वरनाशक है, इसलिये पहले-पहल पेया प्रभृतिका पथ्य हेना चाहिये।

विलेपी।

शालि चाँवलोंको चौगुने जलमें पकाश्रो, जब चाँवल गल जायँ, पर श्रलग-श्रलग हों और जल भी श्रलग हो, उतार लो । यही "विलेपी" है। यह अग्निदीपक, वलकारक, हृदयको हितकारी, मल् रोकनेवाली, हलकी, घाववाले और नेत्ररोगीको पथ्य तथा उप्तिकारक, प्यास और व्यरनाशक है।

#### भात।

१६ तोले चाँवलोंको चौदह गुने जलमें पकात्रो, जब चाँवल ,खूब गल जायँ, तब पसाकर माँडको अलग कर हो।

क मबसे पैदा हुए ज्वरमें, श्रीक शराब पीनेसे हुए ज्वरमें रोज-रोज शराब पीनेसालेक ज्वरमें, पित्तरलेप्स प्रधान (पित्तकफप्रधान) उत्तरमें तथा उध्वं-रें गत—ज्यरके रक्षिण ज्वरमें "यवागू" श्रीहत यानी जुक्रसानमः रें। इसी लगें वरह पेथा भी मद्यजनित ज्वरोंमें न देनी चाहिये। दाह, वमन, न्धाससे घबराते हो हुए, गरमीसे पीढ़ित, हुवंब और निराहारको भी यवाजू वाचेया न देनी चाहिये। पेसे रोगीको सन्तर्पंथा देना अच्छा है। यवागू तीन तरहकी हो हो हैं:—(१) मंड, इंस् और पेया, (३) विलेपी। ये उत्तरोत्तर भारी हैं; वानी मंडसे पेया भारी हैं में और पेयासे विलेपी भारी है। यवागू पत्तजी लिखड़ी-सी हो जाती है। यवागू ई वांवज, मूँग, उद्दें और तिबा इनमेंसे जिसकी उत्तित हो बनानी चाहिये।

मधुर श्रीर हलका है। यह श्रिप्तदीपक, पथ्य, तृप्तिकारक, पेशाव लानेवाला श्रीर हलका होता है।

श्रच्छी तरह धोया हुआ, पसाया हुआ गरम भात विशद और जियादा गुणोंवाला होता है। नहीं धोया हुआ, नहीं पसाया हुआ छोर शीतल भात वीर्य पैदा करनेवाला, भारी और कफकारी होता है। शीतल और सूखा हुआ भात कठिनसे पचता है। श्रच्छी तरह न पका हुआ भात, बहुत समयमें, बड़ी दिक्कतसे पचता है।

मुने हुए चाँवलोंका भात — रुचिकारक, सुगन्धियुक्त, कफनाशक स्त्रोर हलका होता है। ऐसा भात वातरोगी, निरूह्वस्तिवाले, सन्दामिवाले स्त्रोर जुलाब लेनेवालेको श्रत्यन्त हित है।

मूँगके यूपके साथ भीगा हुआ भात कफन्वरम और मूँगके यूपसे भीगा और मिश्री मिला भात पित्तज्वरमें बहुत उत्तम है।

## रसौदन।

पुष्ट जानवरकी जाँघका मांस अथवा हर्डी-रहित तीतरका मांस १६ तोले लेकर, उसके महीन-महीन टुकहे कर डालो। पीछे पानीसे धो लो। इसके वाद पीपल, पीपलामूल, सोंठ, जीरा ख्रीर धिनया—इनमेंसे हरेक आठ-आठ मारो ले लो। अन्तमें सबको मिलाकर, १२८ तोले (१ सेर धा छटाँक) जलमें पकाओ। जब चौथाई पानी रह जाय, तब मांसको कज्ञछीसे क्टकर और हाथोंसे मलकर उसका रस निकाल लो। इसके बाद इसे हींग, सैंधेनोन और भुने जीरेसे बघार लो और तैयार किये हुए भातमें मिला दो। (इसीको "रसौदन" कहते हैं। रसौदन—चमन विरेचनसे शुद्ध हुए और शुद्ध होनेकी इच्छा करनेवाले

दोनोंके लिये पथ्य है। यह भारी, मैथुनशक्ति वड़ानेवाला, वलकारक श्रीर वातन्त्रर हरनेवाला है। श्रम, रुपवास श्रीर वायुसे पेंदा हुए. न्त्ररमें बहुत ही हितकारी है।

#### मांसरस ।

श्चनर गाड़ा मांसरस वनाना हो, तो पहले मांसके हुकड़े करके घो लो; पीछे ६६ तोते मांस ४ सेर जलमें पकाओ। अगर पतला मांसरस बनाना हो, तो ४= तोले मांस ४ सेर जलमें पकाओ। अच्छी तरह मांसका रस बनाना हो, तो पहले = तोले मांसको पत्यर पर पीसकर गोलियाँ बना लो और घीमें भून लो। पीछे उसे चार सेर जलमें पकाओ और चौयाई पानी रहनेपर उतार लो। थोड़ासा मांस बहुतसे जलके साथ सिद्ध किया जाय तो उसका गल जाना सम्भव है।

## औषधियोंके योगसे मंड आदि वनानेकी विधि र

वार तोले श्रीपिय लेकर ३ सेर ३ छटाँक जलमें पकाश्री। अव जलते-जलते श्राया पानी रह जाय, उतार लो। इस काढ़ेसे मंड श्रीर पेया, विलेपी श्रादि तैयार कर लो; यानी जलके स्थानमें ऐसा पकाया. हुश्रा काढ़ा देकर पेया वर्तेरः वना लो।

## श्रींषधिसे तैयार की हुई पेयाके गुगा।

जो-जो दोप हों, उन-उन दोपोंके अनुसार पाचन औपिययोंसे रेतियार की हुई पेया, मोजनके समय, देनेसे हितकारी, अभिग्नेपक, र्रपाचक, हलकी और ज्वरनाराक होती है।

## मिन्न-भिन्न ज्वरोंमें मिन्न-मिन्न पेया !

वात्रज्वर् में पंचमृत ( सरवन, पियवन, छोटी कटेरी, वड़ी कटेरी और गोलरू) का काढ़ा पाचन हैं। इसितचे अगर वातज्वरमें पैया देनी हो, तो चार तोने जपरोक्त पंचमृत लाकर, २,४६ तोने या ३ सेर ३ छटाँक जलमें पकाकर काढ़ा कर लो। जब श्राघा जल रह जाय, तब काढ़ेको उतारकर छान लो। पीछे ६ तोले वाँवल लेकर इसी पंचमूलके तैयार रक्खे हुए काढ़ेमें पकाओ। जब उसमें थोड़ेसे करण रह जायँ श्रीर पतली-सी हो जाय, उतार लो। यही श्रीपिंसे सिद्ध की हुई पेया है। यह पेया वातज्वरमें हित है।

पित्तज्वर में नागरमोथा, कुटकी श्रौर इन्द्रजी—इन तीनोंका काढ़ा पाचन है। उसी अपरकी रीतिसे चार तोले तीनों दवाएँ लेकर, ३ सेर ३ छटाँक जलमें काढ़ा बनाश्रो। श्राधा जल रहनेपर उतारकर छान लो। फिर उस काढ़ेमें ६ तोले चाँवल डालकर पकाश्रो। थोड़ेंसे कण रहने श्रौर जियादा पतली होनेपर उतार लो। यह पेया पित्तज्वरमें पथ्य है। इस ज्वरमें मूँगके यूपके साथ मिला हुश्रा भात, मिश्री मिलाकर देना भी श्रच्छा है। यह पथ्य शीतल है।

कफड़वर में पिप्पल्यादि काथ पाचन है। पीपल, पीपलामूल, कालीमिर्च, गजपीपल, सोंठ, चन्य, रेग्नुका, इलायची, अजमोद, जीरा, सरसों, हींग, भारङ्गी, पाढ़, इन्द्रजी, बकायन, मूर्वा (चुरनहार), अतीस, कुटकी और बायबिड्झ—इन २० औषधियोंको पिप्पल्यादिगण कहते हैं। इनको उसी तरह लेकर उतने ही पानीमें काढ़ा बनाकर, आधा रहनेपर उतार लो। शेपमें उसी तरह चाँवल डालकर पेया बना लो। यह कफज्वरमें हितकारी है।

नोट—स्र्वाके यूपके साथ भीगा हुआ भात भी कफज्यरमें हित्कर है। वातिवित्ताडवर में लघु पंचमूलके काथसे पेया बनाकर देनी चाहिए।

कफिपित्तज्वर में पीपल और धनियेके काथसे पेया बनानी चाहिये। कफवातज्वर में वृहत्पव्चमूल (वेल, अरनी, खंमारी, पाढ़ल और स्योनाक) के काथसे सिद्ध की हुई पेया देनी चाहिये।

त्रिद्षिज्वर में कटेरी, जवासा और गोखरूके कायसे सिद्धू किया हुआ अन्न, विशेषकर, पेया देनी चाहिये।

ज्यरमें श्रगर मूत्राराय, पसली और सिरमें दर्द हो, तो गोखरू और फटेरीके काथसे सिद्ध की हुई लाल शालि चाँवलोंकी पेया हो। यह पेया उक्त पीड़ाश्रोंको नाश करती तथा ज्वर हरती है।

क्वरमें मल-मूत्र यानी पाखाना-पेशाव रुक नायँ, तो पीपल भौर आमलोंके काथसे पकाई हुई पेया भी डालकर देनी चाहिये। इस पेयासे दोष उचित मार्गोसे निकलते हैं।

क्वरमें श्वास, खाँसी और हिचकी हों, तो लघुपञ्चम्त बाह्न इहत्पञ्चमूलके काथसे सिद्ध की हुई, लाल शालि चाँवलंकी पैया देती चाहिये।

### पंचसुष्टिक यूष।

ं जी, वेर, कुलथी, मूँग और सींठ — इनमेंसे हरेकको चार-चार तोले लेकर, अठगुने (१६२ तोले) जलमें पकास्रो। जब चौथाई माग जल बाक़ी रहे, तब हाथोंसे मलकर खान लो। इसीको "पंज्वमुष्टिक-यूष" कहते हैं। यह यूप बात, पित्त और कफको नाश करता है तथा शूल, वायुगोला, खाँसी, श्वांस, चय और न्यूरमें अत्यन्त हितकारी है।

#### ज्वरमें बत्ती ।

न्वरमें अगर दस्त-पेशाव वन्द हो जायँ, तो पीपल, पीपलामूल, अनवायन और चन्य - इनको जलमें पीसकर मोटी अँगुलीके. बराबर, कपड़ेकी वत्ती वनाकर, उसमें लपेटो और अपरसे थोड़ा घी भी चुपड़ दो। इस बत्तीको गुदामें चलानेसे पाखाना हो जाता है।

नोट—इसके साथ ही दोपोंको यथार्थं मार्गमें स्थित करनेवाली, उधर लिखी मुहुई पीपल और सामलोंके कादेसे सिद्ध की हुई पेया भी देनी चाहिये।

### दूसरी बत्ती।

दारुहल्दी, बच, कूट, सोंफ, हींग और सेंधानीन—इन हैं औष-धियोंकी बत्ती भी, उसी तरकीबसे बनाकर, गुदामें चलानेसे मल-मूत्र हो जाते हैं। अगर पेटमें दर्द और अफारा हो, तो इन्हीं ६ दवाओंको कोंजीमें पीसकर, गरम करके, पेटपर लेप करना चाहिये।

### सन्तर्पेगा।

खीलोंका सत्तू, दाख, श्रनार श्रीर खजूर—इनको जलमें घोल-फूर, उसमें मिश्री, शहद और घी डालकर, जो चीज बनायी जाती है, उसे "सन्तर्पण" कहते हैं। वैद्य खीलोंके सत्तूको जलमें घोलकर, उसमें मिश्री श्रीर शहद मिलाकर भी तर्पण रूपसे पिलाते हैं।

जिन रोगियोंको यवागू या पेया देना मना है, उनको ये सन्तर्पण अच्छे होते हैं। इनके पीनेसे विशेषकर वमन, अतिसार, प्यास, दाह, विष, मूर्च्छा और ज्वरका नाश होता है।

"चरक"में लिखा है,—दाह और वमनसे पीड़ित तथा लंघनोंसे चीए हुए ज्वरवालेको दाख, अनार, खजूर, चिरौंजीका पका फल और फालसे—इनका रस मिलाकर तप्ण देनेसे ज्वर नाश होता है।

### दुग्धफेन।

गायका ताजा दूध आँखों सामने कढ़ाकर ले श्राश्रो। उसे दो लोटोंमें भरकर, भाँगकी तरह एक दूसरेमें उड़ेलो; यानी एक



लोटेमें थोड़ा दूध रक्लो और दूसरे लोटेमें भी थोड़ा दूध रक्लो। पहले लोटेको हाथमें रक्लो श्रीर दूसरे लोटेको ऊँचा ले लाओ, पीछे उसका दूध ऊँचेसे नीचेवाले लोटेमें उड़ेलो। इस तरह सैंकड़ों वार करो। इस तरह करनेसे जो माग आवें; उन्हें दूसरे वर्तनमें रखते, लाओ। जब माग आना वन्द हो जाय, तब दूधको किसीको दे दो या फेंक हो। ये माग ही बड़े कामके हैं। इनको ही "दुम्बफेन" कहते हैं। इनमें खरा-सी मिश्री मिलाकर, उस जीर्णक्वरी या अतिसार रोगीको हो,—जिसे तोले हो तोले अन्न भी न पचता हो। ये दूधके फेन त्रिदोषनाशक, रोचक और मूख बढ़ानेवाले हैं। "दुम्बफेन" बहुत ही हलका पथ्य है।



## लंघन-विचार।

くろうなか回かなない。

हमारे शास्त्रोंमें लंघनकी वड़ी तारीफ की गई है। ज्वरनाश फ्करनेमें तो इसे सर्वोत्तम ही माना है। वास्तवमें लंघन है भी ऐसा ही। शरीरके विकारों और रोगोंके नाश करनेभें इसका सानी और नहीं। लंघनसे शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है। जो शारीरिक और मानसिक रोग श्रच्छी-से-श्रच्छी दवाश्रोंसे श्राराम नहीं होते, वे केवल लंघनोंसे श्राराम हो जाते हैं। शरीरकी वेढंगी मुटाई नाश करनेमें लंघन सर्वोत्तम है।

े जो विद्वान् हैं, वे तो जानते ही हैं कि "लंघन" शब्दका अर्थ क्या है. लंघनसे कौन-कौन रोग नाश होते हैं, लंघन किसको कराना चाहिये और किसे नहीं, लंघनोंसे क्या लाभ और क्या हानि होती है, लंघन किस रीतिसे कराने चाहियें; परन्तु अधकचरे वैद्य जिन्होंने शास्त्र नहीं देखे, इन वातोंका मर्म विना समभे ही, ज्वर रोगमें सभी रोगियोंको, चाहे लंघनकी जरूरत हो या न हो, चाहे लङ्घनसे हानि होनेकी ही सम्भावना क्यों न हो, लङ्घनकी आज्ञा दे देते हैं। इसका वड़ा बुरा परिखाम होता है। अनेक रोगियोंके रोग वद जाते हैं और अनेक रोगी कुटुम्बियोंको रुलाकर परमधामको सिधार जाते हैं। संसारमें जितने पदार्थ या कर्म ग्रन्छे हैं. उनमें दोप भी मौजूद हैं। भोजन अमृत है, क्योंकि इससे प्राणोंकी रचा होती है. किन्तु वही अधिक या नियम-विरुद्ध सेवन करनेसे मनुष्यको मार डालता है। स्त्री श्रानन्दके बढ़ानेवाली, सुसके देनेवाली, कुलका नाम रखनेवाली, विपद्में सबे मित्रकी भाँति सहायता देने-वाली है; पर उसके भी अधिक सेवनसे बहुतसी शारीरिक, आर्थिक, श्रीर नैतिक हानियाँ होती हैं। बहुत ही स्त्री-सेवा करनेवालोंको चय-शेग हो जाता है. जिससे वे असमयमें ही कालके गालमें संस

जाते हैं। मीठा भोजन सबसे अच्छा मोजन हैं, परन्तु अधिक मीठा खानेसे फुमिरोग प्रमृति अनेक रोग हो जाते हैं। जल प्राणियोंका जीवन है, जलके यिना मनुष्य शीघ ही चोलेको छोड़ देता है; पर वह भी बेकायद और अधिक सेवन करनेसे मनुष्यको मार डालता है शराव थकान दूर करने और चित्तको प्रसन्न रखनेके लिये परमोत्तमः पदार्थ है; पर वह भी वेकायदे पीनेसे भयद्वर रोग पैदा कर देती है। मुर्रोका मांस ताक्रत लानेमें सबसे बढ़कर है; पर वही निद्यायत फम-जोरको एकदम खिला देनेसे मार देता है। शहद कफपित्तनाराक पदार्थींमें सर्वोत्तम है और अनेक रोगोंका नाश करता है। पर गरम: करके लेने या चीके साथ वरावर लेनेसे विप हो जाता है। कसरत शरीरको मजबूत करनेवाले उपायोंमें राजा है; पर वह भी बेक्रायदे की जाती है, वो अनेक प्रकारके रोग पैदा कर देती है। दूध जीर्याज्यर-बालोंके लिये असून है; पर नवीन ज्वर-रोगीके लिये विप है। दृथ्ः और मांस वलवर्द्धक पदार्थीमें सर्वश्रेष्ठ हैं; पर वे भी एक साथ है खानेसे कोढ़ आदि भयानक रोग पेदा करते हैं। स्तान थकानः ्व नाश करनेवालों श्रीर चित्त प्रसन्न करनेवालीमें परमोत्तम हैं; पर वहीं न्वरवाले और न्वरमुक्तको मार देता है। उपवास या लहुन स्वर IP प्रमृति अनेक रोगोंके नाश करनेमें सर्वोत्तम उपाय है; पर नियम-विरुद्ध या विना विवेक-विचारसे कराये जानेपर सनुष्यके प्राता ही नाश कर देता है। संसारमें जितने कर्म श्रीर पदार्थ हैं, सभीमें कुछ न कुछ तुक्स या दोप भी हैं। जितने अंच्छे-अच्छे बन्तन हैं, उनके साथ इनके खरहन भी हैं। बुद्धिमानको नियम और खूट, वाक्य और व्यक्त दोनोंपर व्यान देना चाहिये। दोनों पर व्यान रखनेसे ही ासे अफलवा मिल्ती है। शास्त्रोंमें यदि लहुन करानेकी आजा. है, तो गनाही भी है। क्योंकि लंहन लागदाचक

## लंघन किसे कहते हैं ?

"चरक" में 'लिखा है:--

यत्किश्चिल्लाघवकरं देहे तल्लक्षनं स्मृतम्।

किर् जिससे शरीर हलका हो या जो शरीरको हलका करे उसे 
"लक्षन" कहते हैं।.

'सुश्रुत'' में लिखा है:—

श्रीर लाघवकरं यदद्रव्यं कर्म वा पुनः। तं लंघनं इति ज्ञेयं.बंहणं तु पृथग्विघम्॥

जिस द्रवंय या जिस कंमसे शरीर हलका हो, वही लहुन है; यानी जिस श्रीपिध या कामसे शरीर हलका हो, उसे "लहुन" वहते हैं। बृंह्ण इसके विपरीत है।

"हारीत-संहिता" में लिखा है: —

श्रनशनवमन विरेचन रक्तसुति तप्ततीयपानैः। स्वेदनकर्मसहितैः पड्विधं लंधनं गदितम्॥

न खाना, वर्मन करना, जुलाब लेना, खून निकलवाना, गरमनारम पानी पीना और पसीने निकालना—ये छहीं लङ्कन कहलाते हैं।

'चरक" ने कहा है: वमन, विरेचन, निरूहवस्ति, शिरोविरे-चन, प्यास रोकना, हवा खाना, धूप खाना, पाचन, उपवास (न खाना) श्रीर परिश्रम ये लङ्कन हैं।

जो चीज लघु, उच्छा, रुच्च प्रमृति गुणवाली हो, उसे भी "लङ्घन" कहते हैं। यहाँ लङ्घनका अर्थ उपवास ही है; क्योंकि सुश्रुतने कहा है, कि जिस द्रव्य या कर्मसे शारीर हलका हो वही लङ्घन है; वमन, विरेचन, निरुद्धवस्ति और शिरोविरेचन—इनको यहाँ लङ्घनके अर्थमें नहीं लेना चाहिये। यद्यपि ये चारों भी शरीरको शुद्ध और

हलका करते हैं, किन्तु इनका उपयोग ज्वरकी खास-खास श्रवस्था-श्रोंमें. ऐसी ही जरूरत श्रा पड़नेसे, किया जाता है। सभी ज्वरोंमें नमन-विरेचन श्रादि नहीं कराये जाते।

"सुश्रुत" में साफ लिखा है:—

प्रव्यक्त रूपेषु हितमेकांतेनापतर्पणम् । प्रामाशयस्थे दोपे तु सोत्क्रेशे वमनं परम् ॥ प्रामद्धस्तिमितदांपंपांवतं कालमातुरः । कुर्यादनशनं तावत्ततः संसर्गमाचरेत् ॥ क्रमेण विलने देयं वमनं श्लंप्मिके ज्वरे । पित्तप्राये विरेकस्तु कार्यः प्रशिथिलाशये ॥ सरुजे निलजे कार्यं सोदावर्ने निरूहणम् । कटीपृष्ठ ग्रहार्तस्य दीप्ताग्नेरनुवासनम् ॥ शिरोगौरवश्लुक्षमिन्द्रिय प्रतिवोधनम् । कफाभिपन्ने शिरसिकायं मृद्धंविरेचनम् ॥

क्वरका रूप प्रकट होते ही वेखटके लहुन कराने चाहिये; अगर आमाशयमें उत्केश सहित होप हों, तो वमन करानी चाहिये। जब तक दोप पच न जायें, रोगीकी हालत न सुधर जाय, शरीर हलका न हो, तब तक लहुन कराने चाहियें; इसके वाद अज देना चाहिये। इससे साफ जाहिर है, कि लहुन शब्दसे यहाँ उपवास करानेसे मतलब है। पका हुआ होप शरीरमें रह जानेसे मयहूर रोग पैदा करता है, उसका निकाल देना ही हितकर है। इसलिये अं कहा है, अगर बलवान रोगीके कफड़बर हो और रोगीका कोठा से कहा हो, तो दस्त करा देना चाहिये। अगर बायुसे क्वर हो और असमें बेदना या उदावर्त हो, तो निरुहण बस्ति करनी चाहिये। अगर कमर और पीठ जकड़ रहे हों, तो अनुवासन बस्ति करनी चाहिये। इन्द्रियोंको चैतन्य करनेवाली कोई नस्य देकर, सिरका मलग्रम निकाल देना चाहिये। इस वचनसे स्पष्ट मालूम होता है, कि ज्वरकी विशेप हालतोंमें, जब कि पका हुआ मल कोठेमें रक जाय, थोड़े दिनके जून्द्र-रोगीको भी, वमन विरेचन प्रमृति करानेकी आज्ञा दी है। इसलिये चारों प्रकारकी वमन-विरेचन आदि संशुद्धियोंको यहाँ लंघन न सममना चाहिये।

ज्वर-रोगीको थोड़ा-थोड़ा जल देना चाहिये; रोकनेकी जरूरत नहीं; वहुत पीना भी खराब है। ज्वरकी विशेष अवस्थाओं में प्यास ग्रोकनी होती है।

अव रहा हवा खाना— ज्वरमें हवा सभी आचाय्योंने बुरी कही हैं। हाँ, ज्वरकी अवस्था विशेपमें, वायु सेवन अच्छा है; सभी ज्वरोंमें नहीं। यही बात धूपके सम्बन्धमें भी है।

परिश्रम करना तो ज्वरमें क्रतई मना है। सुश्रुत ने तो यहाँ तक 'कहा है कि, रोगीको उसके पलंगपर ही खानेको देना चाहिये और हाथके सहारेसे उठाकर पास ही मल-मूत्र त्याग कराना चाहिये। ज्वरमें परिश्रम करनेसे अनेक उपद्रव खड़े हो जाते हैं।

गरम पानी न्वरमें अच्छा है, इससे न्वरमें बड़ा लाम होता है। शीतल जल न्वरको बढ़ाता है; किन्तु गरम करके शीतल किया हुआ जल न्वरको घटाता है।

यदि लंघन करनेसे, गरम जल देनेसे और यवागू पीनेसे दोष न पचे; तो गुँहकी विरसता, प्यास, अक्षि और ज्वरनाशक तथा हृदयको हितकारी पाचन-रूपी काथ पिलाना चाहिये। ज्वरके आरम्ममें लंघन यानी उपवास ही कराना चाहिये।

क्षस्य खुलवाकर या सींगी प्रमृतिसे खून निकाला जाता है, इससे शरीर हलका हो जाता है; पर यह काम भी सभी ज्वरोंमें नहीं किया जाता—व्यकी विशेष अवत्याओं में किया जाता है। जैसे—रक्षगतव्यरनें सून निकलवानेकी आहा है।

श्रव यह वात खुव साफ हो गई कि, लंबनके श्रनेक श्रये होने या लंबन कई प्रकारके होनेपर भी ज्वरनें लंबनका सतलव उपवास्ते कि ही हैं। श्रव यह विचारना चाहिये कि, लंबनसे लाम क्या होता हैं श्रथना लंबन क्यों कराया ज्ञाना है।

### लंघन क्यों कराया जाता है ?

भट्टीकी आग हवाके कोंकेसे जब बाहर आने लगती हैं तब इसके अपर रक्ती हुई कड़ाहीकी चीज एकदम पकती ही नहीं या अच्छी तरह नहीं पकती; मनुष्य-शरीरमें भी भट्टीकी आगकी तरह आग जलती है। उसकी गरमी जब दोपोंके कुपित होनेके कारण बाहर निकल जाती हैं, तब वह आहारको नहीं पचाती अथवा हलका अल साया जाता हैं, तो धीरे-धीरे पचाती हैं। वह अग्नि द्व जाती हैं या नन्दी हो जाती हैं। उस अग्निको तेज करनेके लिये ही लंबन-चिकित्सा की जाती हैं।

"चरके" में लिखा है - जीवकी नाभि और द्वाती - इन होनोंके वीचनें कानाशय है। कानाशयमें ही चन्ये, चोप्य, पेय और लेहा, चारों प्रकारके आहारोंका परिपाक होता है। खाये हुए भोजनका पाक होनेपर रस और रससे खून बनता है। वह धमनियोंके द्वारा श्रीरिक भिन्न-भिन्न आश्रयोंनें पहुँचता है। इसी आनाशयसे स्वरकी

ांचे "चरक और वाग्मह" दोनोंने ही लिखा है—दूषित हुए वातादि होष आनाशयमें स्थित होकर—उहरकर, जठराप्तिको उककर, आमके साथ निलकर शरीरके छेदोंको उककर, स्वरको उत्पन्न करते हैं। आम दोषके कारणसे ज्वर होता है, इसलिये उस आम दोषको पचानेके लिये, जठराग्निको दीपन करनेके लिए और शरीरके ख़ेदोंको खोलनेके लिए ज्वरमें लंघन कराते हैं।

लंघनसे लाभ।

"बङ्गसेन"में लिखा है:—

लंघनेन च्चयं नीते दोषे संधुचितेऽनले। विज्यस्वं लघुत्वं च ज्जुचैवास्योपजायते॥

लंघन करनेसे वात आदि दोपोंका त्तय होकर, जठराग्नि दीप्त होती है तथा ज्वरकी हीनता और लघुता होती है एवं भूख लगती है।

"सुश्रुति"में लिखा है: —

अनवस्थित दोषाग्नेर्लंघनं दोषपाचनम्। ज्वरघ्नं दीपनं कांचारुचि लाघनकारकम्।।

जिस मनुष्यके दोप और अग्नि ठीक नहीं होते, उसको यदि लंघन कराया जाता है, तो उसके दोष पच जाते हैं। लंघन ज्वर नाश करनेवाला, अग्निदीपक, कांचा और रुचि तथा हलकापन करनेवाला है।

तात्पर्य यह कि, लंघन करनेसे बढ़े हुए दोष चीए हो जाते हैं, जठराग्नि, दीपन होती है; इसलिए ज्वर नाश हो जाता है, शरीर इलका हो जाता है और भूख लगती है।

"शास्त्रों"में तिखा है:—

श्राहारं पचित शिखी दोषांनाहारवर्जितः। पचित दोपचये धात्न्प्राणान्धातुचयेऽपिच।।

· शरीरकी श्रमिन लाये हुए श्राहारको पचाती है। श्राहार ज होनेसे वात, पित्त श्रीर कफको पचाती है, दोषोंके चंय होनेपर धातुश्रोंको पचाती है और धातुश्रोंका चय होनेपर प्राखोंको पचाती है; यानी प्राख नारा कर देती हैं।

इस एक वाक्यमें रोग-नाशक तत्त्व भरा हुआ है। इसे हम रोग्रहः नाश करनेका महामन्त्र कह सकते हैं। जब मनुष्यको ब्बर आता है, तब अक्सर मूख बन्द हो जाती हैं। वह मूख बन्द होना—अग्निकाः इस बातका इशारा है कि, मेरे ऊपर इतना बोमा पड़ा हुआ है कि मैं द्वी जाती हूँ, जब तक में इस बोमेकी सफाई न कर चुकूँ, मेरे ऊपर और बोमा मत डालना। अगर बीमार इस इशारेको समम लेता है और तदनुसार काम करता है, तो अग्नि कई दिनमें रोगके कारण दूपित मलको जला डालती है। जब बह उसको जला डालती है, तब और ई बन माँगती है और उसी समय मनुष्यको सबी मूख लगती है।

इस तरह भी समिन्यः—प्रकृतिक हुक्मसे अग्नि शरीरके वन्त्रोंको चलाती है, शरीरकी पालना करती है और यन्त्रोंको साफ रखती है। जब उसको शरीरमें शरीर-नाशक कूड़ा-करकट दिखाई देता है, तय वह भूख बन्द कर देनी है; यानी वह इशारतन कहती हैं। जब वह भूख बन्द कर देनी हैं; यानी वह इशारतन कहती हैं। पहले में इसे साफ कहाँगी। जब तक मेरा इशारा न हो, मेरे अपर और बोमा मत डालना। उस समय यदि मनुष्य खाना वन्द कर देता है, लंधन करता हैं; तो पचानेको आहार न होनेसे, फुरसतमें वह उस मेलेको जलाती हैं। क्योंकि उसका स्वभाव ही कुछ न कुछ. निकाना है। जब वह रोगकी जड़ मेलेको जलाकर भस्म कर देती हो, तब फिर मूख लगती हैं। यह उसका इस बातका इशारा है। के, में मेलेको जला चुकी, अब मेरे लिए हलका ई धन दो; क्योंकि में उस मेलेके जलानेमें बड़ा खोर लगाना पड़ा है और मैं

इस सबका मतलव यह है, कि जब तक श्रमिको श्राहार मिलता है, वह श्राहारको पचाती है। जब शरीरमें रोग हो जाता है, तब वह आद्वार पचाना पसन्द नहीं करती । पहले शरीरके दूरित छंशों - रोगके बीजोंको जलाती है। जब इनको जला चुकती है, तथ आहार रूपी ई धन माँगती है। अगर समयपर वह नहीं पहुँचता तो धातुष्टोंको जलाती है; धातुष्टोंके जलनेसे प्राणी मर जाता है। परमात्माने कैसे-कैसे प्रवन्ध किये हैं ! हमारे शरीरके भीतर ही हमारे रोगोंको नाश करनेवाला वैद्य वैठा दिया है। श्रगर हम अपने शारी-रिक वैद्यकी वात सुनें, उसकी इच्छाके विरुद्ध न चलें, रोग होते ही खाना छोड़ दें यानी उपवास करें; तो शीघ ही न्त्ररसे छुटकारा पा जायँ । उपवासका आरम्भ आहार त्यागनेसे और अन्त सर्चा भूलसे होता है। भूखों मरनेका श्रारम्भ सची भूलसे श्रौर श्रन्त "आंग्रानाशसे होता है। मतलव यह है, कि उपवाससे कोई मर नहीं सकता, वरन् फायदा ही उठा सकता है; वशर्त्तीक मनुष्य ठीक रीतिसे काम करे। कह चुके हैं कि, श्रिप्त पहले शरीरके खराब श्रंशों— दोपोंको पचाती है। जब वे नहीं रहते, तब भूख लगती है। उस समय यदि मनुष्य हलका भोजन करता है, तव वो कोई हानि नहीं होती; किन्तु यदि रोगीको उस समय भाजन नहीं दिया जाता, तो अग्नि शरीर के रक्तमांस प्रभृति धातुओंको पचाने लगती है। उनके भी शेष हो जानेपर प्राणनाश कर देती हैं; इसिलये उपवास तभी तक करना चाहिये, जब तक शरीरके दूपित अंश न खत्म हों। दूषित अंशोंका खात्मा होते ही भूख लगती है, तब अवश्य खाना चाहिये; पर बहुत हलका भोजन करना चाहिये; क्योंकि उस वक्त अप्नि कमजोर रहती है। श्रगर लंघन करने बाद, कोई बहुत मारी पदार्थ खालेगा, तो वह निश्चय ही फिर बीमार हो जायगा श्रौर मर भी जायगा। पाश्चात्य विद्वानोंका मत है कि, लंघनके बाद जल्दी पचनेवाला पथ्य देना

वाहिये। जो लोग दूघ पचा सकें उन्हें दूघ देना चाहिये; जिन्हें दूध भी न पचे, उन्हें फलोंका रस देना चाहिये। हमारे यहाँ ऐसे मौक्षेपर यवागू, पेया अथवा मयह वरीराकी व्यवस्था है और ज्वरमें यही ठीक भी हैं, क्योंकि नवीन ज्वरमें दूध देना मना है।

### क्या सभी ज्वर-रोगियोंको लंवन कराने चाहियें १

उपवास सभी रोगियोंको न कराना चाहिये। जिनकी सामध्ये घट गई हो, जिनमें हाड़मांसका ढेर रह गया हो, उन्हें मूलकर भी उपवास — लंघन न कराने चाहियें। क्योंकि यद्यपि लंघनसे आरोंग्य लाभ होता है और रोगका नाश होता है, तो भी आरम्भमें शक्तिका हास ही होता है। शिक्त या बलका घटना युरा है। "रोग रहे न रोगी," ऐसा काम करना महामूर्खता है।

"बंगसेन" में लिखा है:--

वलाविरोधेनाऽर्थेन लंघनेनोपपादयेत्। वलाधिष्टानं आरोग्यं यदथो हि क्रियाक्रमः॥

वैद्यको लङ्कन इस तरह कराने चाहियें, जिससे रोगीका वल न भटें; क्योंकि बलके अधीन ही आरोग्यता है और उस आरोग्यताके लिये ही इतने काम किये जाते हैं। जिनमें लङ्कन सहने योग्य बल हों, उन्होंको लङ्कन कराने चाहियें। पुराने उत्रवालों और च्यरोग-वालोंमें बल नहीं रहता, उनका रक्तमांस सूख जाता है, कफच्चय हो जाता है और वायुका कोप हो जाता है; इसिन्ये ऐसोंको लङ्कन, कराना मारना है। पाश्चात्य विद्वान् भी लिखते हैं, जिन लोगोंकी

लंघन निषेध् । 🕾

तींग भूत न करें, इसिवाये हमारे महिषयोंने लङ्गनके अयोग्य रोगियोंका सुलासा कर दिया है। "सुश्रुत" में लिखा है:—

तिद्धमारुत तृष्णा ज्ञुन्मुखशोप अमानित्रतैः। न कार्यं गुर्विणी वालवृद्ध दुर्वेल भीरुभिः॥ न चयाच्य अमक्रोध काम शोपचिरज्वरी॥

वातन्वरवाले, प्यासवाले, भूखे, मुँह स्खनेके रोगवाले, श्रमरोगी, गर्भवती स्त्री, वालक, वूढ़े, बलहीन यानी कमजोर, ढरे हुए, धातुच्चय-वाले, च्चयरोगी, बहुत रास्ता चलनेसे थके हुए, मिहनत करके थके हुए, क्रोधी, कामपीड़ित, शोपरोगी श्रीर बहुत दिनोंके ज्वरवाले— इनको लङ्घन नहीं कराने चाहियें।

नोट---''चरक'' में जिखा है, वातज, परिश्रमसे हुए, पुराने थौर चयसे हुए ज्वर थौर तपैदिकमें संघन हितकारी नहीं हैं। इन ज्वरोंमें शमन श्रीपिधयोंसे इलाज करना चाहिये।

"हारीत" कहते हैं,—वेलाज्वर, भूतज्वर, श्रमज्वर, क्रोधज्वर, भयज्वर छौर कामज्वरमें लंघन कराना मना है। बालक, बूढ़े, दुवले, श्रीण, श्रतिसार-क्षोगी, घाव रोगी, गर्भवती श्रीर नाजुक—इनको भी लंघन मना है।

वातज्वर रोगीका वायु आमरहित हो, तो लंघन नहीं कराने चाहियें; किन्तु यदि वायु आमसहित हो, तो अवश्य लङ्घन कराने चाहियें; क्यों-कि वातज्वरमें आमक्षके पचानेके लिए लङ्घन कराये जाते हैं।

फर्क इतना ही है कि, जिस तरह कफर्में श्रामके पक जानेपर भी लहुन कराये जाते हैं, उसी तरह वातमें श्रामके पक जानेपर लहुन नहीं कराये जाते। इसकी वजह यह है कि, कफ श्रीर पित्त तो पतले होनेके कारण बहुतसे लहुनोंको सह सकते हैं; किन्तु वायु तो श्रामके प्रच जानेपर च्रण-भर भी लहुन नहीं सह सकता।

क आहारका साररूप रस जब धामकी मन्दतासे नहीं पचता, तब उसे ही
"आम" कहते हैं; अर्थात् कच्चे रसकी आम कहते हैं। कोई अन्नके कच्चे रसकी
"आम" कहते हैं, कोई मन समृहको "आम" कहते हैं, कोई दोषोंकी पहनी
दुएताको "आम" कहते हैं और कोई अपक्व—कचा, मनसे अन्नग रहनेवाना,
बदबूदार, बहुत चिकना और सब शरीरको पीढ़ित करनेवाना जो पदार्थ है, उसे
"आम" कहते हैं। उस आमसे मिन्ने हुए दोष और दूष्य तथा उन दोष और
दूष्योंसे पैदा हुए रोगको "साम" कहते हैं।

श्रम श्रीर मुखशोपमें भी जो श्रामसे रहित होते हैं. तो लहन नहीं कराते; किन्तु यदि श्राम सहित होते हैं, तो श्रवश्य लहन कराने हैं।

इसी तरह गर्भवती, वालक÷ श्रीर वृद्धे वर्गेत्ःको भी श्रगर श्रामसे रहित होते हैं, तो लहुन नहीं कराते; किन्तु यदि श्राम-सिह्न होते हैं, तो श्रवस्य लहुन कराते हैं।

सूचना—जिन लोगोंको लङ्गन कराना मना है, उन लोगोंकी चिकित्सा करते समय, विशेष करके, इस वातकी परीक्षा कर लिया करें कि, दोष साम—आम-सिहत हैं या निराम—आम-रिहत हैं। साम,निराम, वायु, पित्त और कफके लक्षण नीचे फुट नोटमें लिखे हैं।

स्व भाम दोयसे ही ज्यर होता है। उपयास करनेमे श्राम नष्ट होता है; इसीसे ज्वरमें उपयास कराते हैं। सेकिन वाराज्यरमें उपयास सहन नहीं होता, इससे चिकित्सामें विरोध होता है। वाराज्यरमें लंधन घटता नहीं और ज्यरकी धाम धवस्थामें लंधन कराना ज़रूरी है। इस विरोधके कारण, धाराज्यरमें "घत्सनाभविष" काम में साथा जाता है, क्योंकि वह श्रामदीपनायक श्रीर वारानाशक है। वत्सनाभ विष देनेसे वाराज्यर सुखसाध्य होता है।

+पाश्चात्य विद्वान् कहते हैं कि, लंघनसे पालककी जितना लाभ होता है, उतना बदेकी नहीं होता । दूधपीनेवाले बच्चेसे १४ साल तकके बच्चेको उपवास बहुत ही हितकर है। ऐसे बालकोंकी छोटी बीमारियों केवल उपवाससे ही निम् ल हो जाती हैं। बालकोंको दवा देना अच्छा नहीं। बालकमें एक ऐसी शक्ति है, जिससे वह अपना रोग आप नाश कर सकता है। दूधपीनेवाले पर्चांको जो रोग होते हैं, वे माता-पिताके दीपसे होते हैं।

हूँ साम वायुके जवण—साम वायु मलको रोक्ती है, समिको मन्द करती है, तन्त्रा सीर सालस्य करती है, क्राँतींमें आवाज करती है; क्रमसे चेदना, स्जन, वोदनेकीसी पीदा करती है और क़िपत हुई साम वायु एक ही समय साम सिंहत सारे अंगोंमें विचरती है और सब अंगोंको पकदकर पीदित करती है स्था घी तेलें स्थिति विकने पदायास, वर्षांकाल, स्पोंद्य और रातके समय बढ़ती है।

निराम वायुके अवया—निराम वायु स्वच्छ, रूखी, दुर्गेन्धरहित और पहुत थोदी पीड़ा करनेवाली होती है। अपनेसे विपरीव गुर्योवाले पदार्थेंग्से, विशेपकर वेल घी प्रसृति चिकने पदार्थीसे शान्त होती है।

## संघनसे रोगोत्पत्ति ।

लंघनके रोगनाशक होनेपर भी, नियम-विरुद्ध लंघन कराने या जिनको लंघन कराना सना है, उनको लंघन करानेसे अथवा उचितसे श्अधिक लंघन करानेसे उल्टा रोग पैदा होता है। "चरक"में लिखा है कि, लंघनसे देहकी श्रमि, बल, वर्ण, श्रोज, शुक्र, मांस श्रीर बल, इनका त्तय होता है। न्वर, खाँसीका अनुबन्ध, पसलीका दर्द, अरुचि, सुननेकी शक्तिका कम होना, उन्माद, प्रलाप-वृथा वकना, हृदयमें दर्द, मलमूत्रकी रुकावट; जाँघ, उरु और त्रिकस्थानमें शूल; पोरुए, हब्डी और शरीरके जोड़ोंमें फूटनी लौर चर्ष्ववात-ये सव तथा श्रौ भी वातरोग लङ्घन करनेसे होते हैं।

### अति लंघनके दोष ।

उचितसे अधिक लंघन करनेसे फूटनी, शरीर दूटना, खाँसी मुँ हका सूखना, भूखका न लगना, प्यास लगना, श्राँखों और कानोंक कमजोर होना यानी कम दीखना श्रीर कम सुनाई देना, वारम्बा डकार त्राना, मनका व्याकुल होना, सदैव उर्ध्ववात, हृदयका मोह शरीर और अग्निके बलका नाश-ये सब दोष होते हैं।

### हीन लंघनके लंदाण।

कफ वमनकी तरह निकलनेको तैयार हो, बारम्बार उवाकिर श्रावें, रोगी बारम्बार कफ थूके, कफ्से करठ जकड़ा हो और तन

सामि तके लक्षण-साम पित्त खटा, बदबूदार, हरा, भारी, कर्यं ह हृदयमें खटाईकी तरह दाह करनेवाला स्थामता युक्त और स्थिर होता है।

निराम पित्तके बाचया—निरास पित्त बाब, बहुत गर्म, चरपरा, दस्ताः

बद्बूदार, रुचिकारक, जठराप्ति और बलको बदानेवाला होता है।

सामकफके जचण-सामकफ मैला, रेशेदार, गादा, कच्छको पकड़नेवा बद्बृदार तथा भूख भ्रौर प्यासको नाश करनेवाला होता है।

निरामकफके बचया-निराम कफ बदबूदार, कार्गोदार, खंडित, गाँठ

पींड्रांगका श्रीर मुखकी विरसताको नष्ट करनेवाला. होता है।

हीं; यानी आँखें मिची जाती हों—ये सब हीन लंघनके लच्चण हैं। इन लच्चणोंसे. सममाना चाहिये कि, अभी लंघन ठीक नहीं हुए, कसर है।

### उत्तम लंघनकी पहचान ।

श्रधोवायु श्रीर मलमूत्रका श्रच्छी तरहसे निकलना, शरीरमें हलकापनः हृदय, हकार, कयठ श्रीर मुँहका शुद्ध होना, तन्द्रा श्रीर लानिका नाश, पसीने श्राना, किय होना, मूख-प्यासका एक साथ हागना, श्रन्तः करणमें किसी तरहकी तकलीफ न होना,—ये लच्चण हत्तम लङ्घनोंके हैं। ये लच्चण हों या दो एक लच्चण कम भी हों या सारे लच्चण एक साथ हों; तो समक लो कि लंघन ठीक हुए। ये जच्चण उस समय होते हैं, जब श्रिप्त शरीरके खराव श्रंशों—रोगके कारणों—को पचा डालती है।

### लंघन-कालमें कष्ट ।

व्यों ही लंधन आरम्म कराये जाते हैं, रोगीको बड़ा कप्ट माल्स ोता है—नींद नहीं आती, रोगी तड़फड़ाया करता है। इन वातों से व्याना न चाहिये। हमारे शरीरकी रचक अग्न तथा शरीरके व्याय अझोंको—दूषित दोगों, रोगके बीजों अथवा रोगसे बड़ा भारी इस करना पड़ता है, इसलिये गड़बड़ी फैल जाती है और रोगीके इस बढ़ने लगते हैं। इन कप्टोंको देखकर यह सममना चाहिये . इ. रोग नाश हो रहा है। व्यों-क्यों विकार नाश होते जाते हैं, गीकी दशा भी सुधरती जाती है। उस समय जो बदबूदार पसीना कि इसला है, वह शरीरके विकार निकलनेका चिह्न है। होठों और है इमपर झालेसे भी हो जाते हैं। जिनका पित्त कुपित होता है, उन्हें भी तकलीफें होती हैं, उबाकियाँ आती हैं, और क्रय भी हो जाती हैं। से सब सुलक्षण हैं, इनको विकारोंका बाहर निकलना सममना चाहिये। जितना ही विकार जियादा होता है, जतना ही कष्ट अधिक होता है। ऐसी हालत होनेपर, रोगीको तसल्ली देनी चाहिये।

लहनसे शरीरमें एक प्रकारका खिनावसा होता है और रक्तसंनार कम होता है; इससे पैर शीतल हो जाते हैं। उस समय पैरोंको .खूब गरम कपड़ेसे ढके रखना नाहिये। बोतलमें गरम जल भरकर, उसपर कपड़ा लपेटकर, पैरोंपर फेरना नाहिये। इससे पैरोंमें गरमाई आकर फीरन नींद आ जाती है। नींद आनेके उपाय हम आगे और भी लिखेंगे। जरूरत होनेसे, उनसे भी काम ले सकते हो। लहन या उपवासकी हालतमें नींद न आवे, तो कोई समित नहीं क्योंकि उपवासकी दशामें शारीरिक शिक्षयोंके, कोई कोम नहीं करना पड़ता।

लंघन करानेके नियम्

सभी श्राचाय्योंने क्वर श्राते ही, क्वरके शुक्त े लंघन कराने की सलाह दी है। इसमें कहीं मतभेद नहीं है। यह व्यवंस्था है भीं सवीत्तम। क्वर श्राते ही अगर रोगीका खाना बन्द कर दिया जायाँ तो जठराग्नि खराब मल या दोषोंको पचाने लगती है। उससे जब क्वर हलका हो जाय, शरीरका भार कम हो जाय; तभी पाचन, संशम्मन श्रोषि श्रोर श्रन्न देना चाहिये। पर श्राजकल देखते हैं, कुछ वैद्य तो लंघनोंकी भरमार कर देते हैं श्रोर कुछ क्वर श्राते ही क्वरको शान्त करनेवाली श्रोषियाँ देते हैं। जो काम उन्हें जीर्णक्वर या स्थरवर प्रभृतिमें करना चाहिये, उसीको वे नवीन क्वरमें करते हैं। जीर्णक्वर, स्थक्वर, परिश्रमजन्यक्वर श्रादि क्वरोंमें लंघन न कराकर पहले संशमन श्रोषि देनेकी रीति है, किन्तु नये बुखारमें तो सभी प्राचीन वैद्य लंघन करानेकी व्यवस्था कर गये हैं। इस बेकायदे कामसे श्रव्वत तो बुखार बिगड़ जाता है; यदि पीछा भी छोड़ देता है, तो श्रागे चलकर फिर-फिरकर श्राता है श्रीर मनुष्यको निकम्मा

कर देता है। पाश्चात्य विद्वानोंका कहना है कि, दवासे इलाज कराने-वालोंके रोग दवा छोड़ते ही फिर आ जाते हैं; किन्तु उपवाससे जो रोग आराम हो जाते हैं, फिर कभी नहीं आते। पहलेके बेंच उपवास प्रभृति कराकर वाकायदे चिकित्सा किया करते थे और आजकलकी तरह रोगी भी चट रोटी पट दाल नहीं चाहते थे। पहलेके रोगी वैद्यराजपर विश्वास रखते थे और धैर्घ्यंसे काम लेते थे। आजकल तो यह हाल है कि, यदि आज किसीने दवा दी और आज ही ब्बर कम न पड़ा; तो शामको ही डाक्टर साहव युला लिये जाते हैं। वे आते ही दवा दे ही देते हैं। यदि उचर उतर गया तय तो खेर, नहीं तो दूसरे दिन फिर और डाक्टर बुलाये जाते हैं। इस तरह सप्ताइके सप्ताइ युला देते हैं; पर जिससे उनका सदाको भला हो, वह काम पसन्द नहीं करते। रोगियोंका यह हाल देखकर, विद्वान वैद्य भी, अपनी रोजी मारे जानेके भयसे, चेक्रायदे इलाज करने कारू गये हैं। अनेक वैद्य तो नामको आयुर्वेदीय चिकित्सा करते हैं, अझरेजी दवाइयाँ ला-लाकर रोगियोंको देते हैं। एक ही रोगमें देशी-विदेशीकी खिचड़ी वना देते हैं। संकर कियाका भी विचार नहीं करते। इसीसे आजकल रोगी और डाक्टरोंकी मरमार हो रही है। लोग सदा ही किसी न किसी रोगमें गिरफ्तार रहते हैं।

"चरक" के विमान स्थानमें लिखा है,—"आमदोप होनेसे पहले, रोगीको लंघन कराना चाहिये, जिससे वीमारीके पहलेका किया हुआ आहार पच जाय। इसके बाद जव अज देनेका समा हो, उस वक्ष भी अगर वैद्य देखे कि, आमाशय दोपोंसे लिप्त है, कोठा आई और मारी है तथा रोगीकी इच्छा खानेकी नहीं है, अन्नपर अकिंच है, तो समम ले कि, अभी दोप वाक्षी हैं। उस हालतमें शेष दोषोंके पचानेके लिये और अग्नि दीप्त करनेके लिये कोई अग्नि दीपनं करनेवाली द्वा दे, पर अजीएं रहनेपर, पहलेके दोष न पंकनेपर, पाचन-श्रीषधि न दे। क्योंकि श्राम-दोषसे ढकी हुई जठराग्नि श्रीषधि श्रीर श्राहारसे पैदा हुए श्राम—इन दोनोंको एक ही समयमें पचा नहीं सकती। श्रार क्रोई ऐसा करता है, विना पहलेके श्राहारके पचे या श्रामदोषके पचे पाचन प्रभृति देता है; तो श्राम, श्राहार श्रीर श्रीषधि तीनोंका गोलासा क्षंप्र जाता है। उससे भयद्भर मन्दाग्नि रोग हो जाता है श्रीर कम-जोर रोगी मर जाता है।" पाठको! श्रव तो श्राप लंघन कराने श्रीर न करानेके लाम-हानिको श्रच्छी तरह समक गये होंगे। हमेशा याद रक्खो! जठराग्नि जितना पचा सके, उससे इतना ही पचवाश्रो, उसपर श्रीयक भार मत डालो; नहीं तो वह शिल्कुल जीए या मन्दी हो जायगी श्रीर उसके मन्दी होनेसे श्रापका सारा सुख श्रीर जीवन नाश हो जायगा। जब ज्वर श्राजाय श्रीर कोई ऐसा ही खोग हो जाय; तब जठराग्निको भगवान्के विधान-श्रनुसार, पहले होग कारण श्राम—श्राहारके क्षेत्र रस श्रयवा रोगके वीजको पचाने हो। जंब वह उसे पचा ले, तब उसे श्रीर काम सौंचे।

अनेक बार देखते हैं, बुद्धिमान् लोग ज्वर आनेके आसार देखते ही खपवास करने लगते हैं। मामूली ज्वर या थोड़ेसे दोष उपवाससे ही नाश हो जाते हैं। उन्हें दवा खानेकी जरूरत ही नहीं होती। बहुतसे रोगोंमें, खासकर बुखारमें, उपवास करानेसे चिकित्सामें सहजमें ही सफलता मिल जाती है। "चरक"में लिखा है, थोड़े दोषवालेको लंघन कराना ही उचित है। हवा और धूपसे जिस तरह थोड़ासा पानी सूख जाता है; उसी तरह लंघन करतेसे, जठराग्नि और वायुकी खूद्ध होकर थोड़ेसे दोष भी सूख जाते हैं। जिस तरह सूरजकी धूप, वायु और धूल—इन तीनोंसे मध्यम ( न बहुत न कम ) जल सूख जाता है; उसी तरह लंघन द्वारा बड़ी हुई अनि और वायु तथा पाचनसे मध्यम (न कम न जियादा) दोष सूख; जाते

हैं। मतलव यह है कि नीचे दर्जेके और वीचके दर्जेके दोप तो केवल लंघन-उपवाससे ही, विना किसी द्वाके, नाश हो जाते हैं। दोपोंसे ही स्वर होता है: जब लंघनसे दोप नाश हो जाते हैं. तव ज्वर कहाँसे रहेगा ? इसिलये ऐसा समझनेमें कोई दोप नहीं, कि लंघनुने हलका और लंघन तथा पाचनसे वीचके दर्जेका क्वर ही नाश हो जाता है। अगर व्वरके आरम्भसे ही नियमानसार लहन और पाचनकी न्यवस्था की जाय, तो दोष वहें ही क्यों ? इसलिये शास्त्रों में लिखा है,--''दोपेऽल्पे लहुनं पथ्यं, मध्ये लहुनपाचनम्।" दोप अल्प हों तो लहन कराना चाहिये; मध्यम हों तो लहन कराना और पाचन देना चाहिये । थोड़े दोपोंमें अकेला लङ्कन ही काम कर लेगा; यानी थोड़े दोपोंको अकेला उपवास ही मार लेगा। अगर दोप षियादा हों न कम हों, वीचके हों, तो वहाँ उपवास और उसका भाई पाचन-दोनों फतइ हासिल कर लेंगे, क्योंकि पाचन भी हो लङ्गन ही हैं। इस तरह दोपोंके अत्यन्त वढ़नेकी नीवत ही भी आवेगी। अगर पहले ही यानी ज्वर आते ही लङ्घन वरौरःकी ठीक व्यवस्था न होनेसे दोप अत्यन्त वढ़ गये हों, तो उस दशामें शोधन यानी वसन विरेचनसे काम लेना चाहिये; क्योंकि एक साय ही तो दोष वद नहीं जाते, कुछ समय अवश्य लगता है। उस अवस्थामें दोपोंका पक जाना भी सम्भव है। पके हुए दोष कोठेमें ठहरकर भयानक व्याधियाँ करते हैं। इसलिये यदि वोष पककर कोठेमें ठहर गये हों, बुखार बहुत दिनोंका न हो तो भी, चन दोपोंको वसन-विरेचनादिसे निकाल देना ही वुद्धिमानी है। अगर वे न निकाले लायँगे, तो विषम-क्वर प्रमृति रोग पैदा करेंगे। अत्यन्त वदे हुए दोपोंको लक्ष्म कावूमें नहीं कर सकते: दूसरे लक्ष्मोंमें देर लगेगी; देर होनेसे अनर्थ होनेका सय हैं इसीसे वमन विरेचक आदि कियाकी आज्ञा दी गई है।

इस मौक्षेपर शोधन,—वमन, विरेचन, निरुद्दण वस्ति तथा शिरो-विरेचनमें भी बुद्धिसे काम लेनेकी जरूरत है। अगर रोगी ताक्षतवर हो और ज्वर कफसे हुआ हो, तो वमन कराकर दोष निकालने चाहिये। अगर पित्तप्रधान ज्वर हो, कोठा कड़ा हो, तो जुलाव देना चाहिये। अगर वेदना सहित वातज्वर हो यानी वातज्वर हदावर्त युक्त हो, तो निरुद्धण वस्ति—गुदाकी पिचकारी—द्वारा मल निकाल देना चाहिये। अगर सिरमें कफ भरा हो, कफके मारे सिरमें दर्द और भारीपन हो, तो शिरोविरेचन—सिरका जुलाव—देना चाहिये, अर्थात् ऐसी नस्य या सूँघनी देनी चाहिये, जिससे सिरका कफ निकलकर सिर हलका हो जाय। इस संशोधन कममें बुद्धिमानीकी बात यही है कि, रोगीका बलावल देलना चाहिये। बलावलके अनुसार ही हलका या बीचका जुलाव या वमन करानेवाली दवा देनी चाहिये। कमजोर होगीको वमन-विरेचन मार देते हैं। कफसे हुए ज्वरमें जुलाव नहीं देना चाहिये और पित्तज्वरमें वमन नहीं करानी चाहिये। दोप और वलके अनुसार काम करना चाहिये।

### लांघनादिका कम।

ज्वरादौ लंघनं प्रोक्तं ज्वरमध्येतु पाचनस्।

ज्ञरान्ते भेषजं द्याज्ज्यसृक्ते विरेचनम् ॥ आत्रेय ।
तरुणं तु ज्वरं पूर्वं लंघनेन च्वयं नयेत् ।
आआम दोषं लिंगात् वा लंघयेचं यथाविधि ॥ चक्रद्त्त
क्वरके आदिमें लंघन कराना चाहिये, क्वरके मध्यमें पाचन देन
चाहिये, क्वरके अन्तमें औषि देनी चाहिये और क्वरसुक्त होनेपर जुलाब देना चाहिये। चक्रद्त्त महोदय कहते हैं,—'नवीन क्वरको पहले लंघनोंसे च्या करना चाहिये। यदि आम—कच्चे दोषके लच्चण नज्ञ अगर दोप अल्प हो तो लंघन कराना चाहिये, दोप सध्यम हो तो लंघन कराना चाहिये और पाचन भी देना चाहिये, अगर दोप अत्यन्त वड़े हों, तो वनन विरेचन आदिसे शोधन करना चाहिये; क्योंकि वमन विरेचन आदिसे दोष जड़से नष्ट हो जाते हैं।

वायु सात दिन लंबन करनेसे पचता है, पित्त दश दिन लंबन करनेसे और कफ बारह दिन लंबन करनेसे पचता है।

लंघन करने लायक व्यररोगीको, दोपातुसार, तीन रात, एक रात और एक दिन-रात लंघन कराना चाहिये। वायु-रहित स्थानमें रख-कर, पसीने निकालकर या वफारा देकर, लंघन कराकर और गरम . जल पिलाकर, आमन्त्ररङ्क को क्षीण करके, पीझे औपिष सेवन करानी चाहिये।

लंबन करनेसे जिसके दोप नष्ट हो जायँ, उसके वाक्षी रहे हुए दोषोंको पचानेके लिये और अग्नि दीपन करनेके लिये "यवागू" पिलानी चाहिये अथवा शालि या साँठी चाँवल और मूँगका यूपरे देना चाहिये।

नोट—जिनको यवाग् अहित है, उनको यवाग् न देनी चाहियें। इसी तरह यूप बर्ग ट भी दोपानुसार विचार कर देने उचित हैं।

<sup>:</sup> श्र हर्यमें उचेर सी हो, तन्द्रा हो, मुँहसे लार गिरे, अर्लीच हो, दोपोंकी स्थिरता, आलस्य, क्रव्य ये सब हों, पेटाव ज़ियादा आता हो, पेट मारी हो पानी अफारा हो, पसीना न आता हो, पाग्राना ठीक पक्कर न आता हो, वेचैनों हो, चमक्तींद्र हो, अरीर सकदा हुआ और मारी हो, थोड़ी रलानि हो, ज्वरका नेग निरुचल और वलवान हो, इन लक्ष्णोंसे बुद्धिमानको सान लेना चाहिये कि "आमज्वर" है। आमज्वरकी अवस्थामें द्वा और अस न देने चाहियें। आम-न नरमें लंधन कराना ही हित्र है।

है विरायज्ञर—मूल योड़ी लगे, शरीरमें हलकापन हो, अससे शिथिसता हो, अस और ज्यरका वेग—इनसे होगी पीड़ित हो, शरीरके सीतर दाह हो, जाल पेशाब होता हो—अगर ये सच्चा हों तो समस्ते कि उत्तर उत्तरनेवाला है। ये विरान ज्यरके लक्ष्ण हैं।

अगर रोगीने लङ्घन मध्यम किये हों; तो पब्चकोल (पीपल, पीपला-मूल, चन्य, चीता और सोंठ) की यवागू बनाकर पिलानी चाहिये। लङ्घनकी दशामें यवागू या मूँग वरौरःका यूष देना अच्छा है।

्र जिस रोगीने अत्यन्त लङ्घन किये हों;—उसको दाख, अनार, खजूर, चिरोंजी और फालसेसे त्या करना चाहिए। ये फल अत्यन्त हितकारक हैं। जो रोगी तर्पण कराने योग्य हों उनको, ज्वरकी शान्तिके । लिए, तर्पण अवश्य कराना चाहिये।

जब तक दोष निश्चल रहें — जब तक रोगी दोषोंसे व्याप्त रहे तब तक लङ्कन कराने चाहिएँ; पीछे श्रीषधि श्रीर श्रन्नादिका संसर्ग कराना चाहिए; श्रर्थात् लघु पथ्य देना चाहिये।

लङ्घन इस तरह कराने चाहिएँ; जिससे बलका नाश न हो।
क्योंकि आरोग्यता बलके अधीन है और आरोग्यताके लिये ही चिकि-रिसा की जाती है। अन्धाधुन्य लङ्घन कराना अञ्झा नहीं; यानी जो जङ्घन योग्य न हो, उसे लङ्घन न कराने चाहिएँ।

"सुश्रुत"में लिखा है:—
कुशंचैवाल्पदोषंच शमनीयैरुपाचरेत्।
उपवासै बेलस्यं तु ज्वरे संतर्पयोत्थिते।।

अगर रोगी कमजोर या दुबला हो और उसके दोष भी कम हों; तो उसे शमनीय यहाँसे ही आराम करना चाहिए—यानी लहुन क कराकर रोगनाशक दवा देनी चाहिए। अगर रोगी बलवान के तथा अति तर्पणसे क्वर हुआ हो, तो उसका क्वर लहुनोंसे ही शान्त करना चाहिये—यहाँ तक लिखा है। फिर मी; आम क्वर हो तं रा३ लहुन कराते हुए, यवागू देते रहने या मूँगका यूष देते रहने भय नहीं है। और भी लिखा है,—अगर रोगीकी अप्रि मन्द हे साथ ही प्यास हो; तो पतली यवागू देनी चाहिए। अगर रोगीव प्यास, दाह, वमन और गरमी बहुत हो और रोगी शराब पीर

हो, तो बाजावर्पण देना चाहिये। इसके पच जानेपर यूप-रस और भाव देना चाहिये।

नवीन-ज्वरमें उपवास, स्वेदन क्रिया—वकारा प्रमृति देकर पसीने निकालना, समय, यवागू और कड़वे रस-ये सब बिना पके—कवे दोषोंको निकालते हैं। इससे साफ जाहिर है कि, ज्वरमें लङ्कन करते हुए भी यवागू प्रभृति पथ्य देना उचित है।

जो ज्वर आमसंस्रष्ट, कफजन्य और कफिपचन हों; यानी जो बुख़ार, कफ या कफिपचसे पैदा हुए हों और आमसंस्रष्ट हों, उन्हींमें संघन कराने चाहिये।

डवरमें लंघन कराते समय भी रोगीका जल वन्द न करना चाहिये, क्योंकि जल विना मनुष्य मर जाता है। हाँ, ऐसे बहुतसे मौके हैं, जहाँ जल कम पीना चाहिए, पर एकदम मनाही किसी हालतमें भी नहीं है।

वपवास जितने जियादा दिनोंका हो, उसपर, भोजनके समय, भोजन उसी परिमाणसे हलका और कम देना चाहिए। उपवाससे दुर्वल रोगीको भारी भोजन मार डालता है। हमारे यहाँ जो यवागू अथवा यूप वरीरकी आज्ञा है, वह उत्तम है। यवागू और यूप बहुत हलके और ज्वरनाशक हैं। उपवास या लंघन रोगोंको शरीरसे निकालनेकी सन्वोत्तम किया है; इसिलये उपवास-कालमें मनको विगाइना न चाहिए। ज्वर और लंघनके कष्टोंसे घवराना न बाहिए। ज्योंही दोष पच जायँ, शरीर हलका हो जाय, भूख लगने काने—अच्छा फल हुआ सममना चाहिए। दोष पच चुकने पर, फालत, पवास न कराने चाहिएँ। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिये। के उपवासका आरम्भ मोजन त्यागनेसे और अन्त करस्तिवक भूखसे। हो जा है। जब तक खूद मूल न लगे, खानेको न देना चाहिए; क्योंकि। विशेष नाश हुए बिना भूख नहीं लगती। कहा है:—

नहि दोषचये करिचत् सहेत लंघनादिकम् ।

दोषके चय होनेपर कोई लंघन आदिको नहीं सह सकता। इससे स्पष्ट है कि, मूलका लगना दोष-चय होनेकी निशानी है। जब तक भूख न लगे, हवा न खुले, दोषोंका जोर हो, तभी तक लंघन कराना चूचित है। लङ्घनकी हालतमें भी, बल-रचाके लिये यवागू प्रमृति देनेकी हमारे आयुर्वेदमें आज्ञा है।

ज्वरमें कम-से-कम पहले तीन दिन तो उपवास करना ही जरूरी है। उन तीन दिनोंमें किसी तरहके काढ़ेका जल या दवा हरगिज न देनी चाहिये। कहा है:—

ज्वरस्य प्रथमोत्थाने लंघनं च दिनत्रयम्। न देयं क्वथितं वारि भैषज्यं न च दापयेत्।।

ज्वरके श्रारम्भमें ही कोई द्वा देना ज्वरको विगाइना है। रोगीके मूखा-मूखा चिल्लानेपर ख़याल करना चाहिये, कि दोप पक तो नहीं गये,। श्रनेक बार दोप श्रपने समयसे पहले भी पक जाते हैं। पित्त-इनेरका दोष शीघ्र ही पक जाता है। कभी-कभी वातकफज्वर भी समयसे पहले पक जाता है। "हारीत"ने तो पित्तक्वरमें लङ्कन कराना भी मना किया है। मतलब यह है, भूख लगनेपर रोगीको हलका भोजन देना चाहिये, क्योंकि भूख लगनेपर मोजन न मिलनेसे जठराग्नि रोगीके शरीरकी धातुश्रोंको जलावेगी, इससे रोगी कमजोर होकर मर जा सकता है।

इसीसे "धन्वन्तरिजी" कहते हैं:-ये गुणा लंघने प्रोक्तास्ते गुणा लघु मोजने ।
जो गुण लक्दनमें हैं, वे ही गुण हलके भोजनमें हैं।

इसीसे "बङ्गसेन" में लिखा है:-

ज्वरितं ज्वरमुक्तं वा भोजयेन्लघु भोजनम् । श्लेष्मचये प्रवृद्धोष्मा बलवाननलस्तदा । वेगापायेऽन्यथा तद्धि ज्वरवेगाभिवद्धं नम् ॥

#### ज्वरितो हितमश्नीयाद्यद्यप्यस्याऽरुचिभेवेत्। अन्नकाले हाशुञ्जानः चीयते म्रियतेऽथवा।।

जिसे क्वर आता हो अथवा जिसका क्वर छूट गया हो, उसे अवश्य हलका मोजन देना चाहिये; क्वोंकि कफके ज्य होनेसे गढ़ितें। वढ़ती है और जठरामि तेज हो जाती है। उस अवस्थामें दोप वेगको माप्त होकर क्वरके वेगको बढ़ाते हैं। इस वास्त क्वररोगीको यदि अहि भी हो, खानेकी इच्छा न हो; तो भी हितकारी पदार्थ खिलाने चाहियें; क्वोंकि अलके समय, मोजन न करनेसे क्वररोगी चीए हो जाता है या मर जाता है और चीए रोगी असाध्य हो जाता है, इस-लिए बलकी रज्ञा अवश्य करनी चाहिये।

और भी कहा है:--

सर्वज्नरेषु सप्ताहं मात्रयाद भोजनंहितम्। अनकाले बसुञ्जानः चीयते म्रियतेऽथवा ॥

सभी ज्वरोंमें सात दिन तक बहुत हलका भोजन देना चाहिये, क्योंकि भूलके समय भोजन न मिलनेसे रोगी कमजोर हो जाता है या मर जाता है। इसलिये हलका पथ्य देनेमें हर्ज नहीं; क्योंकि हलका मोजन और लहुन दोनों वरावर हैं।

सवका मतलव यही है, कि ब्वरके आरम्भमें लंघन अवश्य करानें चाहियें। कम और जियादा कराना दोषोंके पकनेपर मुनहसिर है। जरूरत होनेसे, समय देखकर, हलका मोजन अवश्य देना चाहिये, क्योंकि रोगीके वलकी रक्षा परमावश्यक है।

"हारीत-संहिता" में तो साफ ही कहा है:— लंधिते चैंव दोषे च यवागूपानगः चरेत्। शालिपष्टिसुद्गजं च यूपं शस्तं नदन्ति हिं॥

लहुन करता हुआ रोगी, दोषकी हालतमें भी, यवायू पीता रहे। यालि चाँवल, साँठी चाँवल और मूँ गका युष लंघनमें श्रेष्ट है।

#### जंबरमें जला।

पहले लिख आये हैं कि, ज्वरके समय लहुनोंमें भी जल देना मुझ्ता नहीं है; क्योंकि प्यासके मारे बेहोशी होती है और बेहोशीसे प्राणनाश हो जाते हैं। प्यास बड़ी भयङ्कर है, प्यासेका प्राणनाश करनेवाली है; इसलिये प्यासेको प्राणधारक जल अवश्य पिलाना चाहिये। ज्वररोगीको जल अवश्य पिलाना चाहिये, पर थोड़ा-थोड़ा पिलाना चाहिये और जल्दी-जल्दी बहुत-बहुतसा न पिलाना चाहिये।

कहा है:---

जीविनां जीवनं जीवो जगत्सर्वं तु तन्मयम्। श्रतोऽत्यन्त निषेधेनं न क्वचिद्वारि वारयेत्॥

जल जीवोंका जीवन है; सब जगत् जलमय है; इसलिए किसी अवस्थामें भी जलकी अत्यन्त मनाही नहीं है। हाँ, अनेक अवस्थाओं में जल थोड़ा-थोड़ा पीना चाहिये। अब यह सवाल उठता है कि, थोड़ा-थोड़ा जल किन-किन हालतों में पीना चाहिये?

### रोग जिनमें थोड़ा जल पीना चाहिये।

"सुश्रुत"में कहा है:--

ज्वरे नेत्रामये कुष्ठे मन्देऽग्नावुदरे तथा। अरोचके प्रतिश्याये प्रसेके श्वयथौ चये। व्रणे च मधुमेहे च पानीयं मन्दमाचरेत्॥

क्वर, नेत्ररोग, कोढ़, मन्दाग्नि, उदर-रोग, श्रक्ति, प्रतिश्याय— जुकाम, प्रसेक (मुँहमें जल भर-भर श्राना), सूजन, ज्ञय, त्रण (घाव) श्रीर मधुमेह—इन रोगोंमें थोड़ा-थोड़ा जल पीना चाहिये। "हारीत" कहते हैं,—"स्तिका नारी और रक्तसाववालेको भी पानी कम पीना चाहिये।" आप कहते हैं—"परिश्रमसे थककर बहुत पानी पीनेसे गुल्म और शूल रोग होता है। भोजन पचनेपर पिया हुआ पानी जठपानिन नाश करता है। अजीएँमें पानी पीना दवा है में भोजनके बीचका और पीछेसे (कुछ देर बाद खुश प्यास लगनेपर) पिया हुआ पानी गुए करता है। रास्ता चलकर थका हुआ, मूखा, शोकमस्त, गुस्सेसे भए हुआ, रोगसे पीड़ित और विपम आसन पर वैठा हुआ मनुष्य जल पीना चाहिये। भोजनके आदिमें पिया जल मन्दाग्नि करता है, भोजनके बीचमें पिया अमृत है और भोजनके अन्तमें पिया जल कप्टसे पचता है तथा मुटापा करता है और आमा-शबसे जपर कफ पैदा करता है।

### ज्वर प्रभृतिमें अधिक जल पीनेसे हानि ।

श्रवियोगेन सलिलं तृष्यवोऽपि प्रयोजितम् । प्रयावि रलेप्मपित्ततं न्वरितस्य विशेषतः ॥

प्यासा आइमी अगर चरूरवसे चियादा जल थीता है तो वह जल कफिपत्त हो जाता है। अगर ज्वररोगी अधिक जल पीता है तो वह विशेषकर, कफिपत्त हो जाता है।

# नवीन ज्वरमें शीतल जल निष्धा

नये ब्बरमें शीतल बलकी मनाही इसी कारणसे है कि, नये स्वरमें शीतल बल पीनेसे ब्बर बढ़ जाता है; इसिलये नवीन ब्बरमें कथा शीतल बल न पीना चाहिये—भौटाकर और शीतल करके पीना चाहिये। कच्चे शीतल बलसे ब्बर बढ़ता है, किन्तु गरम करके शीतल "चरक" में लिखा है, जबर आमाशयसे पैदा होता है। पाचन, वमन और लङ्घनादि कर्म आमाशयसे होनेवाले प्रायः सभी रोगॉको, शान्त करते हैं। ज्वर आमदोपसे होता है; इसीलिये आमके पचानेको गुरम जल दिया जाता है। ज्वररोगी अगर गरम जल पीता है, तो वह गरम जल वायुको अनुलोम करता है, अभिको दीपन करता है, जल्दी पचता है, कफको सुखाता है और बड़ी खूबी यह है कि, थोड़ासा जल पीनेसे ही प्यास शान्त हो जाती है। परन्तु गरम जल, खत्तम होनेपर भी, कुछ रोगोंमें बड़ा नुक्रसान करता है; इसलिये जिन रोगोंमें शीतल जल न पीना चाहिये, गरम पीना चाहिये, छनमें गरम जल ही पीना चाहिये। जिन रोगोंमें शीतल जलसे लाम हो और गरमसे हानि हो, उनमें शीतल जल ही पीना चाहिये।

# रोग जिनमें शीतल जल न पीना चाहिये।

नवज्वरे प्रतिरयाये पार्श्वशूले गलग्रहे। सद्यः शुद्धौ तथाष्माने व्याघौवातकफोद्भवे॥ श्रक्ति ग्रह्मी गुल्म श्वास कासेषु विद्रघौ। हिकायां स्नेहपानेच शीतं वारि विवर्जयेत्॥

नया बुखार, जुकाम, पसिलयोंका दर्दे, गलेका पढ़ जाना, तत्काल वमन-विरेचन ले चुकते ही, अफारा वात और कफके रोग, अरुचि, संप्रहृणी, वायुगोला, श्वास, खाँसी, विद्रिध और हिचकी,—इन रोगोंमें तथा स्नेह्पान करनेवालेको कचा शीतल जल न पीना चाहिये। इन रोगोंमें औटाकर शीतल किया हुआ जल पीना चाहिये। "हारीत" अजीर्णमें भी शीतल जलको बुरा कहते हैं।

नोट-- "चरक" में लिखा है,-- "अत्यन्त पित्तकोपके दाह, अम, प्रलाप स्रौर अतिसारयुक्त कारोंमें गरम जल न देना चाहिये। इनमें गरम जल देनेसे दाह, सम, प्रलाप श्रीर श्रतिसार श्रायना यह जाने हैं। इसके विपरीत शीतल क्रियासे शांत होते हैं।" याद रणना चाहिये प्रलाप दें। तरहका होता है,—(१) पातककका (२) पित्तका। पातवक के प्रलापमें रागीका है।श नहीं रहता, वह येहे।शीमें बकता हैं; फिन्नु पित्तक प्रलापमें रागीका सब झान रहता है। दिनके प्रलापमें ही गरम जल मना है।

### रोग जिनमें शीतल जल पीना चाहिये।

मूर्च्छापितोप्णदाहेषु विषेरक्षे मदात्यये। अमश्रमपरीतेषु तमकेरत्रयथी तथा।। धृमीद्गारे विद्ग्येऽन्ने शोपे च मुखकएठयोः। उद्घीगे रक्षपिते च शीतलाम्ब प्रशस्यते॥

"मुश्रुत"में लिखा है, -- मूच्छां, पित्त, गरमी, दाह, विप, खूनके रोग, मदात्यय रोग, श्रम, श्रम, तमकश्वास, सूजन, धुएँ की डकार, भोजनकी विदग्ध श्रवस्था, मुखशोप, करुरशोप श्रीर इर्द्धगत रहिएँ इनमें शीवल जल (विना खोटाया-कद्या) कद्या ही हितकारक है। "दारीत" रहिप्रमेहमें भी गरम जलको युरा कहते हैं। "चरक" श्रत्यन्त पित्तकोपयुक्त दाह, श्रम, प्रलाप (पित्तका प्रलाप) श्रीर श्रविसारयुक्त व्वरमें गरम पानीको हानिकर कहते हैं।

नोट—ज्वर सहित दाहादिक रेगोंमें गरंम करके शीतल किया गुष्टा जल पीना चाहिये; किन्तु ज्वर रहित—श्रकेले दाहादिक रेगोंमें दिना शौटाया कवा जल ही पीना हितकर है।

### रोग जिनमें औटाकर शीतल किया जह ीना चाहिये।

दाहातिसारिषचासमुर्च्छामद्य दिराजे । मूत्रकुच्छ्रे पाएडुरोगे तृष्णाच्छिदि अमेधुच ॥ मद्यपान सम्रद्भृते रोगे पिचोत्थिते तथा । सिचपातसम्रत्थेषु शृतशीतं प्रशस्यते ॥ ्राह, श्रितसार, पित्त, रुधिर-विकार, मूच्छी, मद्यपानसे हुआ रोग, विपसे पैदा हुआ रोग, मूत्रकृच्छ, पीलिया, प्यास रोग, वसन, श्रम, शराब पीनेसे हुए रोग, पित्तसे हुए रोग, सिन्नपातसे हुए रोग—इन श्रोगोंमें श्रीटाया हुआ जल शीतल करके देना चाहिये।

### ्जल औटानेकी विधि।

जो जल श्रीटाते-श्रीटाते घीरे-घीरे मागरहित श्रीर निर्मल हो जाय, उसको श्रीटा हुआ जल कहते हैं। श्रीटाते समय जलपर टकना न देना चाहिये। श्रीटाये हुए जलको फिर न श्रीटाना चाहिये। श्रीटाया हुआ जल फिर श्रीटानेसे विपके समान हो जाता है।

नोट—इसी तरह कादा भी शीवल होनेपर, फिर श्रीटानेसे विपके समान हो जाता है। कहा है:—

> शृतशीतं पुनस्तप्तं तोयं विपसमं भवेत्। निय्यू होऽपि तथा शीतः पुनस्तप्तो विषोपमः॥

### औटाये हुए जलके खचा श्रीर पीनेकी विधि।

"सुश्रुत" में लिखा है,—"वातकफन्वरवाले मनुष्यको, प्यासके समय, श्रीटाया हुआ जल अत्यन्त हितकारी है। ऐसा जल अमिको दीपन करनेवाला, कफको छेदन करनेवाला, वातिपत्तको अनुकूल करनेवाला, दोप श्रीर शरीरके स्रोतोंको नर्म करनेवाला है; शीवल जलमें इसके विपरीत गुण होते हैं।"

### श्रीटाकर शीतल किये जलके भेद।

जो जल श्रोटानेके बाद ढक दिया जाय श्रोर श्रपने-श्राप शीतल हो जाय, वह त्रिदोषनाशक, रूखा नहीं, सर्दी न करनेवाला, हलका, कृमि, प्यास श्रोर ज्वरनाशक है। जो जल श्रीटाकर श्रारा द्वारा शीतल किया जाता है, वह विष्टम्भ-कारक होता है।

बो जल हवा करके शीवल किया जाता है अथवा जिसे खूब बाहरी हवा लग जाती है, वह बड़ी मुश्किलसे पचता है।

### औदाया हुआ बासी जल खुराब।

रातका घोटाया हुआ बल दिनमें भारी हो जाता है और दिनका भोटाया हुआ रातमें भारी हो जाता है, इसिलए रोगीको ऐसा जल न देना चाहिये। ऐसा जल त्रिदोपकारक, भारी, खट्टा पाक करनेवाला और विष्टम्मकारी होता है। वासी जल सभी रोगों में अपध्य या खराव है।

#### रातमें गरम जल ।

रातमें सेरका आघ पान, सेरका एक पान, सेरका आधा सेर अथना याँही औटाये हुए बलको "उज्जोदक" कहते हैं। रातमें गरम जंकी पीनेसे कफ, वात, आम और मेद नष्ट होते हैं, अग्नि दीपन होती है, वस्तिका रोघन होता है तथा खास, खाँसी और न्वर नष्ट होते हैं।

### जल पचनेकी अवधि।

क्या जल एक पहरमें पचता है औटाकर शीतल किया हुआ जल चार घड़ी या डेट् घरटेमें पचता है और औटाया हुआ किसी क़द्र गरम जल हो घड़ी या पौन घरटेमें पचता है।

### ऋतुभेदसे जल लेना।

हेमन्त और शिशिरमें तालावका जल हित जारी है। वसन्त और गरमीमें कुएँ, वावड़ी और मतनेका जल लेना चाहिये; वसन्त और गरमीमें नदीका जल न लेना चाहिये। वर्णमें धमीनके भीतरसे निकला, कुएँका और मेहका जल लेना चाहिये। शरद् ऋतुमें नदीका जल या अंग्रद्दक जल लेना चाहिये। जिस जलपर दिनमें सूरजकी और रातमें चन्द्रमाकी किरसें पड़िती हों, वही "श्रंशूदक" है। यह जल त्रिदोषनाशक, ताक़तवर, निर्दोष, शीतल, रसायन, हलका और श्रमृतके समान है।

#### उष्गादिकके गुगा।

سوال ا

जो जल श्रीटाते-श्रीटाते धीरे-धीरे मागरिहत निर्मल—साफ हो जाय श्रीर श्राधा रह जाय, उसको "उष्णोदक" कहते हैं। यह उष्ण जल ज्वर, खाँसी, कफ, श्वास, वात, पित्त, श्राम श्रीर मेदको नष्ट करता है। "उष्णोदक" पाचक श्रीर पथ्य है।

### आरोग्योदकके ग्रुगा ।

जो जल श्रीटाते-श्रीटाते सेरका पाव रह जाय, उसे "श्रारोग्योदक" कहते हैं। यह सदैव पध्य है। यह कफ, रवास श्रीर खाँसीको नारा श्रूरता है तथा मलरोधक, श्रमिदीपक, पाचक, हलका, श्रफारा, पाण्ड, श्रूल, बवासीर, वायुगोला, सूजन श्रीर उदर रोग नाशक है।

#### ऋतुभेदसे जल ।

गरमी और शरद् ऋतुमें सेरका पाव जल पीना चाहिये। कोई ष्याचार्य गरमीमें सेरका आधा सेर और शरद्में सेरका तीन पाव जल पीनेकी सलाह देते हैं।

हेमन्त, शिशिर, वर्षा और वसन्तमें सेरका आध सेर जल पीना चाहिये। कोई कहते हैं, वर्षामें सेरका आधा पाव रखना चाहिये। कोई कहते हैं,—वर्षामें सेरका आठवाँ भाग रहा जल पीना चाहिये।

| 27   | शरदमें "    | छठा     | 77          | 17   |
|------|-------------|---------|-------------|------|
| 77   | शिशिरमें "  | पाँचवाँ | "           | 97   |
| 77   | वसन्तर्मे " | तीसरा   | 9 <b>9</b>  | . 37 |
| 22 . | गरमीर्मे "  | . आधा   | <b>97</b> . | 97   |

इंस तरह गरम जलके सम्बन्धमें बहुत मतमेर हैं। दोपोंकी उप्रता श्रौर हीनताके अनुसार जलकी फल्पना करनी चाहिये।

गरम जल सेरका तीन पाव-पित्तनाशक है।

- » " आध सेर-वातनाशक है।
- " एक पाव-कफनाशक, मलरोधक और दीपक है।

#### औषधियोंका पानी ।

कुछ रोगोंमें श्रीपिधयोंके साथ पकाया हुआ अथवा पानीको गरम करके उसमें दवा डालकर बनाया हुआ पानी बहुत हित होता है। इसिकये वैसी अवस्थामें बैसा ही पानी देना चाहिये।

मचिकार, पित्त रोप श्रीर विप पीड़ित मतुष्योंके लिए कड़वे द्रव्यों — द्वाश्रोंके द्वारा जलको श्रीटाकर श्रीर शीतल करके पिलाना चाहिये। ऐसे रोगियोंको ऐसा ही पानी हितकर है।

### तृषादि नाशक जल ।

"मुश्रुत"में लिखा है,—"नागरमोथा, पित्तपापड़ा, सुगन्धवाला, धिनया, खस और लालचन्दन,—इन हैं दवाओं को एक जगह कची ही कूटकर, जलमें डालकर, ऋतुके अनुसार, पकाओ। पीछे शीतल करके उपरोक्त मद्यविकार, पित्तविकार और विप-विकार-रोगियों को हो। यह जल प्यास, दाह और ज्वरको शमन करता है। "वरक"में भी लिखा है,—"सब तरहके उन्होंमें, विशेषकर पित्तसे और मद्यपानसे हुए ज्वरमें, प्यास और क्वर शान्त करने के लिथे, नागरमोथा, पित्तपापड़ा, खस, लालचन्दन, सुगन्धवाला और सोंठ,—इनको डालकर पकाया मुख्या पानी देना चाहिये।

<sup>ं</sup> नोद--"सुम्रुत"में धनिया जिला है और "चरक"में सींठ जिली है, इतना ही दमेद है। "सुम्रुत"ने भपने नुसख़ का मधविकार, पित्तविकार और विपविकार वाजोंके

जिए अच्छा कहा है; किन्तु "चरक"ने अपना नुसख़ा सभी ज्वरोंमें, विशेषकर पैत्तिक श्रीर मद्यजनित ज्वरोंमें, देनेकी सजाह दी है।

इन नुसर्खोंको बनाना हो, तो ६४ तोले जलमें एक तोला ये छहों दुझाएँ डालकर ध्यौटाना चाहिये। जत्र आधा जल रह जाय, उतार लेना चाहिये।

### षड़ङ्ग पानीय।

"वंगसेन"का मत है कि, उपरोक्त नागरमोथा, पित्तपापड़ा प्रभृति छहों दवाओं को कूट लो। पीछे ऋतुके क्रायदेसे पानी श्रीटा लो। पानीमें श्रीटते समय दवा मत डालो। जब पानी श्रीट जाय, उतारकर रख लो। जब शीतल हो जाय, उस जलमेंसे १३ छटाँक जल निकाल लो। उस निकाले हुए जलमें छुटी हुई दवाश्रोंको १ तोला लोकर, कश्री ही डाल दो,—यही "पड़ङ्ग पानीय" है।

नोट—नृष्णादि नाशक जलकी द्वाएँ श्रीटायी जाती हैं, इसिलए वहाँ जाल चन्द्रन लिया जाता है; किन्तु "पद्म पानीय" कादा नहीं है; इसिलए इसमें जाल चन्द्रनके बजाय सक्ते द चन्द्रन जेना चाहिये। याद रक्ला जाल चन्द्रन प्राय: कादे श्रीर लेपमें जिया जाता है। पद्म पानीयकी द्वाशोंका पीसकर, वारीक घूणें मत कर लेना, किन्तु जीकुट करना।

### ंपित्तज्वरनाशक पान ।

कुँ भेरके फल, चन्दन, खस, महुएके फूल, फालसे, सारिवा और सिश्री—इनको उधर लिखी पड़क्कपानकी विधिसे पकाकर, आधा जल रहनेपर, उतारकर, काममें लाओ। इस औटाये हुए पानीसे पित्तज्वर. नाश होता है।

#### ार्च की शिक्षिक है। है । **श्रीर भी** है है है है है है।

सुलेटी और कमल अथवा कमल और सफ़ेर चीनी - इन दोनों मेंसे कोईसा एक पान वंनाकर देनेसे पित्तज्वर आदि रोग नाश होते हैं। खनानेकी तरकीब वही है।

#### ''बंगसेन''का षड्डपान ।

"वंगसेन"ने लिखा है,—पित्तपापड़ा, नागरमोथा, खस, लाल चन्दन, सुगन्थवाला और सोंठ,—इनको जलमें औटाओ, जय औड़ चुके, खूब शीतल करके छान लो; यह जल प्यास, दाह और क्वरको शान्त करनेके लिये दो।

नोट—नये ज्वरमें कपाय या कादा देनेकी मनाही हैं। उसपर "यहसेन" महादय कहते हैं, कि जब कादेकी दवाएँ १६ गुने जलमें पकाकर, चौथाई जल रक्ता जाय, तथ उसे 'कपाय' कहते हैं। वही कपाय नये ज्वरमें मना है। पद्म पानमें तो जल चौथाई रखा नहीं जाता, इसिलये नवीन ज्वरमें पद्म पानका निपेध नहीं है। "यहसेन"के धौर "चरक"के पद्म पानमें केाई भेद नहीं है। देनोंके नुसद्धे एक ही हैं।

सूचना—वातकफल्बरमें अगर प्यास लगे, तो रोगीको गरम जल ही देना चाहिये। अगर पित्तका क्वर हो या मद्यसे व्वर हो वो मूलकर भी गरम पानी न देना चाहिये। बहुतसे वैद्य रोगीको क्कते-मकते देखकर पित्तके प्रलापमें भी वायुका जोर समम लेते हैं और रोगीको गरम जल दिये जाते हैं; इससे प्रलाप वदता जाता है। "क्यों-क्यों दवा की, मर्ज बदता गया" वाली कहावत चरि- वार्य होती है। प्रलाप वातकफसे भी होता है और पित्तसे भी। दोनोंको पहचानकर जल या दवाकी व्यवस्था करनी चाहिये। पित्तके प्रलापमें रोगीको होश रहता है; किन्तु वातकफके प्रलापमें रोगी वैदोशीमें वकता है।

"चरक"ने तिखा है, गरम जल और तिक श्रीपिधयोंके योगसे श्रीटाये हुए जल —दोनों ही दीपन, पाचन, ज्वरनाशक, रुचिकारक, बलकारक, पसीना लानेवाले और मंगलकारी हैं; पर पित्तज्वरमें कड़वी दवाशोंका जल देना चाहिये और वातककात्मक उवरमें गरम जल देना चाहिये। गरम जल रोगीकी देह, निदान, देश और कालकी परीचा करके आमके पचानेको वैद्य लोग देते हैं।

सूचना—हमारे यहाँ महाराजा भत हरिके तीनों दातकों के सचित्र अनुवाद तैयार हैं। नीति, वैराग्य और श्रृङ्गार तीनों शतकों की पृष्ठ संख्या कोई १२०० और चित्र-संख्या प्रायः ६० हैं। ऐसे सचित्र और विस्तृत अनुवाद भारतमें और कहीं नहीं छपे। भारतके प्रायः सभी हिन्दी पेपरोंने इनकी दिल खोलकर तारीफ़ की है। हर पुस्तक-प्रेमीके देखने योग्य ग्रन्थ हैं। दाम नीति-शतकका ५), वैराग्य-शतकका ५) और शृङ्गार-शतकका ३॥) तीनों एकसाथ मँगानेसे डाकखर्च माफ़ । कुमीशन कुछ नहीं।



### ज्वरमें निद्रा।

#### —*క్రాహ్యప్రస్తుక్క* —

जिस तरह मनुष्यको खाने-पीनेकी जरूरत हैं; उसी तरह नींदकी भी जरूरत है। जिस तरह ननुष्य हवा, पानी श्रीर भोजन विना मर जाते हैं; उसी तरह सुखनिहा न श्रानेसे भी मनुष्य मर जाते हैं। मनुष्यका सुख-दुःख, स्यूलता-कृशता, वलावल-मर्दानगी-नामर्दी, ज्ञान श्रीर श्रज्ञान सब निद्राके श्रयीन हैं।

निद्रा तमोगुणसे रूपन होती है और तमोगुण कफसे रूपन होता है। मानसिक और शारीरिक परित्रमसे भी नींद आती है। रातमें नींद स्वभावसे ही आती है। किसी-किसी रोगमें वहुत नींद, आती है और कितने ही रोगोंमें नींद जाती रहती है। लोकमें निद्राकों 'मूतवात्री" कहते हैं। कोई-कोई इस तमोमवा निद्राकों पाप-मूल भी कहते हैं। फालनू निद्रा रोगहर समर्मा जाती है।

यचिप निद्रा देह्यात्रा-निन्दांहार्य आहारकी तरह उपयोगी है—
भूतवात्री हैं; तथापि कुसमयमें सोने, अधिक सोने अथवा निद्राको सर्वया त्याग देनेसे मनुष्यके सुस्त और आयु रात्रिके उपाकालकी शरह शेप हो जाते हैं अर्थात् नष्ट हो जाते हैं। जिस तरह योगिजन सिद्ध लाम करके योगकी सत्यबुद्धिको प्राप्त होते हैं. उसी तरह गुक्तिपूर्विक निद्रा सेवन करनेसे देहके सुख और दीर्घायुकी प्राप्ति होती हैं। असमयमें सोने या बहुत सोनेसे मनुष्योंको नाना प्रकारके नोग हो जाते हैं; इसलिये किस स्थलमें निद्रा हितकर है और किस स्थलमें आहितकर है, इस वातका विचार करके निद्रा सेवन करनी चाहिये।

### असमयमें सोने या बहुत सोनेसे रोग।

असमयमें सोने या बहुत सोनेसे मनुष्योंके ह्लीमक, मस्तक शूल, स्तैमित्य, शरीरका भारीपन, शरीरमें दर्द, अप्तिका नाश, हृदयमें कफका श्लिपा-सा रहना, सूजन, अरुचि, उवकी, जुकाम, आधाशीशी, कोढ़, 'पिड़का, खुजली, तन्द्रा, खाँसी, गलेका रोग, स्पृतिनाश, बुद्धिनाश, छेदों या स्रोतोंका रुकना, ब्वर, इन्द्रियोंकी सामध्यहीनता और :विपकी वृद्धि —ये सब होते हैं।

### दिनमें सोना निषेध।

"हारीत संहिता"में लिखा है,—दिनमें सोनेसे जुकाम होता है जुकामसे खाँसी होती है और खाँसीसे पीनस होती है। पीनससे ज्ञुग, ज्ञुगसे सूजन और सूजनसे मृत्यु होती है। दिनमें सोनेसे कुंफकी वृद्धि होती है, इसलिये रोगीको और खासकर नवीन क्वररोगीको दिनमें न सोना चाहिये। यों तो खास-खास अवस्थाओंको छोड़कर, दिनमें सोना सभीको मना है, क्योंकि उधर लिख आये हैं कि, असमयमें सोनेसे रोग होते हैं; इतनेपर भी निम्नलिखित व्यक्तियोंको तो दिनमें कदापि न सोना चाहिये:—

### दिनमें न सोने योग्य मनुष्य।

नवीन ज्वररोगी, मेदस्वी, स्नेह सेवन करनेवाला, कफप्रधान धातुवाला, कफरोगप्रस्त श्रौर दूषी विषसे पीड़ित प्राणी—इनको दिनमें हरगिज न सोना चाहिये। क्योंकि कहा है—"दिवास्वापं न कुर्वीत यतोऽसी स्यात् कफावहः" श्रर्थात् दिनमें सोनेसे कफ बढ़ता है।

"चरक"में लिखा है:- 🌤 🕆

ग्रीष्मवर्ज्येषु कालेषु दिवास्वप्नात् प्रक्रप्यतः। रलेष्मपिचे दिवास्वप्नस्तस्मादन्येषुनेष्यते॥ गरमीके सिवा और मौसमोंमें दिनमें सोनेसे कफ और पित्त कुपित होते हैं, इसिवये गरमीके सिवा और ऋतुक्रोंमें दिनमें सोना मना है।

### श्रीष्म ऋतुमें दिनमें सोनेकी आज्ञा ।

गरमीकी ऋतुमें प्राणियोंके शरीर उत्तरायण कालके धर्मसे कि हो जाते हैं तथा गरमीमें वायुका संचय होता है और रात वहुत छोटी होती है, इसिलये गरमीके मौसममें दिनमें सोनेकि . आहा है।

### ग्रीष्मकालके सिवा और ऋतुओंमें भी सोने योग्य मनुष्य ।

"चरक" में लिखा है, "जो गाने, पढ़ने, स्नी-प्रसंग करने, काम, करने, बोमा उठाने, रास्ता चलने और शराव पीनेसे थक गये हों, वे सदा दिनमें सो सकते हैं। अजीए-रोगी, उरः इत-रोगी, चीए रोगी, वूदा, बालक, दुर्चल, तृषा-रोगी, अतिसार-रोगी, शूल-रोगी श्वास-रोगी, हिचकी-रोगी, कृश और गिरा हुआ, चोट लगा हुआ, बावला, सवारी करनेसे थका हुआ, रातके जागनेसे थका हुआ, कोघी, शोकार्व एवं मयातुर और दिनमें सोनेके अभ्यासी—ये सब हर मीसममें दिनमें सो सकते हैं। इन सबके दिनमें भी सोनेसे, धातु साल्य होनेके कारण, इनकी बलबुद्धि होती है। दिनके सोनेसे. पेदा हुआ कफ इनके अझोंकी पृष्टि करता है। उससे इनकी आयु हद होती है।"

"भावप्रकाश" में लिखा है,—"कसरत, मिहनत, स्त्री-संग, बहुत , राह चलने और हाथी-घोड़ेकी सवारी करनेसे थका हुआ, , अमयुक्त, अतिसारवाला, शूलरोगी, श्वासवाला, वसनवाला, तृषा- रोगी, हिचकीवाला, वातरोगी, चीया, कफचीया रोगी, बालक, शराब .चग्रैरः किसी तरहकी नशीली चीच सेवन करनेवाला, अजीर्य-रोगी, रातमें जागनेवाला और उपवास करनेवाला, ये सब, दिनमें ट्रिच्छानुसार सो सकते हैं।

नोट—रातमें जागनेसे रूखापन हाता है श्रीर दिनमें सोनेसे चिकनापन हाता है। इसीसे रातके जागनेवालेको दिनमें सोनेकी श्राज्ञा है। रातके जागनेका रूखापन दिनके सोनेसे पैदा हुए चिकनेपनसे मिट जाता है; क्योंकि दिनमें सोनेसे कफ पैदा हाता है। इसी तरह श्रीरोंमें भी समक्ष जीजिये।

### निद्रानाशके कारण।

कार्य, काल — बुढ़ापा, रोग, अपनी प्रकृति और वायुकी प्रवलता त्ये सब निद्रानाशके हेतु हैं। कायविरेचन, शिरोविरेचन, वमन, भय, विन्ता, क्रोध, धूम, परिश्रम, खून निकालना, उपवास, दुखदायी खाट, सित्वगुणकी जय और तमोगुणका चय—इन सब कारणोंसे, आई हुई निद्रा भी नष्ट हो जाती है।

"भावप्रकारा" में लिखा है:--

नावनं लंघनं चिन्ता व्यायामः शोकभीरुषः। एभिरेव भवेनिद्रानाशः श्लेष्मातिसंचयात्॥

नस्य, लङ्गन, चिन्ता, मिहनत, शोक, भय और कोधसे कफका अत्यन्त च्चय होता है और कफके चय होनेसे नींद नाश हो जाती है।

### निद्रानाशकी चिकित्सा।

नींदका आना जरूरी है। नींद न आना बड़ा खराब है। नींदसे अनेक रोग नाश होते हैं, नींदसे शरीरकी पुष्टि होती है। जिस तरह भोजन बिना नहीं सर सकता; उसी तरह नींद बिना भी गुजारा नहीं; इसिंतिये यदि किसी कारणसे नींद न आती हो अथवा वातब्बर, घातु गत ब्बर प्रभृतिमें नींद न आती हो, तो उसका उपाय करना चाहिये।

#### नींद लानेके उपाय ।

- (१) अभ्यङ्ग, उवटन, स्नान, प्रास्य और जल-संचारी जीवोंका मांसरस, शालि अन्न, दही, दूध, स्नेह, मद्य, दिल खुश करनेवाले काम, मनोहर गन्ध, मनोहर शब्द, शरीर द्वाना, नेन्न-संतर्पण, मस्तक और मुखका सन्तर्पण और लेपन, सुखदायी पलंग, घरका सुख और निद्राका समय— ये सब द्रव्य और उपाय निद्राको लीटा लानेवाले हैं।
- (२) जिनको थोड़ी नींद आती हो वे,—दूध, शराय, मांसरस, दही, तेलकी मालिश, च्वटन, स्नान, सिरमें तेल लगाना, कानोंमें तेल हालना, आँखोंमें तेल मरना—इनकी आदत डालें; सुन्दरीकी वाहु- लताको आलिङ्गन करें, मनमें सन्तोप और शान्ति रक्खें; चिन्ता, क्रोथ और शोकको त्यागें; किसी तरहका मय न रखें; चित्तको प्रसाम करनेवाले काम करें—इनसे विपम निद्रावालोंको यहा सुख होता है।
- (३) मुनी हुई माँगका चूर्ण, शहरमें मिलाकर, रातके समय, खानेसे नींद आ जाती है। इस उपायसे अतिसार, संप्रह्णी और अप्रिकीणता भी नाश हो जाती है।
- (४) पीपलामूलका चूर्ण, गुड़में मिलाकर, खानेसे बहुत दिनोंकी गई हुई नींद भी लीट आती है। = मारो पीपलामूल गुड़में मिलाकर खानेसे निश्चय ही नींद आती है।
- (४) काकजंघाकी जड़को सिरमें रखने या वाँघनेसे नींद आ जाती है।
- (६) मकोयकी जड़को सिरमें वाँघने या सिरपर रखनेसे नींद्र आ जाती है। मकोयकी जड़को सूतमें वाँघकर, निरन्तर, मस्तकपर रखनेसे नष्ट हुई निद्रा भी तत्काल आ जाती है। मकोयकी जड़ और खालका काढ़ा बनाकर और उसमें गुड़ मिलाकर पीनेसे भी नींद्र आ जाती है।

- (७) मांसरसमें, सागमें, दालमें, घीमें, यूषमें श्रीर दूधमें "त्यान" मिलाकर खानेसे तत्काल नींद श्रा जाती है।
- ्र (८) ईखके रससे बने हुए पदार्थ, पोईका साग, उड़द, शराब, इमांस-रस, दूध, गेहूँ, तिल और मछली—ये सब पदार्थ भी नींद लानेवाले हैं।
  - ( ६ ) बैंगनको, सन्ध्या समय, सिजोकर उसमें शहद मिलाकर खानेसे गई हुई नींद भी श्रा जाती है।
    - (१०) थृहरकी जड्को, गुड़के साथ, खानेसे अवश्य नींद आती है।
  - (११) रोगीके पाँनोंपर तिलीका तेल मलने अथवा काँजी या सी बारका घोया घी प्रमृति मृदु पदार्थ मलनेसे नींद आ जाती है।
  - (१२) भाँगको बकरीके दूधमें पीसकर, पाँवोंपर लेप करनेसे बहुत दिनोंकी गई हुई नींद अवश्य आ जाती है।
- (१३) उत्तमोत्तम स्वरोंके सुनने, नाना प्रकारके संगीत और रागोंके सुननेसे नींद आ जाती है।
  - · (१४) कालीमिर्च और कस्तूरीको, लारमें घिसकर, नेत्रोंमें आँजनेसे तीन दिनकी गई हुई निद्रा भी आ जाती है।
  - (१४) नींद न आती हो तो थोड़ी देर तक पैरोंको गरम जलमें हुवाये रखो। सिर और पैरोंपर गायका दूध मलो। अथवा अरण्डीका तेल और अलसीका तेल वरावर-वरावर लेकर काँसीकी थालीमें काँसीकी कटोरीसे घोटकर आँखोंमें आँज दो; तत्काल नींद आवेगी। (परीचित है)

नोट—नींद वातज्वर, जीगंज्वर, घातुगत ज्वर प्रभृति रोगोंमें भी नहीं आती। उपरोक्ष नींद जानेके उपाय रोगो और अरोगी सबके जिये हैं। इसजिये ज्वरमें जो उपाय अहितकर हों, उनको छोड़कर और उपायोंसे काम जेना चाहिये। जैसे; नवीन ज्वरमें अर्था, उबटन, दही, दूघ प्रसृति अपथ्य हैं। यद्यपि ये निद्रा जाते हैं, पर ज्वरमें तो आफत कर देंगे। इसजिये बुद्धिमान ज्वरमें अहितकर न हो, उसी उपायसे नींद जानेकी चेष्टा करे।

### ज्वरोंके पकनेकी अवधि।

वातन्वर सात दिनमें, पित्तन्वर दस दिनमें और कफन्वर बारह

नोट—रस ग्राम—कञ्चा रहे, तो इस अवधिके मीतर कार नहीं पचता, इस श्रवधिके बाद भी रहता है। "सुश्रुत" कहता है, बहुत देषयुक्त तथा मन्दा-प्रिवालेका कार सात दिनके बाद भी बना रहता है। यदि उसके दोष खंघन, गरम जल श्रीर यवागूसे न पचें, तो सुलकी विरसता, ध्यास, श्रविच श्रीर कार नाश करनेवाले पाचक श्रीर इत्यका हितकारी कार्योसे चिकित्सा करनी चाहिये।

#### ज्वरकी अवस्थायें ।

ज्वर सात दिन तक तरुण कह्ताता है और १२ दिन ,तक मध्यम कह्ताता है और १२ दिनके बाद जीर्ण कह्ताता है। कहीं-कहीं जिला है, ६ दिनके बाद ज्वर जीर्ण हो जाता है। "जातूकर्ण" ऋ कि कहते हैं,—ज्वर तेरहवें दिन जीर्ण हो जाता है। "बंगसेन" कहते हैं,—जो ज्वर १४ दिनके बाद मी शान्त न हो, मन्दवेगसे बना रहे, वह जीर्ण हो जाता है। यानी १४ दिनके बाद जीर्णज्वर हो जाता है। ज्वर सात दिन तक तरुण रहता है; इसके वाद चौदह दिन तक मध्यम रहता है और इसके बाद पुराना हो जाता है। वैद्यविनोदकर्ता लिखते हैं,—जो ज्वर २१ दिनके बाद शरीरमें सूर्म होकर रहे तथा विद्या और मन्दाग्न पैदा करे, वह जीर्णज्वर कहलाता है।

### ज्वरमें औषधि देनेका समय ।

वातन्वरमें ६ दिन तक लंघन कराकर, सातवें दिन दवा देनी वाहिये। पित्तज्वरमें १० दिन तक लंघन कराकर, ग्यारहवें दिन दवा देनी चाहिये और कफन्वरमें १२ दिन तक लंघन कराकर, तेरहवें दिन दवा देनी चाहिये। पहले कह चुके हैं, ध्रगर वातन्वर रोगी साम हो, तो वैद्य सातवें 'दिन दवा खिलावे; अगर निराम हो तो शमनकारक श्रीषधियोंसे :चिकित्सा करे।

भि "शाक्ष्मिय" भी कहते हैं, अगर वातन्वरके सब त्र त्र हों, तो 'गिलोय, पीपरामृत और सींठ—इन तीनोंका पाचनरूपी काथ रोगीको सातवें दिन दो।

"हारीत" कहते हैं,—६ दिन तक लंघन आदि किया करो और सातवें दिन काढ़ेसे सिद्ध की हुई "पेया" पिलाओ।

"खरताद" भी कहता है,—इस प्रकार नवीन् ज्वरको नाश करने-वाली विधि ६ दिन तक कही है। पीछे पाचन और शमन किया ज्वरमें हितकारी है।

"वाग्मट्ट" महोदय कहते हैं,—रोगीको सातवें दिन हलका अन्न खिलाकर उसी दिनसे श्रोषधि देनी चाहिये।

कोई कहता है,—रोगीको दशवें दिन हलका अन्न खिलाकर, उसी 'दिनसे दवा देनी चाहिये। कोई कहता है—अगर आम उल्वण हो, तो दवा हरिगज न देनी चाहिये।

"चरक" मुनि कहते हैं,—ज्वर रोगी यदि निराम हो, तो सातवें दिन हलका अन्न खिलाकर, पीन्ने आठवें दिन काढ़ा पिलाना चाहिए।

"सुश्रुत" कहता है —सात दिन बीतनेपर, आठवें दिन श्रीषधि देनी चाहिए।

"चक्रदत्त" कहता है,—सात धातुत्रोंमें प्राप्त हुआ मल सात दिनमें पचता है, इसिलये ब्वर विशेष करके आठवें दिन आमरिहत होता है।

सवमें कुछ न कुछ मतभेद हैं, इसिलये असल मतलब यह है कि, वैद्य सातवें या आठवें दिनके मरोसे न रहे; किन्तु अवस्था, बल,

श्रिपं, दोपं, देश और कालका विचार करके दवा दे दे; यानी दोष पहले ही प्रोपिष श्रीर अल दे दे श्रीपिष श्रीर अल दे दे श्रीर यदि दोप न पचे तो समय या श्रविष श्रीनेपर भी न दे। सुश्रुत"ने कहा है—थोड़े समयके पैदा हुए पित्तव्यरमें जब दोप पके लाय, तभी वैदा दवा दे दे, दश दिन वीतने की राह न देखे। इसी तरह थोड़े दिनके पैदा हुए वातव्वर और कफक्वरमें भी सात श्रीर वारह दिनकी राह न देखनी चाहिए, जब यह दोनों दोप पक जायँ तभी दवा देनी चाहिए।

दोषोंके पक्नेके लच्च ।

"मुश्रुत"में लिखा है, जब ज्वर इलका हो जाय, शरीर भी इलका हो जाय; बात, कफ और मल ये अपने-अपने मार्गमें संचार करने लगें, तब सममो कि दोंष पचकर आमरहित हो गये। अगर दोष पक् हुए दीखें तो दवा दे दो।

कोई-कोई कहते हैं, कि दुष्ट हुए वात, पित्त और कफ, — इनके क्वर और क्वरके उपद्रव पैदा करनेका स्वभाव वदल जाय, तब सममक् लो कि दोषोंका पाक हो गया। मूख, शरीरका हलकापन, क्वरकी सूच्मता, दोपोंका अपने-अपने मार्गमें संचारण और उत्साह, इन लच्चणोंसे जान लो कि क्वर आमरहित हो गया।

नये क्वरोंके इलाजमें आमज्वर — कचे क्वर और पके क्वरका खयाल जरूर कर लेना चाहिए। कचे बुखारमें दवा देना सोते सॉपको डँगलीसे जगाना है। कचे क्वरमें दवा देनेसे क्वर विगड़कर सिन्नपात हो जाता है अथवा अच्छ हो जाता है और शोधन शमन करनेसे विपमक्वर हो जाता है । जब क्वर हलका हो जाय, शरीर हलका हो

<sup>ें</sup> के इस यातको भी याद रखो कि, यदि दोप पक भी गया हो, परन्तु श्रीरमें ही ठहर गया हो, उसे वैच यदि व निकाले तो यह अयानक हानि करता देहे; यह या तो विषम कर करता है या बस मारा करता है।

जाय, ह्वा खुलने लगे, मलमूत्र होने लगे, तभी दोषोके पाकके लंचण देखकर दवा दे देनी चाहिये।

"बङ्गसेन"में लिखा है:—

शमनेनाथवा दृष्या निरामं सनुपाचरेत ॥

ं शामज्वरवालेको सातवें कि दिन दवा दे दे, और यदि निराम हो तो तत्काल शामन श्रीपधि दे दे।

जरूरत होनेसे अपरी उपचार करनेमें हर्ज नहीं। मसलन—सिरमें दर्दे हो तो लेप लगवा दो। किसी खास जगह दर्दे हो तो कोई वात-नाराक तेल लगवा दो। हिचिकवाँ चलती हों, तो नस्य वरीरहसे हिचकी बन्द करदो; इसमें हर्ज नहीं।

### द्वा खानेके पाँच वक्त।

( श्रीषधि भन्नग्रके पाँच काल )

् मनुष्योंके श्रीषिध खानेके लिये पाँच समय कहे हैं: —
पहला समय —सूरज निकलते ही दवा लेना । वह काढ़ेका
समय है।

दूसरा समय - दिनमें भोजनके समय दवा लेना।
तिसरा समय - साँमको भोजनके समय दवा लेना।
चौथा समय - बारम्बार दवा लेना।
पाँचवाँ समय - रातमें दवा लेना।

१—पहला समय प्रातःकाल है। "इस समय काढ़ा या कपाय लेना चाहिये। पित्तको विरेचन द्वारा निकालने, कफको वमन, द्वार निकालने, उसी तरह दोषोंको पतला करनेके लिये प्रातः समय

क्ष "हारीत" कहते हैं,—"आमज्बरकी अवस्था सात दिन रहती है। आम् क्ष्यरमें दवा न देनी चाहिये।"

दवा देनी चाहिये। जिस श्रीपिक पीनेका समय न कहा हो, इसे प्रातःकालमें पीना चाहिये।

२-दूसरा काल भोजनके समयका है। वह भी पाँच तरहका है। जैसे, — भोजनके पहले नमक और अदरख खाना, भोजनमें मिला-कर 'हिंग्वाप्टक" आदि चूर्ण खाना, भोजनके बीचमें जल प्रभृति पीना, भोजनके अन्तमें लौंग या हरड़ चरीरह खाना, भोजनके आदि अन्तमें दवा खाना। जैसे, — अम्लपित्त रोगमें "धान्नी अवलेह" भोजनके आदि और अन्तमें दिया जाता है।

अपान वायुके कुपित होनेपर, भोजनसे जरा पहले दवा खानी चाहिये। अरुचि होनेपर अन्न अथवा और किसी रोचक चीजमें दवा मिलाकर देनी चाहिये। नामिसे सम्बन्ध रखनेवाली समान वायुके कोप एवं अप्रि-मन्द होनेपर अग्निदीपन करनेवाली दवा मोजनके बीचमें देनी चाहिये। सर्वदेहन्यापी ज्यान वायुके कुपित होनेपर, भोजनके अन्तमें दवा खिलानी चाहिए। हिचकी, आचेपक वायु तथा कम्पवायुके कुपित होनेपर मोजनके पहले और अन्तमें दवा देनी चाहिये। यही दूसरा काल है।

- १—कण्ठ-सम्बन्धी उदान वायुके कुपित होनेसे, (कंठके बैठ जाने, गूँगा हो जाने वरौरहमें) साँकके मोजन-समय, प्रत्येक प्रास या कौरके साथ अथवा दो दो प्रासोंके बीचमें दवा खिलानी चाहिये। इदयमें रहनेवाली, प्राणवायुके कुपित होनेसे, बहुधा सन्ध्या-समय भोजनके अन्तमें दवा खिलानी चाहिए। यह तीसरा काल है।
- ?— प्यास, वमन, हिचकी, खास और विष-दोष होनेसे बारम्बार अन्न सहित औषि खानी चाहिए। अनेक मौक्रॉपर एषा प्रमृति रोगोंमें अन्नरहित भी दवा देते हैं। यह चौथा समय है।
  - -श्रगर हैंसलीके अपरके कर्णरोग, नेत्ररोग, मुखरोग श्रथवा नाकके रोगोंका इलाज करना हो; या वढ़े हुए वातादि दोपोंको घटाना हो,

या श्रित चीए हुए दोषोंको बढ़ाना हो, तो रातके समय, पाचन शमन श्रीषिध, बिना श्रमके, खिलानी चाहिये। कोई-कोई सारी रात दवा देनेको कहते हैं, परन्तु श्रामतौरसे रातके पहले पहरमें हैं ही दवा दी जाती है।

वैद्योंको यह पाँचों श्रौषधि-काल खूब याद रखने चाहियें। रोगा-तुसार, रोगके समयपर, दवा देनी चाहिये। इस तरह करनेसे निश्चय ही सिद्धि मिलती है। "हारीत"महोदयका कहना है कि, श्रौषधि सवेरे श्रौर शामको देनी चाहिये।

#### सात प्रकारके क्वाथ।

पाचन, दीपन, शोधन, शमन, तर्पण, क्रोदन और शोषण ये सात तरहके काढ़े या काथ होते हैं। ऋत, काथ, कषाय और निय्यू ह—ये काथके चार नाम हैं।

- पाचन जिसमें श्रौटाते-श्रौटाते श्राधा जल रहे, उसे "पाचन" कहते हैं। पाचन काढ़ा दोषोंको पकाता है। इसीलिये ज्वरमें पहले दोष पकानेके लिये पाचन काथ देते हैं।
- दीपन--जिसमें औटाते-औटाते दशवाँ माग पानी रहे, उसे "दीपन" कहते हैं। दीपन काथ जठराग्निको तेज करता है।
- शोधन—जिसमें औटाते-श्रीटाते बारहवाँ भाग पानी रहे, उसे
- शमन—जिसमें औटातें-औटाते आठवाँ भाग जल रहे, वह "शमन' कहलाता है। शमन रोगोंको शान्त करता है। प्रायः पाचन काथसे दोष पकनेपर, शमन काथ देते हैं; पके हुए दोषोंके शमन काथ कट शान्त कर देता है। कच्चे दोषोंमें शमन काथ देना उचित नहीं।

तर्पण-जिसमें जरा जोश दिया। जाता है, उसे "तर्पण" कहते हैं। तर्पण धातुओंको तृप्त करता है।

किंदन-जिसमें श्रीटाते-श्रीटाते चौथा मांग प्रामी रहे उसे, "कोदन?" कहते हैं।

शोषण - जिसमें श्रीटाते-श्रीटाते सोलहवीं माग पानी रहे; उसे शोपण कहते हैं। यह दोपोंको सुख़ाता है।

### कादा बनानेकीं विधि।

४ तोले दवाको ६४ तोले पानीमें डालकर हलकी आगसे औटाओ। औटाते समय काढ़ेके वर्तनको डकना नहीं चाहिये; डकनेसे काढ़ा भारी हो जाता है। जब द तोले पानी शेप रहे, तब उतारकर छान लो। मतलब यह है, जितनी दवा हो, उससे १६ गुने जलमें काढ़ा पकाओ। आधा, चौधाई अथवा आठवाँ भाग जैसा रखना हो, वैसा रक्लो। बनते हुए काढ़ेको वीचमें छोड़ना और चलाना नहीं चाहिये। अशुद्ध जगहमें काढ़ा बनाना नहीं चाहिये और ज़मीनपर गिरे हुएको उठाना नहीं चाहिये। काढ़ा सहाता सहाता गरम पिलाओ और पिलाकर वासन औंघा रख दो। काढ़ेके पीनेके एक घएटे वाद तक, प्यास लगनेपर भी, जल मत दो। काला, नीला, कड़ा, लाल, मागदार, जला हुआ, कचा या मुर्देकीसी गन्धवाला काढ़ा विपके समान होता है और रोगको असाध्य कर देता है। दवाकी गन्धके माफिक शुद्ध और सुन्दर कान्तिवाला काढ़ा अमृतके समान होता है।

काढ़ेमें खाँड़ डालनी हो, तो वात-रोगमें काढ़ेकी चौथाई, पित्त रोगमें आठवाँ माग और कफरोगमें सोलहवाँ माग डालो। शहद मिलांना हो तो पित्तरोगमें सोलहवाँ, माग, वातरोगमें आठवाँ भाग अगैर कफरोगमें चौथा माग डालो। अगर जीरा, गूगला, जवासार, सैंथानोन, शिलाजीत, होंग, त्रिकुटा (सोंठ मिर्च पीपर) हो डालने हों तो ३।४ मारो डालो । अगर दूध, घी, तेल, गुड़, मूत्र या और कोई 'पतली चीज डालनी हो, तो तोले भर डालनी चाहिये।

वात, पित्त, कफ, रस, रक्तके संचयसे हुआ बुखार, जब अच्छी दितरह पक जाय तब काढ़ा देना चाहिये। पाचन काढ़ा रातको, शमन काढ़ा दोपहर पहले, दीपन दोपहर बाद, सन्तर्पण और शोधन सबेरे इसी प्रभात समय देने उचित हैं।

#### ज्वरमें संशोधन ।

#### नवीन ज्वरमें संशोधनसे हानि

अगर नवीन ज्वरवाला रोगी शोधन (वमन विरेचन आदि ) श्रीषधि पीता है, तो वमन, मूर्च्छा, मद, नशा, श्वास, श्रम, प्यास और ध्रीवपमञ्चर उत्पन्न होता है।

## नवीन ज्वरकी विशेष अवस्थामें ।

#### संशोधनकी आज्ञा

यद्यपि नवीन ज्वरमें संशोधन (वमन विरेचनादि) की मनाही है। स्वापि अवस्था विशेषमें संशोधन कराना उचित है। रोगी दोषोंकी वृद्धिसे अत्यन्त दुखी हो और रोग-शोधन (वमन विरेचनादि) से ही शान्त हो, बिना शोधनके शान्त न हो—ऐसी दशामें वैद्य वमन श्विरेचनकी हलकी दवा देकर दोषोंको उखाइ डाले।

### वमन कराने योग्य रोगी।

"शाङ्गेवर" में लिखा है- जलवान मनुष्य कफसे व्याकुल हो। जिसके मुखसे लार गिरती हो, घोरज घरनेवाला हो, उसे वमन करानी चाहिये। विपदोप, स्तन्यरोग, मन्दाग्नि, रत्तीपद, अर्दु द, हृद्रोग, कोद्रं, विसर्प, प्रमेह, अजीर्ण, भ्रम, विदारिका—गण्डमालाका एक भेदः अपनी, खाँसी, श्वास, पीनस, अण्डवृद्धि, अपस्मार—मृगी, क्वर, उन्माद, रक्तातिसार, नासापाक, तालुपाक, होठका पकाव, कर्णसाव, दितिहक, गलशु हि, अतिसार, पित्तकफके रोग, मेदोरोग और अरुचि,—इन रोगोंमें वैद्यको वसन करानी चाहिये।

### वमनं न कराने योग्य रोगी।

विसिर रोगी, गुल्म रोगी, उदररोगी, अतिकृश, अतिवृद्ध, गर्भवर्ती की, मोटा, उरः चतवाला, बालक, रूखा, मूखा, निरूह्ण वस्ति कराने-वाला, उदावर्त रोगी, उर्ध्वरक्तिपत्त रोगी, वमनको वर्दारत न कर सकनेवाला, पीलियावाला, कृमिरोगी और जोरसे पढ़नेसे क्र वैठहें जानेवाला, इनको वमन न करानी चाहिये।

नाजुक-मिजाज, कमजोर, वालक और वृदा तथा हरपोक इन पाँचोंको वमन करानेवाली दवा विशेषकर न देनी चाहिये।

मोट—सगर उपरोक्त विभिर मादि रोगी मजीर्थ या रूपसे स्वाप्त हों, तेष्ट्र सुबहरीका कादा या महुपुकी कासका कादा पिलाकर वमन करा देनी चाहिये।

### नवीन ज्वरमें वमन-निषेध ।

कफादि दोषोंके वहुत ही ऊँचे आ जानेसे अपने आप वंगन हो जाय, उससे नुक्रसान नहीं; किन्तु नवीन न्वरमें कफ आदि अपने-आप ऊपर न आते हों, तो उपाय करके वमन न करानी चाहिये। उपाय द्वारा जवदस्ती वमन करानेसे (नवीन न्वरमें) हृदय रोग, श्वास, अफारा और मोह—वेहोशी उत्पन्न होती है।

### नवीन ज्वरमें वमन करानेकी आज्ञा।

नवीन ज्वरमें, अवस्था विशेषमें, वमन कराना मना नहीं है। ज़ैसे:—

- (१) तत्काल भोजन करनेपर तृप्तिसे ज्वर चढ़ा हो, तो वसन करायी जा सकती है। तत्काल ज्वर चढ़नेपर वसन करानेमें हर्ज नहीं। "चरक" में लिखा है, रोगीके आमाशयमें ठहरे हुए, ज्वर उत्पन्न करनेवाले सब दोष कफप्रधान हों और वे वसनोन्मुख हों यानी निकलनेको उत्सुक हों और रोगी वसन कराने लायक हो, तो रन दोषोंको वसन कराकर निकाल दो। लेकिन अगर सब दोष उप-रियत न हों, तो नवीन ज्वरमें वसन कराना मुनासिब नहीं। अगर दोषके मौजूद न रहनेकी हालतमें वसन करा दी जाती है, तो हृद्रोग, श्वास और बेहोशी हो जाती है। नवीन ज्वर और आमदोषमें रुक्तिव, लंधन और वसन खूब विचार करके कराने चाहियें। अगर ज्वर रोगी दोषोंसे अत्यन्त घरा हो, तो वसन और विरेवन कराना ही चाहियें।
- (२) रोगी—गर्भवती स्त्री, अत्यन्त छुरा और अत्यन्त बूढ़ा न हो, तो । लंघनके एवजमें वमन करायी जा सकती है।

नोट—जिसने वमन की हो उसे बंधन करा सकते हो; किन्सु जिसने बंधन के हों, उसे वमन नहीं करा सकते, क्योंकि वमन कष्टकर होनेके कारण, जंधनसे हमज़ीर हुए रोगीको मार डाजती है। अगर रोगी बजवान हो और उसके: कफज्बर हो, साथ ही वमन कराये बिना काम चजता दीखे, तो वमन कर देनी चाहिये।

## वमन कराते समय ख़्याल रखने योग्य बातें।

(१) जिसे वमन करानी हो, उसे पेट भरकर यवागू या दूघ प्रभृति पिला देने चाहिएँ। जो चीच बुरी लगती हो वह अथवा कफकारी पदार्थ विलाकर दोपोंको उत्क्रोशित करना चाहिये। इस तरह करनेसे वमन अच्छी तरह होती है। जिसने घृतपान किया हो यानी घी पिया हो, उसे एक दिन बीच देकर बमन करानी चाहिये।

- (२) जितने वमनकारक प्रयोग या नुसखे हैं, उन सबमें सेंघानीन या शहरका मिला देना अच्छा है। वमन घी मिलाकर करानी चाहिये यानी वमन करानेवाली दवाओं में घी मिला देना चाहिये। इसको "वीमत्स" वमन कहते हैं; किन्तु जुलावकी दवाओं में घी न मिलाना चाहिये।
- (३) कड़वी श्रीर तीच्ए इवाश्रोंसे कफको, मधुर श्रीर शीतल दवाश्रोंसे पित्तको तथा मीठी, खारी, खट्टी श्रीर गरम द्वाश्रोंसे वातकफको (वातं मिले कफको) जीतना चाहिये।
- (४) कफटोपमें पीपल, मैनफल और सेंधानमक—इनका चूर्ण करके, गरम जलके साथ पिलानेसे कफ निकलता है। पित्तदोपमें—पटोलपत्र, अडूसा और कड़वे नीमके पत्तोंका चूर्ण

करके, शीतल जलमें मिलाकर पिलानेसे पित्त निकलता है।

कप और वायुके दोपमें-मैनफलका चूर्ण दूधमें डालकर पीना चाहिये।

श्रजीर्णकी दशामें--गरम जलमें सेंधानोन मिलाकर पीना चाहिये।

वसन होनेसे श्रजीए दूर हो जाता है।

ज्वर शान्त करनेको पीपरके साथ या इन्द्रजोके साथ या मुलह-टीके साथ मैनफल और गरम जलसे वमन करानी चाहिये। ज्वरमें शहद और जल, ईखका रस अथवा नमकका जल अथवा शराव अथवा तर्पण द्वारा वमन करानी चाहिये। इसी तरह वमनके लिये दाख और आमलेका काढ़ा पीना चाहिये अथवा आमलेका काढ़ा घीमें पकांकर पीना चाहिये। जहाँ जैसा उचित हो, वहाँ वैसा ही

क सीठ, मिर्च, पीपल, राई बादि तीक्ण दवा है और अनार, सुनका, मिश्री प्रमृति मधुर दवा है।

ज़ुसला देना चाहिये। इस बातको भी ध्यानमें रखना चाहिये, जिस तरह कचे फलसे स्वरस निकालनेसे फल नष्ट हो जाता है; उसी तरह सव देहमें व्याप्त धातुमें ठहरे हुए सारे ही साम दोषको निकालना कुष्टकी निशानी है।

( १८) जिसे वमन करानी हो; उसे वमनकारक द्वा देकर, अँचें आसन-पर विठाना चाहिये। अरण्डकी नालको मुखमें डालंकर, इतके हाथसें कफको छूना चाहिये। इस प्रकार भीतर वाहरसे कण्ठको सिरा-सिराकर वमन करानी चाहिये। साथ ही वमन करानेवालेके मस्तक और दोनों कूखों यानी पसलियोंको धीरे-धीरे हाथसे

(६) अगर बहुत क्रय होनेसे प्यास लगे, हिचिकयाँ चलें, डकार आवें, अक्ष जकड़ जाय, संज्ञा जाती रहे, जीभ निकल आवे, नेत्र फटेसे होकर चकचल हो जायँ, अम हो, ठोड़ी जकड़ जाय, पीड़ा हो, मुँहसे खूत गिरे, बारबार थूक आवे, कंठमें दर्द हो, तो उसका उपाय शीघ्र करना चाहिये; घबराना उचित नहीं। बहुत क्य होनेसे बहुधा ऐसा होता है। इसीलिये वमन विरेचन करानेके लिये होशियार चिकित्सककी जरूरत है।

### अत्यन्त वमनके उपद्रव नाञा करनेकी तरकी बें।

(१-) हलका-सा जुलाब दो।

(२) अगर जीम बहुत घुस गई हो, तो मनको प्रसन्न करनेवाले खट्टे, तीच्ए, मीठे, नमकीन पदार्थ मातके साथ खानेको दो। घी और यूध-मातके साथ दो। उस रोगीके सामने दूसरे लोगोंको नीबू या नारङ्गी चूस-चूसकर खानेको कह दो। इस तरह करनेसे उसकी जीम ठिकानेपर आ जायगी। खटाई देखंकर गुँहमें पानी छुटेगा और काम बन जायगा।

(३) अगर जीम बाहर निकल आई हो, तो तिल और दालोंको पीसे कर, जुगदी सी बनाकर, उसका रोगीकी जीमपर लेप करी और जीमको भीतर घुसाओ।

(४) अगर आँखें फटी-सी हो गई हों, तो आँखोंमें घी लगाकर ठीकी करो। यह काम हलके हाथसे करना उचित हैं। जोरका काम

नहीं है।

(४) वसन करते-करते ठोड़ी रह गई हो, तो रोगीके अङ्गोंका पसीनाः निकालना चाहिये तथा कफवायु-नाशक औषधि नाकमें डालनीः चाहिये। इससे ठोड़ीका रह जाना ठीक होगा।

(६) बहुत वमन करनेसे अन्तमें ख़ून गिरने लगे, तो रक्तपित्त रोगमें जो उपाय किये जाते हैं, उनसे ख़ूनकी वमनकी शान्ति करनी

चाहिये।

(७) अगर बहुत वसन होनेसे प्यास बढ़ जाय, तो आमले, रसी नेत्रवाला, शालि चाँवलोंकी खील, लाल चन्दन और खस ६ दवा भोंको ४ तोले लेकर जीकुट कर लो; पीछे १६ तोले जल हाँड़ीमें हाल, उसीमें सब दवायें मिलाकर मथ हालो। मथनेके बाद निवारकर छान लो, इसीको "मंग" कहते हैं। इस मन्यमें घी, शहद और मिश्री हालकर पिलाओ। इस नुसले द्वारा वमनसे उत्पन्न हुए प्यास प्रमृति उपद्रव नाश हो जायेंगे।

(म) अगर वमन अच्छी हो जाती है, तो हृदय, कंठ और मुख साफ हो जाते हैं, अप्नि दीप्त होती है, शरीर हलका होता है तथा कफ और पित्तके दोष दूर हो जाते हैं। अपर वमन इसी तरह अच्छे ढंगसे होगई हों, उपद्रव न हुआ हो; तो तीसरे पहरके समय मूँग और साँठी चाँवलोंका यूप अथवा हिरन वरोरहके मांसका रस रोगीको हो। अच्छी तरह वमन होनेसे तन्द्रा, निद्रा, मुँहकी बदवु, खाज, संग्रहणी और विष-दोष, ये उपद्रव कभी नहीं होते। (६) जिस दिन रोगी वमनकारक दवा पीने, उस दिन उसे चाहिये कि, श्रजीर्ग करनेवाले, देरमें पचनेवाले, भारी पदार्थ, शीतल जल, दंड-कसरत, मैथुन, शरीरमें तेलकी मालिश और क्रोध—इनको त्याग दें अर्थात् इन सब अपध्योंसे परहेज करे।

# विरेचन या जलाब देने योग्य रोगी।

जीर्णक्वर, विपविकार, वमन, वायुगोला, प्लीहा—तिल्ली, उदर-ःरोग, सूजन, मूत्राघात श्रीर कृमि-रोग—इन रोगोंमें जुलाब दिया जा सकता है।

ज्वरके शान्त होनेपर भी शरीरमें थकान हो, शरीरका रंग खराब हो और शरीर मलीन हो, तो विरेचन दे देना उचित है। यदि दोप वाक़ी रह जायगा, तो ज्वर फिर आने लगेगा; इसलिये शेष रहे दोषको जि़काल देना ही अच्छा है।

्रें नोट—वायुगोबा और कृमिरोग (कीर्शेका रोग और उदर रोग ) प्रश्विम

जीर्यंड्यरमें भी श्रगर रोगी कमज़ोर हो, तो विरेचन न देना चाहिये। विरे-चन करानेके कायदे श्रीर विरेचन-सम्बन्धी श्रनेक उपयोगी विषय देखने हों, तो -''चिकिस्सा-चन्द्रोदय" प्रथम मागकं श्रन्तमें देखिये।

## नवीन ज्वरमें विरेचन निषेध।

नवीन ज्वरमें श्रीर खासकर श्रपक दोषोंकी हालतमें, शोधन (जुलाब वरीरह) श्रीर शमन श्रीपिध मना है। कम्चे ज्वरमें जुलाब श्रमृति देनेसे ज्वर प्रचण्ड हो जाता है या विपम ज्वर होने लगता है।

# नवीन ज्वरमें विरेचनकी आज्ञा।

"सुश्रुत" में लिखा है, श्रगर थोड़े दिनके ज्वरमें भी दोष पककर कोठेमें ठहर जाय, तो विरेचन दे देना चाहिये; क्योंकि पके हुए दोषके न निकालोगे, तो वह शरीरमें रहकर विषमज्वर श्रादि भयङ्कर रोग पैदा करेगा तथा बलका नाश करेगा। इसलिये पके हुए दोषको वंगन, विरेचन, निरुद्धवित 'और शिरोविरेचन (सिरका जुलाव नस्य वर्गरह ) से निकाल देना चाहिये। और भी लिखा है, —अगर दोष वंज्यल हों, कोठा नरम हो, तो वैद्य शोधन औषधि है दें। ऐसी अवस्थामें दोषोंसे निकल हुए मनुष्यको शोधनंसे वमन आदि विकार सत्पन्न नहीं होते; बल्क शोधन न करनेसे और रोग हो जाते हैं। लक्क्षन कराने, गरम जल पिलाने और पेया आदि पिलानेसे पका हुआ दोष अगर नीचेके रास्ते (गुदा) से दस्त हारा नहीं निकाला जाता है, तो वह शरीरमें रहकर महाकष्टसाध्य विषमञ्चर—चौथैया सौर बल- च्या करता है। "कार्तिक वैद्य चौथैया के स्थानमें महाकष्टसाध्य गम्भीर व्यक्त पदा होना कहते हैं।

कर दलके उसके दी काममें लाना अच्छा है। "आरोग्यपंचक" और पंसारिवादि कल्क" देनेमें जरा भी खटका नहीं। इनके नुस्के आगे लिखे हैं।

अगर रोगी कमजोर हो, दस्त कराने लायक न हो; किन्तु उसके पेटपर अफारा हो, पेटमें दर्द हो; तो दारहल्दी, बच, कूट, सौंफ, हींग और सेंघानोनको काँजीमें महीन पीसकर पेटपर लेप करो। अगर हवा न खुलती हो, दस्त और पेशाव मी रुक रहे हों; तो दारुहल्दी आदि छहों दवाओं को पीसकर, कपढ़ेकी घड़ी उँगलीके समान मोटी वंत्तीपर लेप करके, अपरसे घी लगाकर, गुदामें हाथसे घुसाओ। इसके साथ ही पीपर, पीपरामूल, अजवायन और चव्य,—हनं चारोंके कादेसे बनाई हुई यवागू पिलाओ। यह भी हवा खोलती और मल-पूत्र, उतारती है। अगर वमन विरेचन दोनों ओरके शोधनोंसे भी क्वर शान्त न हो, दोप रह लाय; तो पुराने क्वरमें, रोगीके रुखे होनेकी हालतमें, कोई उत्तम क्वरनाशक घृत दो। इससे अवश्य साम होगा।

# संशोधन और शमन औषधि निषेध ।

जिस मनुष्यने कड़वा —दवाश्रोंका ज़ल पिया हो, जो लहन या ज़्यवाससे कमजोर हो गया हो, जिसने तत्काल खाना खाया हो; जो बूढ़ा हो, जो प्याससे दुखी हो — उनको संशोधन या शमन श्रोपधि नहीं पिलानी चाहिये।

# ् पाचन ऋौर रामन श्रौषधि देनेका समय ।

श्रार रोगी श्राम-सहित हो, तो सातवें दिन पाचन दे देना चाहिये। श्रार रोगी श्राम-रहित हो, तो सातवें दिन शर्मन श्रीपिध दे देनी चाहिये। इसी तरह कमजोर श्रीर थोड़े दोषवालेको भी शर्मन श्रीपिध दी जा सकती है।

प्र- आम ज्वरमें दवा देना मना है; क्योंकि आमज्वरमें दी हुई दवा ज्वरका बढ़ाती है, फिर आम सहित ज्वरमें पाचनकी आज्ञा क्यों ही गेहैं हैं।

उ० — ज्ञामज्वर उपद्रव-रहित हो तो पाचन देना चाहिए। ज्ञगर आमज्वर उपद्रव-सहित हो, तो पाचन दवा न देनी चाहिए।

"वाग्मद" महाशय कहते हैं—सात दिन बाद ज्वर आम सहित भी हो, किन्तु उपद्भव न हों तो पाचन दे देना चाहिए । भगर सात दिन बाद क्वर आम रहित हो, तो शमन श्रीपिष दे देनी चाहिये। किन्तु यदि ज्वर आम और उपद्भव दोनींसे संयुक्त हो, तो दबा हरगिज न देनी चाहिये।

# ज्वररोगीको अन्न देनेका समय।

रस, दोप श्रीर मलोंके पकनेपर रोगीको भूख लगती है। जब रोगीको भूख लगे, तब भूखका समय हो, या न हो; किन्तु उसीको श्रमकाल या खानेका समय कहते हैं।

स्त्रीर भी कहा है—जब मनुष्योंका स्त्राम पच जाता है, तब खानेकी इच्छा होती है। चाहे वह समय खानेका हो या न हो,

उसीको अन्नकाल कहते हैं; यानी उस समय भोजन देना ही चाहिये। मतलव यह है, कि ज्वर पचनेपर ही मूख लगती है, इसिलये भूख -लगनेपर लानेको देना चाहिये।

वातन्वर सात दिनमें, पित्तन्वर दस दिनमें और कफन्वर वारह दिनमें पकता है। जब न्वरका पाक होता है, तब रस और दोषोंका भी पाक होता है। एक दूसरेका सम्बन्ध है। विना दोषोंका पाक हुए न्वरका पाक नहीं होता और विना रसका पाक हुए दोषोंका पाक नहीं होता। न्वरका पाक होनेसे रस और दोषोंको पके हुए समम्मो। इसी तरह रस और दोषोंका पाक होनेसे न्वरको पका सममो। जब रस, दोष और न्वर पक नायँगे तब भूख लगेहीगी। भूखका लगना—न्वरके पकनेकी निशानी है, उस समय रोगीको भोजन, किन्तु खूब हलका भोजन, देनेमें हानि नहीं है।

"धन्वन्तरि" महोद्य कहते हैं—'वातन्वरवाला रोगी वैद्यक्रीं/ आज्ञातुसार लंबन, गरम जल, वात रहित स्थानके निवास और भारी और गरम कपड़ोंके पहनने-ओढ़ने प्रमृति नियमोंको पालन करता है, वथा वात-दोषके पच जानेपर—६ दिन बीत जानेपर, सातवें दिन अज्ञ और औषधि खाता है, तो वह जल्दी ही आराम हो जाता है।"

"चरक" महोदय कहते हैं,—"वातज्वरवालेको ६ दिन वाद, पित्त-ज्वरवालेको १० दिन बाद श्रीर कफन्वरवालेको १२ दिन वाद हलका - श्रन्न खिलाकर, पाचन या शमन काथ पिलाना चाहिए।"

वैद्यको चाहिये कि, रोगीको दोपहरसे पहले अन्न हे दे; क्योंकि यह पित्तकी प्रधानताका समय है। यों तो दिनका सारा मध्य साग पित्तकी प्रधानताका समय है, पर दस और वारह बजेके वीचमें मोजन देना मला है। दिनके पहले पहरमें यानी दस वजेके पहले खाना न देना चाहिये, क्योंकि दिनके पहले पहरमें कफका समय होता है। रोगीको दोपहर तक मूखा भी न रखना चाहिये। दूसरे पहरमें भोजन न करनेसे बलका नाश होता है। दिनके मध्य भागमें, पित्तके समयमें, कफका चय होता है। कूफके चय होनेसे (कफ गीला है) जठराग्नि बलवान हो जाती है। जठराग्निके तेज होनेपर खाना देनेसे मद पच जाता है। दोपहर बाद, पित्तका समय निकल जानेपर, जठराग्नि फिर मन्द होने लगती है, उसका वह तेज नहीं रहता; इसलिये अग्निकी तेजी शान्त हो जानेपर जो खाना दिया जाता है, वह नहीं पचता और अवरके वेगको बढ़ाता है। इसीलिये दोपहरके पहले (दस और बारह बजेके दरम्यान) भोजन देनेकी बात कही गयी है। भोजन सदा एकान्तमें कराना अच्छा है।

सब तरहके विषमक्वरोंमें, क्वरका वेग शान्त होनेपर, सात दिन तक, मात्राके अनुमानसे हलका भोजन देना चाहिये। यदि क्वरके वेगके बिना शान्त हुए ही, क्वरके चढ़े रहनेकी हालतमें, भोजन दिया जाता है, तो वह भोजन विषमक्वरके जोरको बढ़ाता है; यानी बुखारका जोर हो जाता है।

सब तरहके ज्वररोगियोंको बहुत ही हलका भोजन देना चाहिये। हनसे जरा भी मिहनत न करानी चाहिये। रोगीको चारपाईपर ही या नीचे, बिना अधिक चलाये-फिराये खाना खिला देना चाहिये। पेशाब पाखानेकी हाजत होनेपर, वह भी कहीं पास ही करा देना चाहिये। चाहिये। ज्वररोगीके थोड़ा भी चलने-फिरने या मिहनत करनेसे "प्रमेह" रोग हो जाता है।

नोट--पित्तजबर दस दिनमें पकता है और ग्यारहवें दिन भोजन दिया जाता है। कफज्बर बारह दिनमें पचता है और तेरहवें दिन भोजन दिया जाता है। वातज्वर सातः दिनमें पचता है और सातमें दिन ही अब दिया जाता है। इसका-कारण यह है कि, कफ और पिच पवले होते हैं, वे अधिक लड्डन सह सकते हैं, परन्तु वायु तो आम पक जानेके बाद एण मर भी लड्डन नहीं सह सकता। मत-लव यह है, कि वायुके निराम है।नेपर, अगर मोजन न दिया जाय, तो वह शीश्रकारी होनेके कारण विकलता— बबराहट प्रसृति विकार पैदा कर देता है है

## सामान्य ज्वरमें पाचन कषाय ।

#### नागरादि क्वाथ

सोंठ, देवदार, रोहिषरूण, कटेरी और वड़ी कटेरी—इनको वरावर-वरावर आधा-आधा तोला लेकर काढ़ा बनाओ। इसको "नागरादि क्वाय" कहते हैं। सब तरहके ब्वरोंमें, इवरके पचानेके लिये, यह क्वाय "सुश्रुत" और "शार्क्षघर"के मतसे अच्छा सममा गया है।

नेाट-यह पाचन काढ़ा है। यह दोषोंका पकाता है। रेागका आरास करने बाला संशमन काढ़ा-इसे देाव पक जानेपर देना चाहिये। पहले संशमन काढ़ा नहीं देना चाहिये। हाँ, देाव पके हुए हाँ, ता संशमन काढ़ा दे सकते है।

श्चगर "रोहिषतृषा" न मिले, तो उसके वद्लेमें "लस" लेनी चाहिये। कोई-कोई उसके वद्लेमें "धनिया" लिखते हैं।

नाट—कादा पिलाते समय रागीका उत्तर या पूरव की तरफ मुँह करके विठासो। बाहापाँसे स्वस्तिवाचन कराकर कादा पिलासो। कादा पिलानेपर कादेके वर्तन का नीचा मुँह करके सांधा रस है। रागीसे कह दें।, लेट रहें।, पर साना मत; कादा पीकर एक घण्टे तक बल पीनेकी भी सनाही कर दें।। यह कादा पीनेकी उत्तम विधि हैं।

स्वता—अगर कसी पाचन कादा पीनेसे ग्लानि और विकलता पैदा हो जाय, के। वसन करानेवाली दवा देकर उसे निकाल दे। और पथ्यमें शमन क्वाथ दे।

# सब तरहंके ज्वरोंपर सामान्य संशमन औषधियाँ।

#### दुघ पाक

सफ़ेद पुनर्नवा (साँठ), बेलका गृदा और लाल पुनर्नवा (गदह-पुनेरा)—इन तीनोंको चार तोले लेकर, ३२ तोले दूध और दूधसे चौगुने १२८ तोले जलको लेकर, सबको एकमेल कर मिट्टीकी हाँड़ीमें पकाओ। जब पानी जल जाय, केवल दूध रह जाय, उतारकर छान लो। पीछे शीतल होनेपर रोगीको पिलाओ। महर्षि "सुश्रुत" कहते हैं, इस जुसखेको वैद्य सब तंरहके क्वरोंमें दे सकता है। इससे सब तरहके क्वर नाश होते हैं।

नोट—''नागरादि क्वाथ''से दोष पकाकर, यह नुसक्ता देना चाहिये। जो देशोंके श्रंशांशका न जान सके, (यह वातज्वर है या पित्तज्वर है, या वात-कफ़ज्वर है, ऐसा निर्णय न कर सके ) उसके जिए सब तरहके ज्वरोंमें ''नाग-रादि क्वाध'' श्रोर देश पक जानेपर यह ''दूध-पाक''का नुसख़ा देना चाहिये। इनसे ज्वरकी क्रिस्स न समक्तेपर भी, हानि नहीं, जाभकी ही सम्भावना है।

## .सर्च ज्वरोंपर-

### दूसरा दूध-पाक।

एक हिस्सा जल और दो हिस्सा दूध लेकर, उसमें शीशमका बुरादा और जस डालकर पकाओ। जब पानी जलकर दूधमात्र रह जाय, छानकर रोगीको पिलाओ। इसके पीनेसे सब तरहके जबर जाते हैं।

नाट--दूध-पाक बनाना हो, तो ४ तें जा दवा, ३२ ते जा दूध, १२८ ते जा पानी मिलांकर औटांना और जब जंब बबजाय, दूधमात्र रह जाय, छानकर और शीतल करके पिलाना। यह दूध-पाककी विधि उत्तम, है। दूध-पाक इसी

तरह किया जाता है। यह दूसरी तरकीव है। इसमें अबसे दूध दूना बिये जाता है; और उसमें दूधसे चौगुना जब विया जाता है।

#### सब तरहके ज्वरोंपर-

## गुड़ू च्यादि क्वाथ।

गिलोय, धनिया, नीमकी छाल, पद्माल और लाल चन्द्रन,— इन सब द्वाओंको वरावर-बरावर आधा-आधा तोला लेकर, काढ़ा बनाकर पिलाओ। इस काढ़ेसे सब तरहके छार निरवय ही आराम होते हैं। यह जगत्प्रसिद्ध क्वाय ज्वरोंको हरनेवाला, अग्नि दीपन करनेवाला, दाह, उवकाई, प्यास, वमन और अरुचिको नाश करने-वाला है।

नेत्र---यह कादा हमारा आज्ञामाया हुआ है। आगर इसका आर्क समकेसे । शींच खिया वाय, ते। इसका स्वाद भी अच्छा है। वाता है। देखनेमें भी साफ़ रहता है। महीने देा महीने रखे रहनेसे विगदता भी गहीं। समयपर तैयार रहता है। औटाने झाननेकी दिक्क भिटती है। हम इसे सब तरहके उन्होंमें: आँख बन्द करके देवे थे। सदा खाम होता था। हीं, इतनी बात है कि धीरे-धीरे आराम करता है। आर्क खवान आदमीका २ ताखे या २३० ताखे देना । बाहिये।

अर्क सिंचवाना हो, तो पाँचों एवाएँ वरावर केनी चाहिये।
इस वयन पौने चार सेर होना चाहिये; यानी अत्येक दवा तीन-चीन
गव लेनी चाहिये और मिट्टी या काठके वासनमें अथवा चीनीके या
कर्लाईके वर्तनमें २४ घएटे तक इस वारह सेर पानी डालकर मिलों नेनी चाहिये। दूसरे दिन अर्क निकाल सेना चाहिये। पीछे साफें
अपेद बोतलों में मरकर काग सगा देने चाहियें। इसे "अमुतादि या
गुड्च्यादि अर्क्क" कहते हैं। यह अर्क सव तरहके व्यरों में आँस बन्दगरके देनेसे: निस्वय ही- साम होता है। पर बल्दी न करनी चाहिये। यह धीरे-धीरे आराम करता है; पर पका आराम करता है। इससे गया हुआ बुखार बरसों नहीं आता।

नोट—जिस द्वाका अक्न बनाना हो, उसे २४ घयटे तक तिगुने पानीमें क्रजाईदार या चीनीके या सिटीके ही बर्तनमें सिगो रखना चाहिये। पीछे भमकेसे अक्न निकालना चाहिये। जितनी द्वा हो, उतना ही अक्न निकाला जाय, तो वह अक्न अञ्चल दर्जेका होता है। ऐसे अक्न में बढ़ा गुण होता है।

# सब तरहके ज्वरोंमें पेट साफ करनेको-

अमलताशका गृदा, पीपलामूल, नागरमोथा, कुटकी और जंगी हरड़,—इन पाँचोंका काढ़ा आम और शूलयुक्त कफ, वात और पित्तन्वरमें अत्यन्त हितकारी है। दीपन और पाचन है। "शाङ्क घर' में लिखा है, यह काढ़ा वात-कफन्वर और आमके शूलको तत्काल नष्ट करता है। इससे मल साफ होकर दीपन-पाचन होता है। इसके "आरग्वधादि काथ" भी कहते हैं।

नेट—नये बुखारमें कषाय या कादा देना मना है, क्योंकि नवीन क्वररे आमकी हाजतमें, कषें ते रस और सम्पूर्ण कषाय देनेसे देाष रूक जाते हैं, पच नहीं तथा विषमज्वर पैदा करते हैं, इसीसे नये बुखारमें जब तक देाष न कादा देना न चाहिये; पर इस "श्रारोग्य पब्चक" या "श्रारम्बधादि क्वाथ" द नवीन ज्वरमें मनाही नहीं है। क्योंकि यह श्राम-पाचक, त्रिदेाप-नाशक, श्रूर नाशक श्रीर दीपक है। बदी उत्तम चीज़ है। पचकर दस्त होता है, श्रीर क्वर भी फ्रायदा होता है। यह "वात-कफज्वर" पर विशेष रूपसे चलता है।

#### दूसरा श्रारोग्य पञ्चक।

हरड़, अमलताशका गूदा, कुटकी, निशोथ और आमले,—इ पाँचोंका काढ़ा आमसिहत जीर्णं ज्वरमें पाचन है। यह साफ द

#### सारिवादि कलका

अनन्तमूल, गोरीसाँव, युगन्धवाला, नागरमोथा, सींठ और फुटकी,—इन छहीं दवाओंको वरावर-वरावर कुल एक तोले लेकर मन्दोष्ण (न बहुत गरम न शीतल) जलमें पीसकर पीनेसे, थोड़े ही दिनोंमें सब तरहके क्वर आराम हो जाते हैं। इस कल्कळ से कोठा साफ होता और जठराग्नि दीपन होती है।

## सर्वज्वरनाशक— सुदर्शन चूर्ण ।

त्रिफला, हल्दी, दारुहल्दी, कटेरी, कटाई, कचूर, त्रिकुटा, पीपलामूल, मूर्वा, गिलोय, घमासा, कुटकी, पित्तपापढ़ा, नागरमोथा, त्रायमाण, सुगन्धवाला, नीमकी छाल, पोहकरमूल, मुलेठी, कुढ़ेकी, छाल, अजवायन, इन्द्रजव, भारङ्गी, सहँजनेके बीज, सोरठकी मिट्टी, वच, दालचीनी, पद्माल, खस, चन्दन, अतीस, खिरेंटी, शालि-मर्णी (सरिवन), प्रशिनपर्णी (पिथिवन), वायविद्रङ्ग, तगर, चीता,

क गीली दवा चटनी या भाँगकी तरह ख्य महीन पीसनी चाहिए। अगर दवा या दवाएँ स्की हों, तो पानी डालकर पीसनी चाहियें, इसीके। "करक" कहते हैं। करकके सेवन करनेकी मात्रा एक तेलिकी है। अगर करकमें शहद, ती या तेल डालना हो, तो करकसे दूना डालना चाहिये। अगर खाँड़ या गुड़ आजना हो तो करकके समान डालना चाहिये। दूच पानी वरा रह पतले पदार्थ आजने हों तो करकसे चौगुने डालने चाहिये।

पोहकरमूल न मिले ते। कृट कोना, भारंगीके श्रमावर्से कटेरीकी जह, से।रठकी मिहीके श्रमावर्से फिटकरी, तगरके श्रमावर्से कृट, तालीसपत्रके श्रमावर्से स्वर्णग्रांचीस या कटेरीकी जह। जीवक श्रीर अध्यमक न मिले ते। दोनोंके बदलेसे दे।
ग्रांग विदारीकन्द लेना श्रीर काके।ली ज मिले ते। श्रसगन्धकी जह या मुलहटी
ोना। जव तक मिल सकें, श्रसल दवा जेना, न मिलनेपर श्रमावर्से बदल लेनेकी
। स्वर्में श्राज्ञा है। बदल वा प्रतिनिधियोंके लिखे पहले भागके ३०३-३०७
। ह देखिये।

देवदार, चर्च, पंटोलपंत्र, जीवक, ऋषभक, लौंग, बंसलोचन, पुण्डेरिया, सुगन्धद्रव्य, काकोली, तेजपात, तालीसपंत्र श्रीर जावित्री— इन सब ४० दवाश्रोंको बराबर-बराबर लेकर, सबका श्राधा विरायता लो। पीछे सबको मिलाकर हिमामदस्तेमें कूटकर, बारीक चलनीमें छान लो। इसका नाम "सुदर्शन चूर्ण" है।

नोट—इस सुदर्शन चूर्यमें १० श्रीषियाँ हैं श्रीर इक्यावनवाँ "चिरायता" है। श्रगर १० दवाश्रोंको एक-एक तोला लोगे, तो सब वज़न १० तोले होगा। इस दशामें चिरायता २१ तोले लेना होगा, तब सब वज़न ७१ तोले हो जायगा। सबको कुटवाकर, बहुत बारोक तारोंकी चलनीमें झान लेना। पीछे एक मिट्टीकी हाँडी या श्रमृतवानमें भरकर रख देना। रोगीकी ताक़त देखकर मात्रा देना। जवानको ३ माशेसे ६ माथे तक श्रीर बालकको १ माशेसे १॥ माशे तक देना चाहिये।

यह "सुदर्शन चूर्ण" तीनों दोषोंको हरता है और सब तरहके न्बरोंको निस्सन्देह नष्ट करता है। इसके सेवनसे दोषज, आगन्तुज, आतु-गत न्वर, विषमन्वर, सिन्नपातन्वर और मानसिक न्वर निश्चय ही आराम होते हैं। न्वरोंमें होनेवाले शीतादि दोष, दाहादि दोष—जाड़ा लगना या गरमीसे जलन होना, प्रमेह, तन्द्रा, भ्रम, प्यास, खाँसी, श्वास, पीलिया, हृदयका रोग, कामला रोग, त्रिक्स्थानका दर्द, पीर्द्ध, कमरका दर्द, जाँघोंका दर्द और पसिलयोंका दर्द—ये सब इससे आराम होते हैं। जिस तरह विष्णुका सुदर्शनचक्र दैत्योंका नाश करता है, उसी तरह यह क्वरोंका नाश करता है।

सेवन विधि—इस चूर्णको शीतल जलके साथ खाना चाहिये। अर्क हो, तो काँच या मिट्टीके वर्तनमें पीना चाहिये। पथ्य परहेव जैसा व्वरं हो वैसा ही रखना चाहिये। ज्वरके पक जानेपर, अगर यह दिया जाता है, तो बड़ा चमत्कार दिखाता है। केबे ज्वरमें न देन विद्या जाता है, तो बड़ा चमत्कार दिखाता है। केबे ज्वरमें न देन विद्या जाता है, तो बड़ा चमत्कार दिखाता है। पहें है इस चूर्ण देते थे

पीछे छक्त विचकर देने लगे, तव तो इसके देनेसे जो सफलता हुई, वह छकथनीय है।

श्रगर इस चूर्णकी द्वाश्रोंका गुढ़ च्यादि अर्क्षकी तरह अर्क्ष खींच लिया जाय, तव तो कहना ही क्या है। अर्क्ष वड़ा काम देता है। पीनेंमें स्ता बुरा नहीं लगता। उसी तरह ढाई सेर या पौने चार सेर सब द्वाएँ लेकर, अर्क्ष खिचवाना चाहिये। मात्रा वलावल देखकर २ तोले तक देनी चाहिये। वालक और खियोंको सदा हलकी मात्रा देनी चाहिये। पौने चार सेर द्वाश्रोंका १० वोतल अर्क्ष अच्छा तेज होता है।

## निम्वादि चूर्ण ।

नीमके पत्ते १० भाग, इरड़ १ भाग, आमले १ भाग, बहेड़ा १ भाग, सींठ १ भाग, मिर्च १ भाग, पीपल १ भाग, अजवायन ४ भाग, सींघानोन १ भाग, विरियासंचर नमक १ भाग, काला नमक १ भाग और जवाखार २ भाग—इन सवको कूट-छानकर रख लो। इसे सबेरेकेंट समय खाना चाहिये।

इसके खानेसे रोज आनेवाला, दूसरे दिन आनेवाला, तीसरे दिन आनेवाला, चौथे दिन आनेवाला, दिन-रातमें एक वार आनेवाला, दो वार आनेवाला; सात दिन, दस दिन या वारह दिन तक एकसा वना रहनेवाला, धातुगत ब्वर और तीनों दोपोंसे उत्पन्न हुआ ब्वर—-ये सव ब्वर निश्चय ही आराम होते हैं।

नोट-हमारी जाँचमें यह निम्बादि चूर्ण विषमक्वरापर प्रच्छा सावित हुआ है। मात्रा सुदर्शन चूर्णके समान है।

## शुं व्यादि क्वाथ ।

कचूर हत्दी, दारुहत्दी, सोंठ, पोहकरमूल, इलायची, गिलोय, कुटकी, पित्तपापड़ा, जवाखार, काकड़ासिगी, चिरायता, देवदारु और दरामूलकी दसों औपघियाँ--कुल २३ औपघियोंको बराबर-बराबर एक-एक माशा लेकर कादेकी तरकीवसे कादा बनाकर, पीछे डिसमें ३ या ४ मारो पिसा हुआ सेंधानोन डालंकर, सुहाता सुहाता पी जाओ । इसके पीनेसे सब तरहके ज्वर निस्सन्देह आराम होते हैं।

नोट-- यह काढ़ा परीचित है। रोगी बलवान हो, तो प्रत्येक दवा दो-दो भारो भी ले सकते हो।

## गुड़ू च्यादि चूर्ण ।

गिलोय, पीपरामूल, पीपल, हरड़ जंगी, लौंग, नीमकी छाल, सफेद चन्दन, सोंठ, कुटकी और चिरायता—इनको बराबर-बराबर लेकर चूर्ण बना लो। इस चूर्णको गरम जलके साथ सेवन करनेसे सब तरहके ब्वर आराम होते हैं। यह चूर्ण हमारा परीचित है। मात्रा सुदर्शन चूर्णके समान सममनी चाहिये।

## श्रामलक्यादि क्वाथ।

श्रामला, चित्रक, छोटी हरड़ श्रीर पीपल—इन चारोंको मिलाकर ।० तोले लेलो । पीछे काढ़ा बनाकर पिलाश्रो । इस काढ़ेसे सब हके ज्वरोंमें लाभ होता है । श्रथवा उपरोक्त चारों चीजोंका चूर्ण - बनाकर श्रीर चूर्णमें सेंघानोन मिलाकर, रोगीको गरम जलके साथ पिलाश्रो । यह भी परीचित है ।

## नागरादि चूर्ण।

सींठ, धमासा, खस, नागरमोथा और कुटकी— इनको बराबर-बराबर लेकर, चूर्ण कर लो। इस चूर्णके गरम जलके साथ सेवन करनेसे, सब तरहके ब्वरोंमें फायदा होता है। यह चूर्ण ब्वरनाशक और अग्नि-प्रदीपक है। परीचित है।

## भारंग्यादि चूर्ण ।

भारंगीकी जड़ म तोला, काकड़ासिंगी म तोला, चव्य म तोला, तालीसपंत्र म तोला, कालीमिर्च म तोला, पीपल १२ तोला, सोंठ २४ तोला, दालचीनी ४ तोला, इलायची ४ तोला, तेलपांत.

श्वीला, नागकेशर श्वीला, खसकी नड़ श्वीला और सफेट खाँड़ श्व तोला—इन सबको कूट-पीसकर चूर्ण कर लो। इस चूर्णके सेवन करनेसे आठों प्रकारके न्वर नाश होते हैं। साथ ही खाँसी, श्वासु, सूजन, पेटका अफारा वरीरह भी आराम होते हैं। यह चूर्ण तिदोप-नाशक है। परीचित है।

#### हरीतक्यादि बटी।

हरड़, निशोथ, त्रिधारा और विधारा—इन वारोंको आठ-आठ तोले लो। पीपल, सोंठ, गिलोय, गोलरू, शतावर, सहदेई और वायविड्झ वार-वार तोले लो। कुल वजन ६० तोले होगा। इन सवको एक नगह महीन कूट-पीसकर छान लो। पीछे शहद मिलाकर गोलियाँ वना लो। इन गोलियोंके खानेसे व्वर, खाँसी, श्वास, दस्त-कृष्य और अग्निमन्दता नाश होती है।

नोट-पहले पिसे-इने हुए चूर्यंको खरलमें ढालकर, ऊपरसे शहद दे-देकरे खूव खरस करो । पीछे गोलियाँ बनाम्रो । यह जुसख़ा भी परीक्षितं हैं ।

क गुटिका, बटी, मोदक, बटिका, विगडी, गुढ़ और बत्ती,—ये सात गोलियोंके नाम हैं। गुड़, खाँड़ या गूगलका पाक करके, उस पाकमें द्वांश्रोंका चूर्ण मिलाकर गोली बनानी चाहिए। श्रगर बिना पाक किये गोलियाँ बनानी हों, तो गूगलको शोधकर और पीसकर और चूर्णमें मिलाकर, चीसे गोलियाँ बनानी चाहियें।

श्रगर मल-ग्रहद-नूध श्रादि पतती चीज़ोंमें चूर्ण दालकर गोलियाँ बनानी हों, तो इनमें चूर्णको ढालकर श्रीर खरल करके गोलियाँ बनानी चाहियें।

श्रार खाँद या मिश्री श्रादि डालकर गोली बनानी हों, तो चूर्णंसे चौगुनी खाँद या मिश्री मिलाकर गोलियाँ बनानी चाहियें।

श्रगर गुड़ डालकर गोलियाँ बनानी हों, तो चूर्णंसे दूना गुड़ डालकर गोली -बनानी चाहियें।

श्रगर गूगल श्रीर शहद दोनों डालकर गोलियाँ बनानी हों, तो इन दोनोंको चूर्णके बराबर लेकर गोलियाँ बनानी चाहियें।

भगर दूर्ध या पानी वरा रह पतले पदार्थी से गोलियाँ बनानी हों, तो अपूर्णते दूने लेकर गोलियाँ बनानी चाहियें।

#### **उद्कमञ्जरी** रंस।

शोधा हुआ पारा १ भाग, शोधी हुई गन्धक १ भाग, कालीमिचे १ भाग, भुना हुआ सुहागा १ भाग, सफेद खाँड़ ४ भाग और मछली का पिता ४ भाग— इन सबमेंसे पहले पारे और गन्धकको खूब खरल करके कजली बना लो। पीछे शेष चारों को खरल में डालकर और साथ ही पारे और गन्धककी कजली डालकर, तीन दिनों तक, बराबर घोटो। यही "उदकमंजरी रस" है।

हर किसी तरह के नवीन क्वरमें इस रसको १ था २ रत्ती बलाबल देखकर, अदरखके रसके साथ खिलाछो।

श्रगर गरमी बहुत मालूम हो, शीतल जल पिलाश्रो श्रीर पंखेकी ह्वा करो। श्रगर जियादा गरमी लगे, पित्तकी तेजी हो, तो सिरपर शीतल जलकी धारा दो।

इस रसके खानेवालेको भूख लगे तो "माठा", भात श्रीर बैंगन दो। ये पथ्य हैं। इसके सेवन करनेसे तेज नया ब्वर एक ही दिनमें भाग जाता है।

नोट-पारा, गन्धक श्रौर सुद्दागा-इनको विना शोधे कभी मत लेना । इन सबके शोधनेकी विधि पुस्तकके अन्तमें लिखी है।

# ज्वरघूमकेतु रस।

शुद्ध पारा, शुद्ध समन्दरफेन, शुद्ध सिंगरफ और शुद्ध गन्धक— इन चारोंको खरलमें डालकर, ऊपरसे अदरखका रस दे-देकर खरल करो। एक पहर तक खरल होनेपर, तीन-तीन रत्तीकी गोलियाँ बनालो। रोगीका बलाबल देखकर, पूरी या आधी गोली अदरखके रसके साथ खिलाओ। एक दिनमें एक गोली खाने से नवीन ज्वर अवश्य चला जायगां।

नोट-सिंगरफ और समन्दरफेन, प्रस्तिके शोधनेकी विधि पुस्तकके अन्तमें लिखी है।

#### ज्वरघनी रस।

शुद्ध पारा १ माग, शुद्ध गन्धक २ माग, शुद्ध सिंगरफ ३ माग श्रीर शुद्ध जमालगोटेके वीज ४ माग—पहले पारे श्रीर गन्धकुकी खरल कर लो; पीछे उसी कजलीमें सिंगरफ श्रीर जमालगोटेके वीज डालकर खरल करो। खरल करते समय दन्ती या जमालगोटेकी जड़का रस डालते जाश्रो। खूब घुट जानेपर, चिरमिटीके वरावर गोलियाँ बना लो।

नवीन ज्वरमें, सवेरे ही, एक गोली शीवल जल और सफेट्र चीनीके साथ सेवन करानेसे नया ज्वर एक ही दिनमें उड़ जाता है। आजमानेवाले सज्जनको ज्वार या सरसोंके वरावर गोलियाँ बनानी ठीक होंगी।

सर्वज्वरहरी वटी।

शुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध गन्धक २ भाग, शुद्ध वत्सनाम विक्री हैं भाग, सत्यानाशी कटेरीकी जह ४ भाग और शुद्ध जमालगोटके बीज ४ भाग,—इन सबको एक जगह पीसकर, खरलमें डालकर, नीवूके रसके साथ खरल करो। खरल हो जानेपर, कालीमिर्चके बरावर गोलियाँ बना लो। प्रत्येक दिन १ गोली अदरखके रसके साथ सेवन कराओ। इन गोलियों के सेवन करनेसे जीर्यां क्वर, अजीर्यां क्वर, साम-क्वर, विपमक्वर तथा और सब क्वर उस तरह सस्म होते हैं, जिसक तरह दावाप्रिसे वन भरम होता है।

#### रवासकुठार रस।

शुद्ध पारा ३ माशे, शुद्ध गन्यक ३ माशे, शुद्ध वत्सनाम विष ३ माशे, शुद्ध सुद्दागा ३ माशे, शुद्ध जैनसिल ३ माशे, कालीमिर्च २ तोले, त्रिकुटा (सोंठ, मिर्च, पीपर) १॥ तोला—इन सबको खरल करके शीशीमें मर लो। यह रस सब तरहके ब्बरोंको नाश करता है। इमारा वालमाया हुआ नहीं है।

#### हुताशन रस।

सोंठ १ तोला, शुद्ध सुहागा २ तोले, कालीमिर्च १॥ तोला, कौड़ीकी भस्म १॥ तोला श्रीर शुद्ध विप ३ मारो,—इन सबको एकत्र महीन पीस्कर शीशीमें भर लो। इसकी मात्रा १ रत्तीकी है। ज्वरमें हर दिन १ रत्ती खाना चाहिये। यह रस सब तरहके ज्वरोंको नारा करता है।

#### ज्वरन्नी बटी।

शुद्ध पारा १ भाग, भूरिछरीला ४ भाग, पीपल ४ भाग, जङ्गी हरड़ ४ भाग, अकरकरा ४ भाग, सरसोंके या कड़वे तेलसे शोधी हुई गन्धक ४ भाग और इन्द्रायनके फल ४ भाग—इन सबको ले लो । पहले गन्धक और पारेको खरल करो । पीछे इस खरल की हुई कजलीमें और सबका पीसा हुआ चूर्ण मिला दो; ऊपरसे इन्द्रायनके फलोंका रस डाल-डालकर खूब खरल करो । घुट जानेपर चड़दके बरीबर गोलियाँ बनालो ।

इन गोलियोंको चलावल देखकर, गिलोयके रसके साथ सेवन कराश्रो। इन गोलियोंसे नवीन क्वर नाश होता है। हमने यह नुसखा "भावप्रकाश" से लिया है। "भावप्रकाश" में भूरिक्ररीला जहाँ लिखा-है "शाक्ष्मर" में वहाँ 'एलुआ' लिखा है। असलमें यह नुसखा "शाक्ष्मर" का ही है।

#### नवज्वरहरी बटी।

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध वत्सनाम विष, सोंठ, पीपल, काली-मिर्च, हरड़, बहेड़ा, श्रामला, शुद्ध किये हुए जमालगोटेके बीज—इन सबको बराबर-बराबर लेलो। पारे श्रीर गन्धकको खरल करके उस कजलीमें शेष श्राठों दवाश्रोंके चूर्णको मिला दो। पीछे खरलमें द्रोणपुष्पी या गूमाका रस इतना भर दो कि, सब चूर्ण डूब जाय; पीछे खरल करो। जब सूखकर गोली बनाने योग्य हो जाय, तब उड़दके बरावर गोलियाँ वनालो । इन गोलियोंसे नवीन ज्वर जाता है, यह बात "मावप्रकाश" मैं लिखी है।

#### ज्वरघ वटिका।

शुद्ध जमालगोटेक वीज ४ माशे, कुटकी म माशे श्रीर गेह्य ४ माशे—इन तीनोंको खरलमें ढालकर, घीग्वारके रससे खरल करो श्रीर मटरके परावर गोलियों घनालो। इनमेंसे एक गोली नित्य सेवन करनेसे जीर्णञ्चर जाता है। :

#### महाज्वरांकुश रस।

शुद्ध पारा ३ माशे, शुद्ध वत्सनाभ विप ३ माशे, शुद्ध ष्णामलासार गन्यक ३ माशे, शुद्ध वतूरेकं वीज ६ माशे, चोक ३६ माशे—इन सबको लेकर, पहले शोधे हुए गन्धक ष्यीर पारेको खरल करलो । पीछे उस फजलीमें शेप सबका चूर्ण मिलाकर खरल कर लो । यही "महा-ज्नारंकुश रस" हैं; यह रस जम्भीरी नीवृके रसमें श्रथवा श्रदरहों के रसमें दो-दो रसीकी मात्रासे रोगीको दो ।

यह महाक्वरांकुश रस "शार्क्स घर" में लिखा है। इसके सेवन करनेसे त्रिदोपक्वर, नित्य आनेवाला क्वर, दिन-रातमें दो वार आने-बाला क्वर, इकतरा, तिजारी और चौथैया—ये सब क्वर नष्ट होते हैं। यह बात "शार्क्स घर" में लिखी है। "भावप्रकाश" के लेखक महाशयने यद्यपि इसे "शार्क्सघर" से लिया है; तथापि चन्होंने उपरोक्त क्वरोंके सिवाय इससे नवीन क्वर, अर्थिक्वर, प्रमृति सब तरहके ज्वरोंका जाना भी लिखा है।

हमने इसे सैकड़ों बार आजमाया है; पर हम इससे शीतपूर्वक विषमन्वरों यानी जाड़ा जगकर आनेवाल ड्वरोंको ही आराम कर सके हैं। जाड़ा जगकर आनेवाले इक्तरा, तिजारी और चौथैया प्रभृति में यह सचमुच ही अचूक रामवाण है। अच्छी-से-अच्छी तेज अङ्गरेजी दवा इसकी वरावरी नहीं कर सकती।

## हमारी परीचितः विधि।

हम उपरोक्त सब दवाश्रोंको घोटकर गोलियाँ बनाते हैं। श्रगर चूका सूखा होता है, तो जँमीरी नीबूका रस डालकर घोटते हैं और पीछे सरसोंके बराबर गोलियाँ बना लेते हैं। इस ताक़तवरको दो और कमज़ोरको एक गोली ताजा पानीसे निगलवा देते हैं। हम चढ़े हुए क्वरकी हालतमें कभी नहीं खिलाते। यद्यपि विषमञ्बर सर्वथा शरीरके वाहर नहीं जाता, तथापि अपने समयपर एक तरहसे उतर ही जाता है। जब रोगीका बदन गरम नहीं रहता; रोगी कहता है अब ब्वर नहीं है; थर्मामीटरसे टेम्परेचर या ताप ६८, ६८॥ या ६९ ढिमी तक रहता है; तब हम रोगीको ज्वर छानेके समयसे १२ घएटे या ६ घएटे पहले, हर दो-दो घएटेपर, एक-एक गोली ताजा जलसे निगलवाते हैं। अगर गोली खिलाते-खिलाते अवर चढ़ आता . हैं/ तो गोली खिलाना यन्द कर देते हैं। ज्वर जतर जानेपर, पारीके दिन, अगर उनर नित्य आता हो तो, ६ या म चरटे पहले फिर उसी तरह गोली खिलाते हैं। इस तरह करनेसे हठी-से-हठी जाड़ा लगकर चढ़नेवाला बुखार अञ्चल तो एक ही पारीमें—अगर १ में नहीं तो २ या ३ पारीमें तो अवश्य ही क्रूमन्त्रकी तरह उड़ जाता है। इन गोलियोंसे हमें बहुत कुछ यश मिला है। मान लो, किसी रोगीको दिनके २ बजे बुखार आनेवाला हो, तो आप रातके २ बजे २ गोलियाँ निगलवा दें, पीछे ४ बजे १ गोली, फिर सवेरेके ६ बजे, फिर म बजे, फिर १० बने और फिर १२ बने गोली निगलवा हैं। अगर २ बने **भी** ब्वर न चंद्रे, तो २ वजे १ गोली और निगलवा दें। परमात्माकी इयासे इसी दिनं ज्वरं विदा हो जायगा। अगरं इस दिन समय टालकर ज्वर २ वर्जे, ४ वर्जे या ४।३ वर्जे आजायः तो दूसरे दिन या दूसरी पारीको उपरोक्त विधिसे जिस समय जनर पढ़े, इमने

१२ घएटे पहले गोली ख़िलावें। अगर रोगी कमजोर हो, तो तीन-तीन चएटेपर एक-एक गोली खिलावें।

जाड़ेके क्वरोंका यह कायदा है, कि रोगीको एक दो हलके दस्त करा देनेसे फीरन ही माग जाते हैं। अनेक वार तो विना किसी दन्कि केवल दस्त करा देनेसे ही चले जाते हैं। इसलिये "स्वास्थ्य-रज्ञा"के आरम्भमें ही लिखे "पंचसकार चूर्ण" की १ खुराक रोगीको, रातको सोते समय, गरम जलसे खिला देना अच्छा होगा। अगर यह न हो, तो 'हरड़का मुरच्या" खिलाकर (गुठती निकालकर), ऊपरसे पाव भर गरम द्थ पिला देना चाहिये अथवा और कोई उत्तम हलकी दस्तावर दवा दे देनी चाहिये। इस तरह दस्त करा देनेसे एक या दो पारीमें वाजी बदकर जाड़ा लगकर आनेवाला बुखार—चाहे वह तिजारी और चौथैया ही क्यों न हो—काकूर हो जाता है।

'वैद्यविनोद्"में लिखा है—

1

विषमंतु निहंत्यूर्घ्यमधोवा शोधनम्परम्। एकेका मधुनाहन्ति त्रिच्नुक्रप्णा हरीतकी।।

वमन और विरेचनसे विपमन्वर नाश हो जाता है। निशोध,
-पीपल और हरड़—इनमेंसे किसी एकको शहदके साथ चाटनेसे
भी विपमन्वर बला जाता है। दस्त करानेके लिये न्वरमें और जासकर विपमन्वरमें, शहदके साथ निशोधका ३१४ या =११० माशे चूएँ
'चटाना वहुत अच्छा है। "वरक"में कहा है, दस्त करानेवाले पदार्थों में
- "निशोध" सर्वोत्तम है।

सावधानी—ये गोलियाँ गरम हैं, इनमें विष पड़ा हुआ है; इसलिये रोगीकी वाकत देखकर कम या ज्यादा देनी चाहियें।
जल्दी आराम करनेके लिये, अधिक गोलियाँ न सिलानी चाहियें।
वलवानको ६ गोलियाँ और निर्वलको ३ या २ गोलियाँ देनी चाहियें।
-रोगको १ दिन देरसे आराम करना मला, पर जल्दी करके उपद्रव

मोल लेना अच्छा नहीं; १४।१४ सालके वालकको या तो यह गोली देनी ही नहीं; अगर देनी ही हो, तो बुखार आनेसे पहले आधी-आधी गोली, दिनमें ३ बार, दो-दो घएटेमें देना अच्छा है।

अगर रोगीको गरमी बहुत लगे—प्यासका जोर हो, तो मिश्री खिलानी चाहिये और अपरसे शीतल जल पिलाना चाहिये। मिश्रीके दुकड़े खाकर शीतल जल पीनेसे रोगीकी प्यास कम होती और वेचैनी मिटती है। अगर सिरमें दद हो या उबकियाँ आती हों, तो ज्वरके उपद्रवोंमें लिखे हुए उपाय अपरसे अलग करते रहना उचित है। अगर ज्वर न चढ़ा हो, गोली बहुत गरमी करे, तो एक बार चीनी या सिश्रीका शर्वत पिलाना चाहिये।

पथ्य-इस द्वासे क्वर छोड़ जाने या उतर जानेपर दूध, भात और मिश्री खिलानी चाहिये। श्वगर रोगीको क्वरने छोड़ा न हो, भी दूधमें साबूदाना पकाकर मिश्री मिलाकर देना चाहिये। ज्वर छोड़ जानेपर दूध, भात, मिश्री इन गोलियोंकी लाग है।

नोट—बहुत बार ऐसा होता है कि, एक-दो रोज़ इन गोलियोंके खिलानेसे ही जावा जगना बन्द हो जाता है। एक तरहसे ज्वर चला जाता है; पर शारीरमें कुछ हरारत-सी किसी-किसीको होने लगती है। अगर ऐसा हो, तो गन्नेकी गँढेरी खुसाना या "शकरीदक" पिलाना ठीक होगा। अवसर पित्त बाक़ी रह जानेसे ऐसा हुआ करता है। गन्नेके चूसने और शकरीदकके पीनेसे निश्चय ही वह हरारत जाती रहती है। (देखों पृष्ठ ७१।७६)।





# वातज्वरकी चिकित्सा।

#### बातकोपके कारण।

रुखे, इतके और शीवल पदार्थों सेवन करने, जियादा मिहनदूर करने, वमन-विरेचनादि पंच कर्मों के अतियोग, मल-मूत्र आदि वेगों के रोकने, उपवास या त्रत करने, शख-लकड़ी वरीरहकी चोट लगने, बेक्नायदे की-प्रसङ्ग करने, घवराने, शोक करने, अत्यन्त खून निकलने, रातमें जागने, शरीरको टेदा-विरछा करने प्रभृति कारणों से वायु कुपितः होकर रोग उत्पन्न करता है।

## वातज्वर कैसे होता है ?

वातकारक श्राहार-विहारोंसे वायु क्रिपत होती है। क्रिपत वायु, आमाशयमें घुसकर, आहारके सारमूत रसको दूपित करती है। उस समय रस श्रीर पसीनोंका बहना वन्द हो जाता है, श्रतपव पाचक-श्रीप्त मन्द हो जाती श्रीर जठराग्निकी गरमी बाहर निकल जाती है। उस समय वायु ही स्वतन्त्र मालिक वन वैठती श्रीर श्रपनी कारस्तानी करती हुई वातक्वरकी उत्पत्ति करती है।

## वातज्वरके पूर्व रूप ।

जब वातज्वर होनेवाला होता है, उससे कुछ पहले—प्रथम तो बिना मिहनत किये थकान-सी माल्म होती है, फिर शरीरका गिरना प्रभृति लच्चण होते हैं। इसके बाद जम्हाइयाँ आने लगती हैं।

## वातज्वरके बच्चण ।

वेपशुर्विषमो वेगः कंठोष्ठम्रखशोषणम् । निद्रानाशः चवः स्तंभो गात्राणां रौच्यमेव च ॥ शिरोहृद् गात्ररुग्वक्त्र् वैरस्यं गाढ्विट्कता । शृ्लाष्माने जुंभणं च भवन्त्यनिलजे ज्वरे ॥

शरीरका काँपना, क्वरका कभी तेज होना और कभी मन्दा होना; कंठ, होठ, मुख या ताल्का सूखना; नींद और झींकोंका न आना, शरीरमें क्खापन होना; सिर, हृदय और शरीरमें द्दे होना, मुँहका जायका बिगड़ जाना या कवैला-सा हो जाना, पाखाना न होना और अगर होना तो सूखा-सा और थोड़ा-सा होना, जम्माई आना, पेटमें अफारा होना और मीठा-मीठा द्दे चलना—ये लच्चण वातन्वरमें विशेषक्पसे होते हैं। ये लच्चण "मुश्रुत" में लिखे हैं।

"चरक" में लिखा है—ज्वर सदैव एक-सा न रहे, कभी घटे और कभी बढ़े; नाखून, नेन्न, चेहरा, मल-मून और चमड़ा ये कठोर हो जायँ और लाल-लाल मालूम हों; शरीरमें स्थिर और अनस्थिर दुई हो, पैर सो जाय, पैरोंकी पिंडलियों ऐ हें, घोंद्व और जोड़ अलग-अलग-से जान पड़ें; कमर, पसली, पीठ, कन्धे और मुजाओं तथा छातीमें तोड़ने, दबाने, मथने, उचेलने और सूई चुभानेकी-सी

पीड़ा हो; ठोड़ी जकड़ लाय, कानों में आवाज हो, मुँ हका स्वाद कपेला हो, मुख, तालु और कच्छ सूखें; प्यास लगे, सूखी ओकारियाँ आवें; हींक और हकार न आवें; अन्नरस मिला थूक आवे; खानेपर मन न हो, खाया पचे नहीं, दिलमें दुःख हो, जम्माई आवें; शरीर नव जायें और काँपे; मिहनत विना किये यकान माल्म हो; मींर या चक्कर-से आवें; रोगी वकवाद करें; नींद न आवे; शरीरके रोएँ खड़े हो जायें; गरमीकी इच्छा हो, रूखी, हलकी और शीतल प्रमृति गुणवाली चीजॉसे डवर बढ़े और इनके विपरीत चिकनी, भारी और गरम प्रमृति गुणवाली चीजोंसे डवर घटे।

"वाग्मट" भी कहते हैं,—वातन्वरमें रोएँ खड़े हो जाते हैं, दाँत खट्टे हो जाते हैं, कँपकँपी आती है और झाँक नहीं आती हैं इत्यादि।

, नोट-ये सब जन्य हों या दो चार जन्य कम हों, तो समस् को कि, ''वातज्वर'' हुआ है। जन्योंको कण्डाम (बर्ज़बान) रिक्षिय और मीक्रोपर ज़्वरोंके पहचाननेमें काम जीजिये। जिन्हें रोगोंके जन्य याद नहीं रहते, वे रोगोंको पहचान नहीं सकते।

## वातज्वरमें नाड़ी और नेन्न प्रभृति।

वातन्वरमें नाड़ीकी वाल साँप और जोंकके समान होती है। गरमीमें, दोपहर या आघी रातको अगर वातन्वर होता है; तो नाड़ी धीमी-धीमी वलती है; किन्तु वर्णकालमें, भोजन पचनेके वाद और पिछली रातको जव वायुके कोपका समय होता है, नाड़ी वातन्वरमें जल्दी-जल्दी चलती है; पर वह टेढ़ी, चपल और छूनेमें कुछ कम गरम होती है।

वातन्वरमें दस्त सूखा और थोड़ा होता है। पेशाव स्याही माइल होता है। शरीर रूखा और गरम रहता है। आवाचं घरघराती-सी होती है। जीम सख्त, फटी-सी, रूखी, गायकी जीमकी तरह खरदरी। श्रीर हरे रंगकी होती है। जीमसे लार गिरती, मुखका स्वाद विरस श्रीर चेहरा रूखा रहता है। श्राँखें रूखी, धूमिल रंगकी, टेढ़ी श्रीर

## वातज्वरके बढ़ने श्रीर पैदा होनेके समय।

भोजन पचनेके बाद, संध्या समय, गरमीके अन्तमें; यानी "आषाढ़"में वातक्वरकी उत्पत्ति और वृद्धि होती है।

#### वातज्वरमें लंघन।

वातन्वरमें लंघन कराना मना है। वातन्वरवालेका वायु आम-सिंहत हो, तो लंघन कराने चाहियें; अगर वायु आम-रिंहत हो तो बेंघन नहीं कराने चाहियें। कफर्में, आमके पक जानेपर भी, लंघन कराये जाते हैं; वातमें, आमके पक जानेपर, लंघन नहीं कराये जाते।

#### वातज्वरके पकनेकी अवधि।

वातन्वर सात दिनमें पचता है श्रीर सातवें दिन ही श्रम द्य जाता है।

## चिकित्सा।

#### ्वातज्वरमें पाचन ।

(१) बेल, श्योनाक, कुम्भेर, पाढ़ श्रौर श्ररणी — इनको "वृहत्पञ्चमूल" कहते हैं। इनका काढ़ा बनाकर, दोष पचानेके लिए, वातन्वरमें देना चाहिये। सुश्रुत, बंगसेन श्रौर भाविमश्र सभीने वातन्वरमें इस पाचन को श्रच्छा कहा है।

(२) "वंगसेन"में लिखा है, —पीपरामृत, गिलोय श्रीर सेंठका पाचन-क्वाथ वातन्वरमें देना चाहिये। "माविमश्र" कहते हैं, इसके पीनेसे वातन्वर खड़ा नहीं रहता। इसका नाम "शुं ठ्यादि-क्वाथ" है। "शार्क्षधर" कहते हैं, वातन्वरके पूर्ण लक्त्या होनेपर में सातवें दिनके वाद इसे देना चाहिये।

नोट—यह पाचन परीवित है। सातर्वे दिनसे धारम्म करके, सुबह शाम इ दिन तक, इसे.देना चाहिये।

- (३) "हारीत-संहिता"में लिखा है,—वच, अजवायन, धनिया और सोंठका गरमागर्म काढ़ा रातमें पीना चाहिये। यह पाचन वातन्वर और वातकी पीड़ामें सुखदायी है।
- (४) धनिया, देवदारु, कटेरी और सोंठ—इन चारोंका काढ़ा वात-व्वरमें उत्तम पाचन है। वैद्यविनोदकर्ता लिखते हैं, यह दीपन और पाचन है; निश्चय ही व्यरको नाश करता है।

नोट-कटेरी दोनों क्षेनी चाहियें। ज्वरवालेको पहले यही पाचन-क्वाथ देना चाहिये।

## वातज्वर नाराक नुसख्रे।

(१) वेल, कुम्मेर, पाद्रल, सोनापाठा, श्ररणी, गोलरू, कटेरी, कटाई, पृश्तिपणीं, शालिपणीं, रायसन, पीपल, पीपलामूल, कूट, सोंठ, चिरायता, नागरमोथा, लिरेंटी, गिलोय, सुगम्धवाला, दाल, जवासा और शतावर—इन २३ श्रीषधियोंको वरावर-वरावर लेकर, काढ़ा वनानेकी विधिसे काढ़ा वनाकर पिलाओ। इस काढ़ेसे उपद्रवीं सिहत वातब्वर नष्ट होता है। "माविमश्र" लिखते हैं—यह योग सब योगी—सुसलोंसे उत्तम है। इसका नाम "दशमूलादि क्वाय" है।

- (२) चिरायता, गिलोय, सुगन्धवाला, कटाई, कटेरी, गोलरू, शालिपर्णी (सरवन), पृश्तिनर्णी (पिथवन)—इन आठ दवाओंका काढ़ा वातब्वरको नाश करता है। इसका नाम "किरातादि काथ" है।
- (३) गिलोय, पीपरामूल श्रीर सींठ इनके साथ इन्द्रजीका काढ़ा बनाकर, वातब्बरमें सातवें दिन पीना चाहिये।
  - (४) चिरायता, नागरमोथा, गिलोय, सुगन्धवाला, कटेरी, कटाई, गोलरू, पृश्तिपर्णी, शालिपर्णी और सींठ इन दसीं दवाओंका काढ़ा वातज्वरको नाश करता है।
  - (४) बेलिगरी, श्योनाक, क्रम्भेर, पाढ़ल, श्ररणी, खिरेंटी, राय-सन, क्रलथी और पोहकरमूल—इन ६ दवाओं के काढ़ेंसे सिन्धयों — जोड़ोंका ददे, शिरका काँपना और वातन्वर नष्ट होता है। बङ्गसेन और भाविमश्र दोनोंने इसे अच्छा बताया है।
  - (६) शालिपर्णी, खिरेंटी, रास्ना, गिलोय श्रीर सरिवन—इन पाँचोंका काढ़ा सुहाता-सुहाता गरम पीनेसे तेश वातन्वर नाश हो बाता है।
  - (७) पीपल, अनन्तमूल, दाख, खिरेंटी और शालिपर्णी--बङ्ग-सेन कहते हैं--इन पाँचोंके काढ़ेसे अवश्य वातन्त्रर नाश होता है।
  - (८) दाख, गिलोय, कुम्मेर, त्रायमाण और अनन्तमूल—इन पाँचोंका काढ़ा, गुड़ मिलाकर, वातन्वर और कफन्वरमें पीना चाहिये।
  - (६) पीपल, लहसन, गिलोय, सोंठ, कटेरी, सेंघानमक, चिरायता और नागरमोथा—इन आठों दवाओंका काढ़ा, पथ्य भोजन करनेवाले रोगियोंके वातन्वर, कफन्वर, मन्दाग्न, कंठरोध (कएठ- फक्ना), हृदयका अवरोध, पसीना, रोमाञ्च, शीव और मोह (बेहोशी) सबको नाश करता है।

- (१०) चिरायता, नागरमोथा, नेत्रवाला, दोनों कटेरी, गिलोय, गोसक, सोंठ, शालिपणीं, पृश्तिपणीं और पोहकरमूल—इन न्यारह दवाश्रोंका काढ़ा वात करवालेको पिलाना चाहिये। वैद्यविनोदकर्ताने इसका नाम "मूनिम्वादि काथ" लिखा है। सचमुच ही यह वित्तम है।
- (११) जवासा, सोंठ, कुटकी, पाठा, कचूर, अड़ूसा और अरएडकी जड़--इन सातोंका काढ़ा पीनेसे खास और खाँसी तथा शूल समेत वातन्वर नाश होता है।
- (१२)सोंठ, नीसकी छाल, घमासा, पाढ़, कचूर, छड़ूसा, छरएडकी जड़ श्रीर पोहकरमूल—इन श्राठोंको जोक्कट करके श्रीर काढ़ा बनाकर पीनेसे वातब्वर नाश होता है।
- (१३) खस, पृश्तिपणीं, सोंठ, चिरायता, मोथा, जवासा, होनों कटेरी, गिलोय और वड़ा गोखरू—इन दसोंको तीन-तीन माशे लेकर जौकुट कर लो, पीछे काढ़ा वनाकर शीतल कर लो। शीतल होनेपर, ३ माशे शहद मिलाकर पिलाओ। अगर ज्वरके पक जानेपर यह काढ़ा दिया जाय, तो ३।४ दिनोंमें ही वातज्वरको नाश कर देता है। इसको दोनों समय पिलाना चाहिये। यह परीचित नुसला है।
  - (१४) धनिया, लालचन्द्रन, नीमकी झाल, गुरुच और पद्माख— धनको ६।६ माशे लेकर, देढ़ पान जलमें औटाओ। आधापानके फ़रीब जल रहनेपर मल-झानकर शीतल कर लो। पीछे शहद मिलाकर दोनों समय पिलाओ। इसके दोनों वक पिलानेसे वातब्वर और पित्तब्वर दोनों नाश होते हैं। यह भी परीक्षित है।
  - ं .(१४) कल्पतर रस—शुद्ध पारा १ तोला, शुद्ध गन्धक १ तोला, शुद्ध वत्सनामविष १ तोला, शुद्ध सैनसिल १ तोला, शुद्ध सोनामक्ली

१ तोला, शुद्ध सुहागा १ तोला, सोंठ २ तोले, पीपल २ तोले और कालीमिर्च १० तोले—इन ६ चीजोंको तैयार कर लो। पहले पारे और गन्धकको छोड़कर, वत्सनाम प्रमृति सातों दवा श्रोंको, सिलपर महीन प्रीसकर कपड़छन कर लो। इसके बाद इन सातोंके छने हुए चूर्णको तथा पारे और गन्धकको खरलमें डालकर ६ घएटे तक लगातार खरल करो। बस, यही "कल्पतरु-रस" है।

"कल्पतरु-रस" कल्पवृत्तके समान गुए रखता है। यह वात श्रीर फफके रोगोंको नाश करता है। इसकी मात्रा १ रत्ती तककी है। कम-जोरोंको दो चावल भर देना चाहिये।

अदरखके रसके साथ खानेसे वातन्वर, कपज्वर, श्वास, खाँसी, सुँ हसे पानी गिरना, जाड़ा लगना, मन्दाग्नि और विशूचिका (हैजा) नष्ट होता है। इस रसकी नास देनेसे कफ सम्बन्धी और वात सम्बन्धी सिरकी वेदना आराम होती है तथा प्रलाप, मोह और छींक न आना थे सब भी आराम होते हैं।

- (१६) त्रिपुरमैरव रस—शुद्ध वत्सनाम विष १ भाग, सोंठ २ भाग, पीपल ३ भाग, मिर्च ४ भाग, ताम्बेकी भस्म ४ भाग और शुद्ध शिङ्गरफ या हिंगल् ६ भाग—इन छहींको एकत्र करके, खरलमें डाल-कर, छद्रखके रसमें खरल करनेसे "त्रिपुरमैरव रस" सिद्ध होता है। यह ज्वरको नाश करता है। इसकी मात्रा छाधी रत्ती या ४ चावलकी है।
- नोट (१)—पारा, गन्धक, विष, मैनसिख, सोनामक्खी, सुहागा, हिगलु ये सब बिना शोधे कभी मत बेना। इन सबके शोधनेकी विधि श्रागे इसी पुस्तकके श्रन्तमें देखिये।
- नोट (२)—प्रयम तो किसीको एकाएकी रस देना ही नहीं चाहिये; क्योंकि श्राजकलके लोग धातुचीयता और गरमी सोज़ाकके कारणसे इनको २२

बद्दित नहीं कर सकते और यदि दिये बिना काम न चलता देखे, तो मात्रा कमती देनी चाहिये। शासकारोंके समय और अबके समयमें बढ़ा फ़र्के हो गया है। जिसकी मात्रा रत्ती जिली है, उसे दो चावलमर देना चाहिये। पीछे पदि रोगी सह जाय, लाम दीखे तो घीरे-घीरे मात्रा बढ़ा सकते हो। इस तरह काम करनेसे दुःख खड़ा नहीं होता।

## वातज्वरमें फुटकर इलाज।

बातकारमें अक्सर जाँगोंमें दर्द, पसिलयों और हिंद्हियोंमें पीड़ा, जुकाम, श्वास, मुँह सूखता, अविच, मुखका स्वाद खराव रहता, नींद न आता, पेटमें दर्द, पेट फूलता, कानोंमें आवाज होना और सूखी खाँसी—ये तकलीफों होती हैं। असल औषि देते हुए इनका अलग-अलग उपाय करनेसे रोगीको वड़ा मुख होता है। इसलिये वैद्यको इनकी शान्तिकी चेष्टा करनी चाहिये।

## बालुका स्वेद ।

श्रगर डाँघोंमें दर्द, पसितयों श्रीर हिह्हयोंमें वेदना, जुकाम, श्वास, वहरापन हो; तो ऐसे बक्त्योंवाले वातज्वर श्रथवा कफज्वरमें वैद्यको स्वेद (पसीता) देना वाहिये; क्योंकि स्वेद—पसीना शरीरकी रस वहानेवाली नाहियोंको नरम करके, श्रमिको श्रामाशयमें पहुँवाकर, कफ श्रीर वायुके वन्धनको तोहकर क्वरको नाश करता है।

वाल्को ठीकरों में गरम करके, कपड़े में बाँघकर, उसकी पोटली बना लो। पीछे काँजीमें बुमाकर वारम्बार स्वेद दो। अथवा एक ते ठीकरेमें बाल्को खूब तपाकर रोगीके पास रक्तो। रोगीको कपड़ा । उदाकर, तमे हुए बाल्पर काँजीके झाँटे मारो। इस तरह बारम्बार । करो। यह बाल्का स्वेद बातकफके रोग, सिरका दद और शरीरका दूटना प्रभृतिमें बड़ा लाभदायक है। यह कम्प, सिर-दर्द, हृदयका दर्द, शरीरका दर्द, जँभाई, पाँव सोना, पिंडलियोंका फूटना, शरीरका जड़ हो जाना, ठोड़ीका जकड़ जाना श्रीर रोमोंका खड़ा हो जाना—इन सबको शान्त करता है।

#### कवल।

विजोरे नीवूकी केशर, सेंधानोन और कालीमिक-इनको एकत्र पीसकर, इनका कवल मुँ हमें रखनेसे वात सम्बन्धी और कफ सम्बन्धी मुँ हके रोग, मुँ हका सूखना, जड़ता और अरुचि नाश होती है।

नोट---मन्या, मस्तक, कान, मुख और नेत्रोंके रोग, प्रसंक, कण्ठरोग, मुखरोग, हुझास, तन्द्रा, अरुचि और पीनस-इन रोगोंमें कवल धारण करनेसे विशेष-कृपसे लाम होता है। करक आदिक पदार्थको मुखमें रखकर इधर-उधर फिरानेको भक्तल" कहते हैं। कवलमें १ तोला भर करक लेना चाहिये। पाँच सालकी उम्रके बाद गण्हूष ( कुरुले ) और कवलका प्रयोग करना चाहिये।

#### दूसरा कवल।

मिश्री श्रीर श्रनारको पीसकर, उसकी गोली बनाकर, मुखमें रखने श्रथवा दाख श्रीर श्रनारका कल्क ( लुगदी ) मुँ हमें रखनेसे मुखशोष श्रीर मुखकी विरसता दूर होती है।

#### तीसरा कवल।

दाख और आमलोंका कल्क बनाकर मुखमें रखने और उससे मुँहके भीतरका माग घिसनेसे, लार गिरकर, ताल और गलेका शोष दूर होता है तथा मुखकी विरसता नाश होकर भोजनमें रुचि होती है। नोट—गीली या सूबी दवाको सिखपर भाँगकी तरह पीस लेना चाहिये। उस पिसी हुई लुगदीको ही "करक" कहते हैं। सूबी दवा विना जल डाले नहीं पिस सकती, इसलिये जल डालकर पीसनेमें हुई नहीं। करकमें शहर, घी, तेल आदि डालने हों तो दूने डालने चाहियें अथवा १६ माशेडालने चाहियें। सिश्री और गुड़ बराबर डालने चाहियें तथा पत्तले पदार्थ चीगुने डालने चाहियें।

#### निद्रानाशका इलाज।

नींद न श्राती हो तो निम्नलिखित उपाय करने चाहियें:-

- (१) भुनी हुई भाँगके चूर्णको शहदमें मिलाकर रातमें खात्रो।
- (२) ब्राठ मारो पीपलामूलका चूर्ण गुढ़ में मिलाकर खाश्रो।
- (३) काकजंघा ( मसी) की जड़ सिरपर घारण करो ।
- (४) मकोयकी जड़को सूतमें वाँघकर निरन्तर मस्तकपर धारणकरो।
- (४) भाँगको वकरीके दूधमें पीसकर पाँवोंपर लेप करो।
- (६) सिर और पैरोंमें गायका दूध मलो अथवा थोड़ी देर तक गरम पानीमें पैर डुवाये रखो।

नोट-नींद खानेके लिए ये सब उपाय परीचित हैं। नींद न आनेके कारण, नींदसे लाम-हानि और निद्रा आनेके ज़ियादा उपाय 'पीछे पृष्ठ १२२-१२७ में लिख आये हैं।

## पेटमें श्ला और अफारा।

देवदारु, सफेर वन, कूट, शतावर, होंग और सेंघानमक—इन सबको नीवूके रसमें पीसकर जरा गरम करके, पेटपर लेप करनेसे पेटका दर्द और अफारा आराम होता है।

## कानमें आवाज होना।

पीयल, हींग, वब और लहसन इन चारोंको कड़वे तेलमें पकाकर, उस तेलको कानमें डालनेसे, कानमें शब्द होनेकी तक्कलीफ मिट जाती है।

#### सूखी खाँसी।

्रपीपल, सुगन्धित बच, श्रजवायन श्रीर पान (ताम्बूल), - इनके साथ पीपलको सुँ हमें रखनेसे सूखी खाँसी नष्ट होती है।

#### रोगनाशक पथ्य।

- (१) श्रम, उपवास श्रीर वायुसे पैदा हुए ज्वरोंमें, रसीदन या मांस-रसयुक्त भात हितकारी है। रसीदन श्रामको पचाता है।
- (२) अगर वातन्वरमें मल सूख गया हो, क्रव्ज हो; तो मूँग और आमलोंका यूप देना चाहिये।
- (३) अगर वातज्वरमें मूत्राशय, पसली और सिरमें दर्द हो; तो गोखरू और कटेरीके काढ़ेसे सिद्ध की हुई लाल शालि चावलोंकी ज्वरनाशक पेया देनी चाहिये।
- (४) अगर वातज्वरमें श्वास, खाँसी और हिचकी हों; तो लघु या यहत् पंचमूलके काढ़ेसे सिद्ध की हुई लाल शालि चावलोंकी पेया दो।
  - (४) जल श्रीटाकर देना चाहिये; क्योंकि कचा शीतल जल ज्वरको वढ़ाता है। दिनमें सोना, हवा, मैथुन, मिहनत, भारी भोजन, शीतल जल प्रभृति श्रपध्योंसे रोगीको बचाना चाहिये।
  - (६) वातज्वरं में सेरका आधा सेर जल अच्छा होता है। सेरकां आध सेर रहा हुआ जल वातनाशक होता है। ऋतुका भी खयाल करना जरूरी है। जल सम्बन्धी बात पीछे पृष्ठ १११- १३१ में लिख आये हैं।

#### काढ़ेकी मात्रा।

वैद्यको दोष, श्रिम, बल, श्रवस्था, व्याधि, श्रीषधि श्रीर कोठेका विचारकरके मात्रा नियत करनी चाहिये। फिर भी; हम, मामूली तौरसे, मात्रा बतलाये देते हैं। कादेकी सब दवाएँ; श्रगर श्रलग- श्रलग वजन न लिखा हो, तो वरावर-त्ररावर लेनी चाहियें। सवका वजन मिलाकर जवानके लिए ? तोलेसे ४ तोले तक होना चाहिये। यानी जवानके लिये सब द्वाएँ कम-से-कम २ तोले लेनी चाहियें (प्रत्येक दो-दो तोले नहीं) छोर जियादा-से-जियादा १ तोले लेनी चाहिये। यालकको ३ माशेसे १ तोला तक लेनी चाहिये। काढ़ेकी ह्वाओंको जीकुट करके ३ घएटे तक पानीमें भिगो देना चाहिये। पीछे जोश हेना चाहिये। चातकफके रोगमें काढ़ा गरमागर्म और पित्तके रोगमें शीतल करके पिलाना चाहिये। शहद हमेशा काढ़ेके शीतल होतेपर मिलाना चाहिये। काढ़ेके सम्बन्धकी और घाते इसी भागके पृष्ठ १३२-१३४ में हेखनी चाहियें। इवा खानेके कायहे और समय जाननेके लिए १३१-१३३ पृष्ठ देखने चाहियें।

# सूचना ।

वातन्वरमें श्वास, खाँसी, हिचकी, इसक्र का, झराचि प्रस्ति केहं उपद्रव है। श्रीर उस या उन उपद्रवेंकि लिये किसी चलते हुए नुसले की ज़रूरत हो; तो न्नाप पुस्तकके श्रम्तमें देखिये। वहाँ ज्याके दसों उपद्रवों श्रीर सिर दर्वे, पसलीका दर्द, निद्धानाश प्रसृतिमसे हरेकपर इर्जनों उत्तमोत्तम प्रयोग लिखे गये हैं। वेया और यूप बग़ैरह बनानेकी विधि और इस लानेवाली फलवर्सि प्रमृति अनेक आवश्यक चीज़ें पीछे पृष्ठ ७७-८६ में जिली हैं।





# पित्तज्वरकी चिकित्सा।

MHARRY BEEC COIN

#### वित्तकोवके कारण।

गरम, खट्टो, नमकीन, खारी, चरपरे और बदहजमी करनेवाले पदार्थों के जियादा खाने, तेज धूपमें या आगके सामने रहने, अधिक मिहनत करने, क्रोध करने और कभी कम और कभी अधिक खानेसे पित्त कोप करता है। पित्तके कुपित होनेसे पित्तन्वर प्रमृति पित्तके द्वीग होते हैं।

## पित्तज्वर कैसे होता है ?

अपर लिखे कोपकारक आहार-विद्यारोंसे दूषित हुआ पित्त, आमाशयमें जाकर, आहारके सारभूत रसको दूषित करता है। उस समय रस और पसीनोंका प्रवाह रक जाता है तथा पित्तके पतला होनेके कारण जठरामि मन्दी हो जाती है और उसकी गरमी बाहर निकलने लगती है; यानी पित्त गरमीको निकालकर, अकेला मालिक बनकर पित्तक्वर उत्पन्न करता है ।

#### क्ष कहते हैं:---

पित्तं पंगु कफः पंगुः पंगवो मलधातवः। वायुना यत्रनीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेधवत्॥

पित्त लूला है, कफ लूला है, मल और धातु भी लूले हैं। इसिलये वायु उनको जहाँ ले जाता है वहीं वे वादबोंकी तरह चले जाते हैं। जब यही वात है, तब सवाज पैदा होता है कि, जूला पित्त कोठेकी अग्निको बाहर कैसे ले जाता है ?

# पित्तज्वर के पृत्वेदग।

पित्तव्यके कानेसे इड पहले, पहले वो धकान-सी लान पड़ती है श्रीर पींडे श्रॉलॉर्में जलन होवी है।

#### पिसङ्बर्के लक्ण।

वेगस्तीक्खोऽविसारस्य निद्राल्पत्वं तथा विमः। कपठोष्टमुलनासानां पाकः स्वेदस्य जायते॥ प्रलापो वक्र्कडुता मृच्छोदाहो मदस्तुषा। पीतविष्म्त्रनेत्रत्वक् पत्तिके अम एवच॥

स्वर वेद हो, इस्त पतला हो, ह मींद कम आवे, वमन या क्रय हो अथवा टक्काइयाँ आवें हे, कच्छ, होठ, नाक और मुँह एक बाय पत्तीना आवे, रोगी दक्काद करें, मुसका स्वाद कड़वा रहें, वेहोरी, हो, पेट या सारे शरीरमें बलन हो, नशा-सा बान पड़े, प्यास विचार्दा

वेशक निच ट्या है, किन्तु वह बायुकी मरहसे कोठेकी काशिको बाहर से जाता है, क्योंकि केई भी रोग केवल एक होपसे नहीं होता। कहा है:---

द्रम्यनेक्रसं नाति न रोगऽध्येकरोषतः। एक्तु क्वपितो दोष इतरानपि कोपयेत्॥

संसारमें केहं चीह एक रलवाली नहीं है और रीगा भी एक देशको नहीं है। जा। एक देशके हरित होनेसे दूसरे देश भी कृषित है। बाते हैं।

क नियम्बर्से कविसार नहीं होता, किन्तु निस्के प्रयसे होने के कारण प्रवस्त रूख होता है। अविसार की क्यका उपद्रव है। व्यस्ते रूखोंका फौरन ही नहीं रोकना चाहिये। कगर कई दिन होनेसे भी कन्द्र न हों, की अविसारकी तरा सावना करनी चाहिये, किन्तु क्यर और अविसारकी द्वाएँ निसाकत न देने चाहियें, क्योंकि क्यरकी द्वाएँ नेदक और अविसारकी द्वाएँ स्वस्तक है। वी हैं। ये परस्तर रोग बदानेवाली हैं।

हूं दब पित करके स्पानमें बाता है, तब बनन होती है।

लगे, पाखाना, पेशाव श्रीर नेत्र पीले हों तथा भौंर या घुमेर-सी श्राती हों।

"चरक"में लिखा है—ज्वरका एक साथ चढ़ना और बढ़ना, शरीरमें त्यात-कफका प्रभाव (सर्दी वग्नैरह) न रहना, ग्रुँ हका स्वाद कड़वा होना, नाक ग्रुख कण्ठ होठका पकना यानी इनका रङ्ग वैसा ही हो जाना जैसा फोड़ा वग्नैरहके पकनेपर हो जाता है; प्यास, भ्रम, मोह, मूच्छा होना, पित्तकी हरी-हरी वमन होना, श्रतिसार होना, भोजनमें श्रकि होना, पसीने श्राना, ज्ञानयुक्त प्रलाप—बकवादक करना, शरीरमें लाल-लाल चकत्ते उठना; नख, नेत्र, ग्रुख, मूत्र, मल और चमड़ेका रङ्ग पीला हल्दीका-सा या हरा-सा होना, श्रत्यन्त गरमी लगना, एकदमसे दाह या जलन होना और शीतल वस्तुओंकी इच्छा होना—ये लन्न्या "पित्तब्वर"में होते हैं।

पित्तन्वरके कारण्रूप गरम श्रीर नमकीन प्रभृति पदार्थोंसे न्वर बढ़ता है श्रीर उनके विपरीत शीतल श्रीर मीठे प्रभृति पदार्थोंसे घटता है।

# किएटन्यूड फीवर।

जिसको वैद्यकमें पित्तब्बर और यूनानी हिकमतमें सफरावी तप कहते हैं, उसीको अँगरेजीमें किएटन्यूड फीवर (Continued Fever) कहते हैं। यह ज्वर दो तरहका माना गया है—(१) कामन किएटन्यूड (Common Continued), (२) आरडेएट किएटन्यूड (Ardent Continued)। कामन किएटन्यूडमें जीभ ख़ुश्क रहती है,

छ पित्तके कार्यासे जो प्रजाप होता है, उसमें रोगीको सब ज्ञान रहता है। वह समस्ता है कि, मैं घृया श्रानतान बकता हैं; किन्तु वातकफके प्रजापमें रोगीको ज्ञान नहीं रहता, वह बेहोशीमें बकता है। मूर्ज वैद्य पित्तके प्रजापको भी वात-कफका समस्तकर गरम दवाएँ दे-देकर रोगीको मार डाजते हैं। पहचान साफ है।

शरीर गरम रहता है - वेशाव कम उतरता है तथा विना शीत लगे ज्वर चढ़ता है। कूटन होती है। आरहेण्ट किएटन्यूडमें —चेहरा लाल हो जाता हीपककी रोशनी और आवाज ये बुरे लगते हैं। हैं पित्तके दस्त गरम होता है, नाड़ीकी चाल बहुत तेज होती है, इड़ीन होता है क्रयमें पित निकलता है, कभी दस्तक वन रहता है, कमें कितारों आते हैं, पेशाव कम उतरता है और रक्षतमें लाल या पीली पामन सिरमें दर्द होता है, जीम पीली या लाल हो जाती है, -पर परसे मैली रहती है, कमी-कमी अम होता है। इसमें अपरवाले किएटन्यूड फीनरसे गरसी वहुत अधिक रहती है।

वे दोनों तरहके क्वरं मौसम वदलने या जियादा गरंमीं होते घूपमें फिरने, अधिक मिहनत करने, बहुत नशा करने, पालान रोकने और रख-शोक या फ़िक करनेसे होते हैं।

# पिराज्वरमें नाड़ी और नेत्र प्रभृति ।

पित्तब्बरमें नाड़ी मेंड्क झौर कव्वा प्रमृतिकी तरह फुट्क-पुरुककर बड़ी तेजीसे जल्दी-जल्दी चलती है और कठिनाईके साथ जल्दी-जल्दी फड़कती है। पित्तका समय न होनेसे कुछ धीमी हो जाती हैं; किन्तु शरद् ऋतु, भोजन पचनेके समय, दोपहर और आघी रातको-पित्तके समयमें-इतनी तेजीसे चलती है कि, वयान नहीं कर सकते। ऐसा जान पड़ता है, मानो नाड़ी मांसको चीरकर वाहर

पित्तन्वरमें दस्त पतला और पीला होता है। पेशाव भी पीला निकल जायगी। होता है। आवाज साफ होती है। शरीर गरम और कुछ पीला होता है। जीम लाल, कड़वी, जली हुई-सी, दाहयुक्त और काँटोंसे चिरी हुई होती है। मुखका स्वाद कड़वा या चरपरा रहता है। चेहरा लाल, पीला और गरम होता है। नेत्र पीले, नीले, लाल और गरम होते हैं तथा चिराग़की रोशनीको बर्दाश्त करनेमें असमर्थ होते हैं।

# पित्तज्वरके पैदा होने श्रीर बढ़नेका समय।

पित्तज्वर भोजन पचनेके समय, दोपहरके समय, आधीरातको श्रीर शरद ऋतुमें प्रकट होता श्रीर बढ़ता है।

#### वित्राज्वरमें लंघन।

पत्तज्वरमें रोगीका बलाबल देखकर लंघन कराने चाहियें।
रोगीके वलके विरुद्ध लंघन कराना हानिकारक है। रोगीको
२।३ लंघन कराकर हलका पथ्य देना चाहिये। ज्वरकी हालतमें भी
रोगीको पथ्य, पर अत्यन्त हलका पथ्य, देनेकी सलाह सभी आचार्योंने
दी है। पित्तज्वरमें औटाकर शीतल किया पानी रोगीको पिलाना
चाहिये। लंघनमें जल देना मनी नहीं है। पर हाँ, ज्वरमें थोड़ा
जल पिलाना हित है। बहुत जल कफ और पित्त हो जाता है।
चतुर वैद्यको इसी मागके प्रभारिक के पृष्ठ देखकर और बुद्धिसे
विचारकर काम करना चाहिये।

#### पित्तज्वर पकनेकी अवधि।

पित्तज्वर दस दिनमें पकता है। ग्यारहवें दिन अन्न और शमन श्रीषिध देनेका नियम है। कच्चे ज्वरमें रोगनाशक श्रीपिध न देनी चाहिये। कच्चे ज्वरमें श्रीपिध देनेसे ज्वर प्रचण्ड रूप धारण करता है। ज्वरके श्रामसहित—कचा होनेपर भी सातवें दिन पाचन देनेका नियम है। श्रगर ज्वर श्रामरिहत यानी पका हो, तो शमन श्रीपिध देनेका विधान है। श्रगर रोगी कमजोर हो या थोड़े दोषवाला हो; तो पहले ही शमन श्रीपिध देनेका विधान है।

#### ाचाकत्सा ।

#### पिताजवरमें पाचन ।

(१) कुटकी, नागरमोथा, इन्द्रजी, पाढ़ी और कायफल-इन्हें पाँचोंको बरावर-वरावर लेकर, काढ़ेकी विधिसे काढ़ा बनाना चाहिये। पक जानेपर मल-झान, मिश्री या चीनी मिलाकर और शीतल करके पी जाना चाहिये। "भावमिश्रजी" लिखते हैं,--यह "तिकादि काथ" पित्रज्वरपर श्रच्छा पाचन है।

नेट--''शाई घर'' महोदय तिखते हैं,--तेज़ पित्तन्तरके दस दिन बीतने-पर, धगर यह पाचन दिया जाय, तो पित्तन्तर नाश हा जाय। "नंगसेन" भी इससे पित्तन्तरका दूर होना तिखते हैं।

यह पाचन प्रीक्षित है। दसवें दिनसे आरम्भ करके ३ दिन तक देना चाहिये। इससे पित्तउदर पच जाता है।

(१) इल्दी, नीमकी छाल, गिलोय, धनिया और सेंठ—इन पाँचोंको समान-समान लेकर, काट्रा वनाकर और उसमें गुड़ मिलाकर पीनेसे पित्रज्वरमें मनुष्य को सुख होता है।

# पित्तज्वर नाशक व्रसखे ।

- (१) पित्तपापड़ा, अड्सा, क्रुटकी, चिरायता, धनिया और फूल-प्रियंगू--इन छहोंको वरावर-त्ररावर लेकर, काढ़ा बनाकर, चीनी मिलाकर पीनेसे प्यास, दाह और रक्तपिच सहित पित्तब्बर नाश होता है। इसका नाम "पर्पटादि काथ" है।
- (२) दाख, हरड़, नागरमोथा, कुटकी, अमलताश और पित्तपापड़ा— ; इन अहोंका काढ़ा बनाकर पीनेसे, पित्तक्वर, मुँहका सूखना, आत-तान वकना, पीड़ा, दाह, मूर्च्छा, अम, प्यास और रक्तपित्त ये सव

शान्त होते हैं। यह काढ़ा दस्तावर है। इसका नाम "द्राचांदि काथ" है।

नोट—यह नुसख़ा हमारा कितनी ही बारका आज़माया हुआ है; इसमें हम-सुगन्धवाला और मिलाते हैं। इस तरह ये सात दवाएँ हा जाती हैं। अमलताशका गूदा, कुटकी और हरदका तीन-तीन मारो ले। और शेष चार दवाओंका झै-झै मारो . ले। । कुल २॥ तेलि दवाएँ लेकर, कादा बनाकर, दानों समय, पिलानेसे निश्चय ही लाम हाता है।

- (३) पटोलपत्र, इन्द्रजी, धनिया और महुआ इन चारोंके काढ़ेमें, शीतल होनेपर, शहद डालकर पीनेसे — पित्त क्वर, दाह और घोर प्यास नष्ट हो जाती है। इस काढ़ेका नाम "पटोलादि काथ" है।
- (४) गिलोय, आमले और पित्तपापड़ा—इन तीनोंको समान-समान लेकर और काढ़ा बनाकर पीनेसे दाह, शोष मुँह सूखना और भ्रम सिहत पित्तज्वर नाश होता है। यह "गुड़ च्यादि काथ" है।
- (४) पित्तपापड़ेके काढ़ेमें पीपरका चूर्ण मिलाकर पिलानेसे पित्त-क्वर शान्त होता है।
- (६) पित्तपापड़ा, जालचन्दन, जिस श्रीर सींठ-इन चारोंका काढ़ा भी पित्तब्वरको नाश करता है। परमोत्तम नुसला है।

नोट-शाङ्ग धरने "ख़स" के स्थानमें "नेत्रवाला" जेना जिला है।

- (७) केवल पिंत्तपापड़ेका काढ़ा पीनेसे दाह, शोष और भ्रम सहित पित्तक्वर नाश होता है। अगर पित्तपापड़ेके साथ लालचन्दन, जस और सुगन्धवाला भी मिला दिया जाय, तब तो कहना ही क्या है!
- (प्) सुगन्धवाला, लालचन्दन, खस, नागरमोथा और पित्तपापड़ा-इनका पकाया हुआ जल अत्यन्त शीतल करके पिलानेसे प्यास, वमन, दाह और ज्वर शीघ ही नाश होते हैं। इसका नाम "होवे-रादि क्वाथ" है।

नोट-यह काढ़ा भी आज़माया हुआ है। अगर दाह बहुत हो, तो इसे अवश्य दे। इन पाँचों दवाओंका ६।६ माशे खेकर १ पाव जलमें भिगो दे।। पीछे काढ़ेकी रीतिसे औदाओ। आघा रहनेपर उतारकर और खूद शीतल करके १ ताला मिश्री मिलाकर पिलाओ। अगर दे। तीन दिनमें इससे लाम न हो, तो काढ़ा मत बनाओ। रातको इन्हीं पाँचों दवाइयोंका मिगो दे।। सबेरे मल-छान-कर और १ ताला मिश्री मिलाकर पिला दे।। आगे नं० १४, १६ और १७ में ऐसे ही "हिम" लिखे हैं। जब औटाये हुए काढ़ेसे लाम न हा, दाहका ज़ोर ही, "हिम" देना चाहिए।

- (६) चिरायता, श्रतीस, लोध, नागरमोथा, इन्द्रजो, गिलोय, युगंध-वाला, धनिया और बेलगिरी--इनका काढ़ा वना, मल-छान शीतल कर, शहद मिलाकर पिये, तो मलमेद, श्वास, खाँसी, रक्तपित्त और पित्त-व्यर नाश हो। इसका नाम "भूनिम्वादि क्वाथ" है।
- (१०) दाख, लालचन्दन, कमल, नागरमोथा, कुटकी, गिलोय, आमले, सुगन्धवाला, खस, लोध, इन्द्रजी, पित्तपापड़ा, फालसे, जूलिप्रयंगू, जवासा, अड्सा, मुलेठी, बेर, चिरायता और धनिया—इन २० औषधियोंका काढ़ा बनाकर पीनेसे पित्तब्बर, प्यास, दाह, प्रलाप, आनतान बकना, रक्तपित्त, अम, ग्लानि, मुच्छी, वमन, शूल, सुख-शोध, अश्वि, खाँसी, श्वास और उबकाई—ये सब नाश होते दें। इस काढ़ेका नाम "महाद्राद्धादि क्वाय" है।
  - र (११) रातके समय "धनिया" मिगो दो। सवेरे काढ़ा बनाकर के कीर उसमें मिश्री मिलाकर रोगीको पिलाको। इससे थोड़े ही समयमें मीतरके दाह समेत पित्तज्वर नष्ट होता है। इसे "धान्याक क्वाथ" कहते हैं।
- (१२) गिलोय, चिरायता, सुगन्धवाला, खस, मोथा, निशोध, आमले, दाख, अब् सा और पित्तपापड़ा—इन दसोंका काढ़ा बनाकर शहदके साथ, प्रातःकालमें, पीनेसे उपद्रव सहित घोर पित्तक्वर नष्ट. होता है।

(२३) जवासा, अड़ूसा, झटकी, पित्तपापड़ा, फूलप्रियंगू और विरायता—इन छहोंके काढ़ेमें मिश्री या खाँड़ डालकर पीनेसे प्यास, दाह और रक्तपित्त सिहत पित्तज्वर नाश होता है। इसका नाम 'हिस्मर्शादि क्वाथ" है।

. नेट-यह नुसख़ा श्राज़माया हुशा है। इन सब दवाश्रोंका पाँच-पाँच मारो लेका, कादा बनाकर, १ तेला मिश्री डालकर पिलाश्रो।

- (१४) गिलोयका सत २ मारो बूरेके साथ खानेसे पिचन्वर नाश होता है।
- (१४) गिलोयको जौकुट करके, छै गुने जलमें, रातके समय, मिट्टीकी कोरी हाँड़ीमें भिगो दो; सबेरे उस जलको छानकर मिश्री भिलाकर पी जाओ। इसे "हिम" या "शीत कवाय" अथवा "ठंडा काढ़ा" कहते हैं। इससे पित्तक्वर नष्ट होता है।
- (१६) अड़ सेको रातके समय ६ गुने जलमें, मिट्टीकी कोरी हीमें मिगो दो। सबेरे मल-छानकर, उसमें मिश्री या चीनी मिलाकर पिलाओ। इससे खाँसी, रक्तपित्त और पित्तक्वर नाश होता है। इसे "वासाहिम" कहते हैं।
- (१७) आमले और गिलोय इन दोनोंको, रातके समय, कोरी हाँड़ीमें, दवासे ६ गुना जल डालकर सिगो दो। सबेरे आनकर, उस पानीमें खाँड़ या शहद डालकर पिला दो। इस उपायसे पिचन्वर, त्यास, दाह, अम और मूच्छी प्रमृति उपद्रव शान्त होते हैं।
- (१८) सफेद कुमलकी पंखड़ी, मुलहटी और मिश्रीका काढ़ा पित्तब्बरको नाश करता है।
- (१६) धनिया, अड्सा, आमला, काले सुनक्के और पित्त-पापड़ा —इन पाँचोंको ढाई वोले लेकर, मिट्टीकी हाँड़ीमें, पावसर

जलमें रातको भिगो दो। सबेरे इसका जल छानकर रोगीको पिलाओ; इससे पिचन्चरका दाह और प्यास दोनों आराम होते हैं।

- (२०) घनिया रातके समय जलमें भिगो दो। सबेरे जलको छानकर, उसमें १ तोला मिश्री डालकर पिलाओ। इससे दाह नाश. होता है।
- (२१) हरड़को पीसकर, शहदमें मिलाकर रोगीको चटाक्रो। इस डपायसे दाह, खाँसी, क्वर, रक्षपित्त, विसर्प, श्वास और वसनमें निश्चय ही लाभ होता है।
- (२२) सफेद कमलकी पाँखड़ी, मुलहटी और मिश्रीका काढ़ा शीतल करके पीनेसे पिचल्बर आराम होता है। परीचित है।

नेाट-जब २।३ दिन पित्तज्वरनाशक औटाये हुए कादे देनेसे खास न हों) दाह और व्यासका ज़ोर बना रहे, तब नं द को 'हिम'की रीविसे बिनां औटाये पिलाओ अथवा नं ११।१६।१७।१८ प्रसृतिके हिस पिलाओ ।

### काड़ा बनानेकी विधि।

कादा वनाने और पिलानेकी विधि और काढ़ेमें शहद या खाँड़ वरौरह मिलानेका नियम जानना चाहो; तो इसी भागके प्रप्त १३१-१३३ तथा प्रप्त १७३-१७४ में "काढ़ेकी मात्रा" शीर्पक नोट देखो।

# दाइनाशक उपरी उपाय।

"सुंभुतं उत्तरतंत्र" अध्याय ३६ में लिखा है:--

दाहामिभृते तु विधि कुर्यादाहविनाशनम्।

हर तरहके बुखारमें, दाह होनेपर, अवश्य दाहनाशक उपाय-करना चाहिये।

- (१) दांहवालेको अगर बहुत कष्ट हो, तो नीमके पत्तोंका जला पिलाकर वसन करा दो। इस चपायसे बड़ी जल्दी लास होता है। श्रंगर रोगी ताक्रतवर हो, वसन सह सकता हो, तो कड़वे नीसके पत्ते बलाबल अनुसार एक या दो तोले लेकर महीन पीस लो। पीछे. पाव डेंद् पाव शीतल जलमें भाँगकी तरह झान लो। उस पानीको रोगीको पिलाकर, श्रॅंगुली डालकर, वमन करा दो। अगर जरूरत सममो, तो ६ माशे शहद और २ तोले शकर भी मिला दो। इससे वसन होते ही लास होगा। परीचित उपाय है। अगर रोगी वसनके योग्य न हो, वमनसे बहुत ही घबड़ाता हो, तो ऊपर नं २१ में लिखा हरड़ और शहदका प्रयोग करो। हरड़का चूर्ण चार या है मारो लेकर शहदके साथ २।३ बार चटाश्रो।
- '(२) नीमके पत्तींका रस निकालकर और उसमें माग उठाकर, दाह्वाले के शरीरपर मलो; अवस्य दाह नाश होगा। परीचितं है।
- (३) ढाकके नर्म-नर्म पत्तोंको नीबूके रसमें पीसकर, दाहवालेके शरीरपर या जहाँ-जहाँ दाह हो, लेप कर दो।
  - (४) बेरके पत्तोंको नीबूके रसमें पीसकर लेप करो।
- (१) नीमके पत्तोंको भी नीवूके रसमें पीसकर लगानेसे लाभ होता है। नीमके नर्म-नर्म पत्तोंके कागोंके लगानेसे इसने कई बार श्रपूर्व चमत्कार देखा है।
- (६) सी बारका घोया हुआ घी शरीरमें मलनेसे दाहमें अवश्य लाभ होता है। परीचित है।
- (७) बेरके पत्तोंको पीसकर, एक बाल्टी जलमें घोल दो। पीछे मय-मयकर माग उठाश्रो; इन मागोंको दाहवालेके शरीरपर लगाओ।

- ं (८) उत्तम मनोहर निर्मल आकाशके समान साफ, चन्द्रमाकी किरणोंसे शीतल, जिसमें चन्द्रन और जस वरीरहके जलका छिड़काव होरहा हो, फठवारे चल रहे हों—ऐसे घरमें पित्तज्वरके दाहवालेको सुलाओ।
- (६) जिनके स्तनोंपर कपूर चन्दनादिका लेप हो रहा हो, नीले रेशमी कपड़े पहने हों, गलेमें फूलोंके हार पड़े हों, हीरा पन्ना प्रमृति रहोंके गहने जिन्होंने पहन रखे हों, जो मन्द-मन्द हैंस रही हों,—ऐसी क्षियोंको शरीरसे लिपटाने से सयङ्कर दाह शान्त होता है; पर रोगीके मनमें मैथुनकी इच्छा होते ही, छी या क्षियोंको फौरन अलग कर दो।
- (१०) पित्तन्वर रोगीको सीघा सुलाकर, उसकी नामिपर काँसी या ताम्वेका एक गहरा बासन रक्लो। उसमें खूब शीतल जलकी घारा अपरसे इस तरह ढालो कि, पानी बर्तनमें ही पड़े। इस उपायसे तत्काल दाह और ज्वर शान्त हो जाता है।
- (११) काँजीमें कपड़ा भिगोकर, रोगीको उढ़ाओ अथवा गायके माठेमें कपड़ा उबालकर और शीवल करके रोगीको उढ़ाओ। इन े उपायोंसे भी दाह शान्त होता है।
- (१२) मौरोंकी क्रवार, बालकोंकी मीठ-मीठी तोवली बोली, तोवा-मैनाका मधुर स्वर, फूलोंसे लदे हुए बृन्न, बाग्रकी हरियाली, यौवनके मदसे मतवाली हँसती हुई स्वियाँ—ये सब दाहको निश्चय ंनाश करते हैं।
- (१३) विदारीकन्द, लोध, कैथ, विजीस और अनार—इनमेंसे सब या जो समयपर मिलें, उनको पीसकर तालूपर लेप करो। "हारीत" कहते हैं,—इस लेपसे दाह, वेहोशी और प्यास नाश होती है।

#### कवल।

पित्तन्तरमें दाख और आमलोंके कल्कका कवल हितकारी है। पके अनारके कल्कका कवल अथवा केवल धनियाके कल्कका कवल भी हितकारी है।

श्रगर जीम, ताल्, गला, मुख, कंठ, प्यासका स्थान और मस्तकमें शोष हो—ये सूखे जाते हों, तो विजीरे नीवूकी केशरको शहद और सैंधेनमकमें मिलाकर सेवन करो या मुखमें रक्खो। "हारीत ऋपि" कहते हैं—विजीरे नीवूकी केशर, शहद और सेंधानोनको एकत्र पीसकर, ताल्पर लेप करनेसे जीम, ताल्, गला, मुख, कंठ प्रमृतिका सूखना मिटता है और शीघ्र ही पित्तक्वर शान्त होता है।

नोट--कवलके सम्बन्धमें पीछे १७१ पृष्ठमें लिखा हुआ नोट देखिये।

# गर्ष्ट्रष या कुरुले।

हरड़, फूलप्रियंगू, पीपल, लोध, दारुहल्दी, हल्दी और तेजवल — इनको जलमें भिगोकर, शहद मिलाकर, बारम्बार कुल्ले करनेसे मुखका कड़वापन नाश होता है, मुँहके सारे रोग नाश होते हैं, मुँहमें निर्मलता और अन्नमें रुचि होती है।

नोट-कादेवरा रह पतले पदार्थों को गुँहमें मरकर जैसेका तैसा रहने हो छौर पीछे मुखसे गिरा दो । इसीको "गयद्वप या कुछा" कहते हैं। छगर गयद्वपके कादेमें चूर्ण मिलाना हो, तो मारो मिलाना चाहिये। स्वस्थ-चिस येटकर, तीन पाँच या सात कुल्ले करने चाहियें अथवा जब तक गुँहमें कफ भर-भर थावे, नाक छाँखोंसे पानी वर्रो रह निकले था कपाल, गले तथा गुँहमें ज़रा-ज़रा पसीने छाने संक कुल्ले करने चाहियें। मुख-रोग नाश करनेमें गयद्वप परमोत्तम उपाय है।

# तर्पण ।

दाह और कम्पसे पीड़ित, दुर्बल और निराहार तथा प्याससे उवर-शेगीको खीलोंके सन्तूमें मिश्री और शहद हालकर पिलाओ। खीलोंके सन्तूको शीतल जलमें घोलकर अपरसे अन्दालका शहद और मिश्री मिलाकर, पिलानेसे वमन, श्रतिसार, प्यास, दाह, विप, वेहोशी श्रीर क्यरका नाश होता है। (देखो प्रष्ठ ८४)।

पित्तन्वरमें चीनी मिलाकर, मूँगके यूपके साथ भात खिलाना चाहिये श्रथवा पीछे प्रश्वें सकेमें लिखी पित्तन्वर नाशक पैयाः । देनी चाहिये।

नोट-पित्तज्वरमें देने योग्य यूप, मात शौर शौपधियोंके पानी प्रसूविः पीछे लिखे हें, वहाँ देख ली शौर जो समयपर उचित जैंचे, वही दो ।

#### पानी ।

पित्तन्वरमें भी गरम किया हुआ जल शीतल करके हो। जलको औटाकर रख दो, आप ही शीतल हो जाय तब दो; अपनी किसी चेष्टासे शीतल मत करो। गरम करनेसे पानीके सब दोप नाश हो जाते हैं। गरम किया हुआ जल जल्दी पचता है और ज्वरको नेगरा करता है। पित्तन्वरमें ऋतुके अनुसार औटाकर जल दो। साधारणे तया पित्तन्वरमें सेरका तीन पाव जल अच्छा होता है। पेसा औटा हुआ जल पित्तनाशक है।

#### सूचना ।

- (१) ब्नरोंमें हिचकी, श्वास, खाँसी, दाह प्रमृति दस उपद्रव होते हैं तथा सिरमें दर्द होता है। इनके उपाय पुस्तकान्तमें लिखे हैं। जिस्ति पढ़नेसे देख लेना।
- (२) पित्तज्वरके आराम होनेपर भी अगर कुछ पित्त वाकी रहः जाय, तो उसको अवश्य शान्त कर देना चाहिये; क्योंकि जरा-सा रहा हुआ पित्त फिर क्वर पैदा कर देता है। पित्तके शेप रह जानेसे अक्सर विपमज्वर हो जाते हैं। "सुश्रुत उत्तरतन्त्र" में, ऐसे मौक्रेपर, हैं खका रस या शीतल शबतका पिलाना हितकर लिखा है। शाकोक शकरोदक बनानेकी विधि प्रष्ठ ७६ में लिख आये हैं, गन्ना चूसने और

शर्करोदक पीनेसे बाक़ी रहा हुआ पित्त निश्चय ही शान्त हो जाता .है। कफ़ और वायुका शेष अंश पसीने दिलाने और मालिश करानेसे आराम हो जाता है।

#### डाक्टरी मत से-

# किएटन्यूड फीवर या पित्तज्वरकी चिकित्सा।

- (१) कामन कियटन्यूड फीवरमें इलका जुलाव देकर "फीवर-ःमिक्सचर" देना चाहिये।
- (२) आरडेय्ट कियटन्यूडमें रोगीके पास दीपक वर्रौरहकी रोशनी नित्त रखनी चाहिये और न जोरसे बोलना, चीलना-चिल्लाना चाहिये। केलोमेलसे कड़ा जुलाव देकर, "टारटा ऐमेटिक-मिक्सचर" देना चाहिये। पानीमें सिरका मिलाकर, उसमें कपड़ा भिगोकर, उस कपड़ेसे कभी-कभी शरीर पॉछना चाहिये।

#### हिकमतके मतसे---

### पित्तज्वर या सफ्तरावी तपका इलाज।

- (१) शाहतरा (पित्तपापड़ा), लालचन्दन, नेत्रवाला और सोंठ— इन सबको चार-चार मारो लेकर, इनका काढ़ा ३-४ दिन पिलानेसे तप भाग जाता है।
- (२) शर्बत बजूरी या शर्बत नीलोफर पानीमें मिलाकर पिलानेसे भी लाभ होता है। शर्बत बजूरी पित्तक्वरकी गरमी शान्त करनेमें बहुत ही उत्तम है।
- (३) गिलोय, शाहतरा, धनिया, मुलहठी, काकड़ासिंगी, खस, लालचन्दन, नीमके पत्ते और खरबूजेकी मींगी—सबको सवा चार-चार माशे लेकर, आध सेर पानीमें औटाओ। आधा पाव पानी रहनेपर, मल-झानकर पिला दो। इस तरह दोनों समय पिलाओ। यह जुशाँदा गरमी या पित्तके नये और पुराने दोनों ज्वरोंको आराम करता है।

- (४) खमीरा खसके चाटनेसे भी पित्तडवर छीर प्यासमें लाभ होता है। अगर तपेदिक्तमें देना हो, तो दो दिन तक इसमें ४ रत्ती कपूर मिलाकर दो। अगर अतिसारमें देना हो या मलको नर्भ करनेको देना हो, तो इसमें ६ माशे वंशलोचन मिला दो। यह खमीरा परमोत्तम चीर्ज है।
- (४) शर्वत वनफशा देनेसे दाह, ब्वर, प्यास और खाँसी आराम .होती है। शर्वत इमली दाह, प्यास और पित्तको शान्त करनेमें एक ही है। शर्वत आल्बुखारा कफको नाश करता है, दाह और प्यास शान्त करता है तथा पित्तको नीचेकी राहसे निकालता है। नारङ्गीका शर्वत प्यास और गरमीके सिर दर्दमें कायदा करता है। मीठे अनारका शर्वत क्वर और प्यासको शान्त करता है। शर्वत हरड़ क्वरको शान्त करता है और दस्त लाता है। शर्वत गुलाव पित्तको दस्तसे निकालता है। शर्वत गावजवाँ दिलके लिये मुफीद है श्रीर वातिपत्त प्रकृति-वालोंको अच्छा है। जवारश जरश्क मेदेमें ताक्रत लाती है, ध्राह्में और कत्तेजेको मजवूत करती है, गरमी और प्यासको शान्त करती है तथा खूनकी गरमीको शान्त करती है। सिकंजवीन बजूरी सर्द कलेजेके रोगोंको दित है। सिकंजबीन वजूरी गुश्रतदिल है, तिल्ली, मसाने श्रीर कलेजेके रोगोंको मुकीद है। कमोनी मुसहल मामूली दस्त लाती श्रीर पित्तको नाश करती है। सिकंजवीन सादा प्यासको नाश करती है। ये सव चीजें पित्तन्वरमें लामदायक हैं। जैसी जरूरत हो, विचारके साथ देनेसे पित्तक्वरकी सब तकलीक रफा होती हैं। ये सब चीजें ष्यतारोंकी धूकानोंपर तैयार मिलती हैं।
- (६) बब्र्लका गोंद, भुना हुआ वंशलोचन, जावित्री, मुलेठीका -सत्त और कहरूआ—ये सब ६-६ माशे, ईसवगोल १ तोले, मुना जीरा १ तोले, भुना वाकला १ तोले—इन आठोंको कूट-पीस और छानकर (रख लो। ४-४ माशे चूर्ण सवेरे-शाम खानेसे खून और पित्तके दस्त निश्चय ही आराम हो जाते हैं।

200

नोट—मुलहटी छिली हुई सेनी चाहिये श्रीर ईसवगोलको कृटना न चाहिये। इसका लुश्राव काममें लाना चाहिये श्रथवा यों ही बिना कृटे काममें लाना चाहिये। कादेमें दवा २ से ४ तीले तक लेनी चाहिये। कादा १६ गुने जलमें श्रीटाना चाहिये। श्राधा जल रहनेपर उतार लेना चाहिये। झानकर श्रीर मिश्री हिंग्लाकर पिला देना चाहिये।

(७) पपरिया कत्थां ४ तोले, कपूर १ तोला—इन दोनोंको पीस-कर गोंदका पानी डालकर बेरके बराबर गोलियाँ बनालो। एक गोली रोज खानेसे पित्तकी खाँसी शान्त होती है।

नोट-कासमदैन बटी चूसनेसे सब तरहकी खाँसी आराम होती है। (देखो "स्वास्थ्यरचा" पृष्ठ ३३१)।

सूचना—अगर आपको संसारकी असारताका ज्ञान लाम करना है, अगर आपको यह जानना है, कि इस जगत्में कौन अपना है, माता, पिता, स्त्री, पुत्र आदि हमारे सच्चे नातेदार हैं या मतलबी नातेदार हैं, तो आप हमारे यहाँका "वैराग्य-शतक" मँगाकर पढ़ें। यह "वैराग्य-शतक" कोई ५५० सफोंमें लिखा गया है। इसमें जा-बजा उत्तम शिचापद वैराग्य उत्पन्न करनेवाली कहानियाँ जोड़ दी गयी हैं। कोई २६ हाफटोन चित्र भी लगाये गये हैं, जिनके देखने मात्रसे वैराग्य उत्पन्न होता है। २००० वर्षोंमें यह काम किसीने नहीं किया। बहुत क्या, पुस्तक देखने ही योग्य है। सुन्दर मनोमोहक जिल्द भी बँघी है, तिसपर भी मृल्य ५) मात्र है। अवश्य देखिये। देखने ही लायक है।



# कफज्वरकी चिकित्सा।

### कफ कुपित होनेके कारण।

चिकने, मीठे, मारी, शीवल, लिवलिने, लहे और नमकीने . पदार्थों के सेवन करने, दिनमें सोने और परिश्रम न करने प्रभृति कारणोंसे कफ कुपित होकर कफल्वर आदि रोग उत्पन्न करता है।

# कफज्बर कैसे होता है ?

कफकारी आहार-विद्वारोंसे कुपित होकर, कफ आमाशयमें जाकर, रसको दूषित करके और कोठेकी अग्निको बाहर निकालकर, आप स्वतन्त्र होकर, कफक्वर करता है।

# कफजवरके पूर्वरूप।

जन कफन्वर होनेवाला होता है. उससे कुछ पहले थकान प्रमृति माल्स होती है। उसके वाद अन्नमें अरुचि हो जाती है।

### कफज्वरके खत्त्वण।

स्तैमित्यं स्तिमितो वेग श्रालस्यं मधुरास्यता । शुक्लमूत्रपुरीषत्वम् स्तम्भस्तृप्तिरथापि च ।। शोतम्रत्क्लेदो रोमहर्षे।ऽतिनिद्रता। प्रतिश्यायोरुचिः कासः कफजेऽच्छोश्च शुक्रता ॥

शरीर गीले कपड़ेसे ढका-सा जान पड़े, मन्दा-मन्दा ज्वर हो, आलस्य हो, मुँहका स्वाद मीठा हो, मलमूत्र सफेद हों, सारा बदन जकड़ रहा हो, पेट भरा-सा माल्स हो, खानेकी इच्छा न हो, शरीर भारी हो, जाड़ा-सा लगे, जी-सा मिचलावे, रोएँ खड़े हो जायँ, नींद बहुत आवे, जुकाम हो, भोजनमें अरुचि हो, खाँसी आती हो और नेत्र सफेद हों—ये लक्त्रण कफब्बरमें होते हैं। इनके सिवाय, देहमें वेदता, मुँ इसे पानी गिरना, सफेद फुन्सी होना, वमन होना, तन्द्रा होता, जाड़ा लगना, गरमी अच्छी मालूम होना, मन्दाग्नि होना और हृदय या झातीका कफसे लिहसा-सा मालूम होना अभृति लच्च और भी होते हैं।

"चरक" में लिखा है,-शरीरमें वातिपत्तका प्रभाव न रहे, न्वर एकदमसे आवे और बढ़े, देह भारी हो, अरुचि हो, कफ गिरे, मुँहका स्वाद मीठा हो, नींद बहुत आवे, तन्द्रा और श्वास हो, खाँसी और जुकाम हो, नेत्र, नाखून, मुँह, मल, मूत्र और चमड़ेका रङ्ग अत्यन्त सफोद हो, देहमें सफोद फुन्सियाँ हों और उनमें खुजली चले और गरमीकी इच्छा हो इत्यादि लत्त्रण कफक्वरमें होते हैं। विकने, मीठे, शीतल प्रभृति गुणवाले पदार्थीसे रोग बढ़ता है और रूखे, कड़वे, गरम प्रभृति गुणनाले पदार्थीसे घटता है।

"हारीत"ने पसीने आना, कानोंके छेदोंका एक जाना, आँखोंका आधा पीला और आधा सफेद मिला-सा रंग हो जाना, वँधा दस्त -श्राना प्रभृति तत्त्रण कफन्वरके तिखे हैं। २४

# हिकमतसे कफज्वरके लच्ए।

इसे हिकमतमें बलरामी वाप कहते हैं। इसमें वाप, सिरदर्द, शरीर भारी और जवान सफोद होती है। किसी-किसीके शुँहसे पानी भी। आता है। इस बुखारमें पेशाब बहुत होता है।

# कफज्वरमें नाड़ी और मूत्र प्रभृति।

कफड्यरमें नाड़ी हंस या हाथी या गजगामिनी कीकी तरह धीरे-धीरे सूमती हुई चलती है। कफके समय यानी वसन्त, प्रात:-काल, संध्याके बाद, भोजन करते-करते—कफकी नाड़ी उसी तरह हंसकी-सी चालसे चलती है। छूनेमें ऐसी मालूम होती है, जैसी गरम जलमें भीगी हुई रस्सी शीतल जान पड़ती है अथवा तन्तुओं के समान सूचम, मन्दी चालवाली और शीतल जान पड़ती है। उसी तरह स्मक या अजीर्णमें भी बहुत नहीं फड़कती।

कफल्बरमें दस्त सफेद और मिक्रदारमें जियादा होता है। पेशाबा जियादा, कुछ सफेद, गादा और चिकना होता है। आवाज भारी होती है। शरीर हल्का, गरम, चिपचिपा, चिक्जा और पानीसे भीगा-सा होता है तथा रंगत सफेद होती है। जीम मोटी, मारी, कफसे ल्हिसी हुई और खारी होती है। मुखका स्वाद मीठा होता है। चेहरा भारी और स्जा-सा जान पड़ता है। आँखोंकी ज्योति मन्दी हो जाती है, रंग सफेद होता है और उनमें जल मर-मर आता है।

#### कफज्बरका समय।

मोनन करते ही, सवेरेके पहले पहरमें, रातके पहले पहरमें तथाः वसन्त ऋतुमें कफन्वरकी उत्पत्ति और वृद्धि होती है।

# कफंडवरमें लंघनं।

इस न्वरमें पहले लिखे हुए नियमों अनुसार, न्वर न पकने तकं द्वांपन कराने चाहिये। गरम जल पिलाना चाहिये। खानेको दोषानुसार पेया प्रमृति देनी चाहिये। तेरहवें दिन अन और शमन औषि देनी चाहिये। यह साधारण नियम है। जियादा लंघन कराना, कम कराना, जल्दी या देरसे शमन औषि देना—इसमें चिकित्सकके विचार बुद्धिकी भी जरूरत है। लंघन-सम्बन्धी नियम पीछे पृष्ठ ५६-११० में लिख आये हैं।

#### कफ्डवरके पकनेकी अवधि।

कफल्वर वारह दिनोंमें पचता है। तेरहवें दिन अन और शमन औषि देनेका नियम है। आमन्वरमें शमन औषि न देनी चाहिये। ये सब पहले लिख आये हैं। "सुश्रुत" में लिखा है,—कफन्वरमें १२ दिन बीतनेपर दवा देनी चाहिये।

# चिकित्सा ।

### कफज्बरमें पाचन क्वाथ।

(१) पीपल, पीपलामूल, कालीसिर्च, गजपीपल, सींठ, चीता, चन्य, रेणुका, इलायची, अजमोद, सरसों, हींग, भारङ्गी, पाढ़ी, इन्द्रजों, जीरा, बकायन, मूर्वा (चुरनहार), अतीस, कुटकी और वायबिड्झ — इन २१ दवाओंको मिलाकर "पिप्पल्यादिगण" कहते हैं। यह पिप्पल्यादिगणका समुदाय कफ और वातको नाश करता है; गोला, शूल और ज्वरको हरता है; अभिको दीप्त करता और आमको पचाता है। "बङ्गसेन" और "माविमश्र" प्रमृतिने पिप्पल्यादिगणका काढ़ा कफज्वरमें अच्छा पाचन बताया है। मतलब यह है कि, इन

२१ दवाश्रोंको बरावर-बरावर मारो-मारो डेढ्-डेढ् मारो या जियादा, जैसा वैद्य उचित सममे, लाकर, इनका काढ़ा बनाकर, कफज्बर पचाने के लिये देना चाहिये। यह काढ़ा कफज्बरको पका देगा और अग्निको दीप्त करेगा।

- (२) विजीरे नीवृकी जड़, सींठ, गिलोय, और पीपरामूल-इन पाँचोंके के काढ़ेमें "जवाखार" डालकर पीनेसे भी कफन्वरका पाचन होता है।
- (३) कटेली, वासा, लोघ, कूट और परवल-इनका कल्क "हारीत"ने कफक्वरमें हितकारी कहा है।

# कफज्बर नाशक नुसख़े।

(१) नीमकी छाल, सोंठ, गिलोय, शतावर, कचूर, चिरायता, पोहकरमूल, पीपल और कटाई—इन ६ औपिधयोंको तील-तीन मारोके हिसाबसे २। तोले लेकर, काढ़ा चनाकर, पिलानेसे क्या निष्ट होता है।

मोड---शतावरके स्थानमें देवदार डाजने श्रीर कादा श्रीट जानेपर ४ मारो शहद मिजाकर देनेसे भी श्रच्छा फल होता है। यह नुसख़ा श्राज़माया हुशा है।

- (२) नीमकी छाल, सोंठ, गिलोय, कटेरी, पोहकरमूल, कुटकी, कचूर, अह् सा, कायफल, पीपल और शतावर—इन ग्यारह औषधि-योंका काढ़ा भी कफज्बरको नाश करता है। परीक्षित योग है।
- (३) कायफल, पीपल, काकड़ासिंगी और पोहकरमूल—इन चारोंको वरावर-बराबर लाकर, कूट-पीसकर छान लो। शीशीमें मरकर रख लो। दो-दो माशेकी ६ मात्रा वना लो। सबेरे, दोपहर और शामको और इसी तरह रातको, चार-चार घण्टेपर, एक-एक मात्रा शहदके साथ चटाओ। इस गुसखेसे श्वास, खाँसी, ब्वर और कफका नाश होता है। यह नुसखा कफक्वरमें श्वास, खाँसीको निश्चय ही दवाता

है; पर गरम है। अगर रोगीको गरमी मालूम हो, तो मात्रा कम कर देनी चाहिये।

नोट — यह नुसख़ा कफज्वरपर प्रधान नहीं है, इसिबये सवेरे शाम नं० १ या मं रू २ देना चाहिये। इन नुसख़ों के १ या २ घषटे बाद इसको देना चाहिये। ये दोनों साथ-साथ चलते हैं। ये तीनों नुसख़ें, अगर कफज्वर ठीक पहचाना गया हो, हो रामवायाका काम करते हैं। अगर ये ही नुसख़ें पित्तज्वरमें दे दिये बायँ, तो रोगी मर जाय। इसिबिये क्वरको खूब पहचानकर दवा देनी चाहिये। पित्तज्वर शीतल चिकित्सा चाहता है और कफज्वर गरम।

- (४) अगर कफल्वरमें जाँघोंका बल चीए हो जाय और कानोंसे सुनाई न दे, तो निगु रही या सम्हाल्के पत्तोंका काढ़ा, पीपरका चूर्ण दालकर पिलाना चाहिये। इससे निश्चय ही लाभ होता है। नं० १ की तरह २ तोले पत्तोंका काढ़ा बनाकर, ३ माशे पीपरका चूर्ण मिलाकर पिला, देना चाहिये। यह भी परीचित है।
- ्रें १) शहदमें पीपलका चूर्ण मिलाकर चाटनेसे खास, खाँसी, ब्बर, तिल्ली, अफारा और हिचकी,—ये आराम होते हैं। परीचित है। बालकोंके लिये तो रामवाण ही है।
  - (६) पीपल, हरड़, बहेड़ा और आमला—इनको बराबर-बराबर लेकर चूर्ण कर लो। कफज्बर रोगीको यह नुसखा शहदके साथ चटानेसे श्वास और खाँसीमें निश्चय ही लाम होता है।
  - (७) कायफल, पोइकरमूल, काकड़ासिंगी, अजवायन, कलोंजी, सोंठ, मिर्च और पीपल—इन सबको बराबर-बराबर लेकर, कूट-श्लीस और छानकर शीशीमें भर लो। इसमेंसे तीन-तीन माशे चूर्ण अदरखके रस या शहदमें मिलाकर चाटनेसे श्वास, खाँसी, अरुचि, वमन, हिचकी, कफ और वात—ये सब नाश होते हैं। उत्तम नुसखा है। इसका नाम "अष्टाङ्ग अवलेह" है।
  - · (८) अजवायन, पीपल, श्रड्सा और पोस्तका डोड़ा—इनको बराबर-बराबर ६-६ मारो लेकर, काढ़ा बनाकर, पिलानेसे खास,

साँसी और कपत्वर आराम होता है। इसका नाम 'यवान्यादि क्वाय" है।

- (६) अड्रुसा, कटेरी और गिलोय—इन तीनोंको वरावर-वरावर आठ-आठ मारो लेकर, काढ़ा वनाकर पिलानेसे न्वर और होंसी आराम होती हैं।
- (१०) कालीमिर्च, पीपरामृत, सोंठ, कर्लों जी, पीपल, चीवा, कायफल, कूट, सुगन्धित वच, हरड़, कटेरीकी जड़, काकड़ासिंगी, ध्रजवायन और नीमकी द्वाल—इनको वरावर-वरावर दो-हो मारो लेकर, काढ़ा बनाकर पिलानेसे चपद्रव सहित, कफव्चर नारा होता है।
- (११) त्रिफला, निशोध, नागरमोधा, त्रिकुटा, इन्द्रजी, पटोलपत्र, अमलताशका गृदा, कुटकी और चीता—इन ६ दवाओंको वरावर-वरावर ३१३ माशे लेकर, काढ़ा वनाकर, शीतल होनेपर शहद डार्ककर पिलानेसे कफक्वर, खाँसी और गलेका रोग आराम होता है किंदी नुसला दस्तावर है।
- (१२) त्रिफला, पटोलपत्र, अड़ू सा, गिलोय, क्रुटकी और वच--इन सबको बराबर-वराबर लेकर, काढ़ा बनाकर, शीवल होनेपर शहद डालकर पिलानेसे कफल्बर नाश होता है।
- (१३) दशमूल और अड़ू सेके काड़ेमें—शहद मिलाकर देनेसे कफक़्यर नाश होता है।
- ( १४ ) इटकी, नीम, अर्तम्स, त्रिकुटा और इन्द्रजी—इनका कादा पीनेसे खाँसी सहित घोर कपान्तर आराम होता है।
- (१४) आनला, हरद, पीपल, वच, सोंठ, कालीिनर्च, पीपल, हरद, बहेदा, आनला, दालचीनी, इलायची और तेलपात—इन तेरह औपिययोंका कादा मलको पतला करता, कफको हरता, क्यको नाश करता और अग्निको जनाता है।

- . नोट-किसी-किसी चीज़का नाम दो-दो बार देखकर वहम न करना चाहिये।
- (१६) नागरमोथा, महुएके बीज, त्रिफला, कुटकी श्रीर फालसेकी छाल—इनका काढ़ा कफज्वरको नष्ट करता है।

· (१७) वातज्वरमें जो "कल्पतक रस" लिख आये हैं, वह वातकफ नाशंक है; इसलिये वह कफब्वरमें भी इस्तैमाल किया जा सकता है।

#### कवल ।

सेंघानोन, सोंठ, मिर्च, पीपल और राई—इन पाँचोंको अदरलके रसमें पीसकर, इनका कवल मुखमें रखना चाहिये। यह कफज्वरमें हितकारी है।

### दूसरा कवल।

जीरा, खाँड़ और अनारका स्वरस—इनमें शहद मिलाकर, मुखमें क्रवल धारण करना चाहिये। यह कवल रुचि करनेवाला है।

#### पानी

कफज्वरमें सेरका पावभर रक्खा हुआ पानी देना चाहिये। अथवा ऋतुके अनुसार औटाकर देना चाहिये। बिना औटाया कचा पानी इरगिज न देना चाहिये। (देखो पृष्ठ ११७-१२१)।

#### पथ्य।

कफब्बरमें मूँ गके यूषके साथ पुराने चावलोंका भात देना चाहिये 'अथवा प्र वें सफेमें लिखी कफब्बर नाशक पेया देनी चाहिये। और, कोई पण्य देना हो तो पीछे देख लेना चाहिये।

#### ज्वरके उपद्रव ।

प्रथम तो हमने यहीं खाँसी, श्वास, हिचकी प्रमृतिके परीचितः ज्ञसखे लिख दिये हैं। अगर किसी और उपद्रव या इन्हीं उपद्रवोंके लिए और किसी जुसखेकी जरूरत हो, तो पुस्तकके अन्तमें देखना चाहिये। वहाँ हिचकी, जमन, मूच्क्री, कोष्ठबद्धता प्रभृति दसों उपद्रवों;



हाल जानना बुरा नहीं; पर केवल नाड़ीके ही भरोसे रहना व्यच्छा नहीं।

शास्त्रोंमें लिखा है: -

श्रति पित्त मने व्याघौ बुद्धचितिक्रमतो यदि । वातकोपनशादेनमादौ ज्ञात्वा धरागितम् ॥ प्रददेद्भेपजं बुष्णं तद्दोपनिनिष्टत्तये । तदानृतं भनेन्यृत्युः पित्तकोपेन भूयसा ॥

मान लो, किसी रोगीको पित्तका रोग हो और वैद्य, बुद्धिके भ्रमसे, वातकोपकी नाड़ीको ध्याले भागमें समम्कर, उस रोगीके होप हूर. करनेके लिये, उसको कोई गरम दवा दे दे, तो वह रोगी निश्चय ही मर जायगा; क्योंकि ध्रव्यल तो पित्तकी गरमी और उसके अपर दवाकी गरमी—दोनों गरमियोंसे रोगीका करम कल्याण ही होगा। इसी तरह ग्रेमीको बादीका रोग हो; वैद्य नाड़ीका झान ठीक न होनेके कारण, उसे पित्तका रोग सममकर शीतल उपचार करे, तो रोगी मरेगा था वचेगा? इसलिये नाड़ीके स्थानपर ध्यान न देकर, उसकी चालपर ध्यान देना चाहिये।

जिस तरह साँप श्रीर जोंक टेढ़े तिरहे होकर चलते हैं श्रथवा जिस तरह विच्छू चलता है, उस तरह वातकी नाड़ी चलती है।

जिस तरह कन्वा, मेंडक, लवा, कुलिङ्ग धौर विड़ा फुदक-फुदककर चलते हैं, उसी तरह पित्तंकी नाड़ी फुदक-फुदककर चलती है।

जिस तरह बतल, मोर, कबूतर, पिंडुकिया, मुर्गा, गज और गज-गामिनी नारी धीरे-धीरे क्मते हुए चलते हैं; उसी तरह कफकी नाड़ी मन्दी-मन्दी चलती हैं। बस, इन तीनों चालोंपर नजर रखनी चाहिये । इस चालकी पहचानका अध्यास होनेसे वेशक सफलता होगी। जब मनुष्यको ज्वर चढ़ आता है, तब उसकी नाड़ी गरम और चेगवती हो जाती है। विना पित्तके गरमी नहीं होती और विना गरमीके ज्वर नहीं होता, इसिलये ज्वरके वेगमें नाड़ी भी गरम और चेगवती हो जाती है।

इस तरह इन घातोंको घ्यानमें घरकर अध्यास कीजिये। जब तक पूर्ण अध्यास न हो जाय, तब तक नाड़ी देखकर भी, अधिक विश्वांस लच्चणोंपर ही कीजिये। कफज्बरका इलाज करते समय, कफज्बरकी दवा तब तक तजबीज न करो, जब तक आपकी पूरी खातिरी न हो जाय कि यह कफज्बर है। सब लच्चण अच्छी तरह मिला लीजिये। यहले लिख आये हैं, कफज्बरमें पित्तज्वरकी दवाएँ देनेसे और पित्तज्वरमें फफज्बरकी दवाएँ देनेसे रोगी अवश्य मर जायगा। कफज्बरके रोगीको हर तरह गरम रखना होता है, गरम ही दवा दी जाती है, गरम ही जल दिया जाता है, हवासे बचानेको कपड़ेसे ढके रखना पड़ता है ज्यार शीतल पदार्थ खानेको नहीं दिये जाते। शीतल आहार-विहारोंसे रोगीको हर तरह बचाना होता है। क्योंकि लिख आये हैं कि, शीतल और मीठे पदार्थोंसे कफ कृपित होता है और गरम तथा कड़वे पदार्थोंसे शान्त होता है। पित्तज्वर गरम पदार्थोंसे घटता है और शीतल पदार्थोंसे घटता है। नाड़ीके सम्बन्धमें अधिक देखना हो, तो हमारा "चिकित्सा-चन्द्रोदय" प्रथम भाग प्रप्ट २०६-२२६ तक देखिये।

किसी भी रोगकी परीक्षा करते समय आप नाड़ी, मूत्र, मल, शब्द, स्पर्श, वर्ण, जीम, मुल, चेहरा और नेत्र—इनकी परीक्षा अवश्य किया करें, फिर आपको घोखा न होगा।

जव वैद्यको अभ्यास हो जाता है, तब वह कोई १०।१४ मिनटमें इन् सबकी परीचा कर लेता है। जो इतनी परीचा विना किये, रोगियोंका । इलाज हाथमें लेते हैं, हम तो उन्हें महापापी समझते हैं। मनुष्य-स्रोला बड़ी कठिनाईसे मिलता है। रुपया लेना और अपना १४--२० मिनिट समय भी न देना—घोर अन्याय है! आशा है, प्यारे पाठक हमारे इस लेखसे शिह्ना प्रहण करेंगे और परीक्तामें जल्दवाली न करेंगे, क्योंकि मुख्य काम "रोग-परीक्ता" ही है। निशाना बाँघ लेनेपर, गोली अपरेनेसे गोली ठीक निशानेपर लगती है और सिपाहीके नामके आगे गुलबरी (Bull's oyo) लिखी जाती है। आठों प्रकारकी रोग-परीक्ता करनेकी विधि खूब अच्छी तरह समभाकर, हमने इसी पुस्तकके प्रथम भागमें—२०६-२४० पृष्ठोंमें—लिखी है।



सूचना—हमने अपने यहाँके अपे "वैराग्य-शतक" की तारीफा उधर पृष्ठ १६१ में लिखी है। जिन्हें हमारी की हुई प्रशंसापर विश्वास न हो, वे एक नामी शामी विद्वानकी सम्मतिपर ध्यान दें।

विद्यारके प्रमुख नेता श्रीमान् बाबू राजेन्द्रप्रसादजी एम० ए०, 'एम० एल' सी० अपने "देश" में जिखते हैं:--

"सांसारिक सुखमें दूंचे हुए भारतको अपने प्राचीन गौरवप्र स्थानपर पहुँचानके लिये, अपने आदशंपर संसारको ले चलनके लिये और दुनियादारीके दु.
नदसे संसारका उद्धार करनेके लिये, ज़रूरत है कि प्रत्येक भारतवासी दूर
पुस्तककी एक एक कापी अपने घरमें उसी तरह रखकर इसका अध्ययन मनन करे.
जिस तरह वह वेदों, उपनिषदों या गीताकी पुस्तकें रखता और उनका
और मनन करता है। मावपूर्ण रखोकोंपर दिये हुए मावमय चित्र, कटर-से
विषयी और संसारी मनुष्योंको भी धर्मपथपर खींच लाते हैं। विषयोंकी अ
जिले हुए मनुष्योंके ज़क्सी दिखोंपर "वैराग्य-शतक" के उपदेश ठरदी मरहमका
धनके मदसे उन्सत्त मनुष्योंके लिये चोटीली मारका और इंश्वर-विमुख



# द्विदोषज श्रीर सन्निपात ज्वरोंके कारण।

विषम भोजन करने यानी कभी कम और कभी जियादा खाने, शत-उपवास करने, ऋतुओं के पलटने, ऋतुओं के विगइने, बदबूदार पदार्थों के सूँ घने, विपेता जल पीने, जहरीले पदार्थ सेवन करने, पहाड़ । प्रभृतिके पास रहने, वमन-विरेचनादिके ठीक न होने, क्रियों के अस-प्रमें वालक जनने, समयपर जननेसे कुपध्य सेवन करने अथवा पहले जिले हुए वातन्वर, पित्तन्वर और कफन्वरके कारणों के मिल जानेसे हो दोगोंवाले और तीन दोपोंवाले न्वर दो और तीन दोगोंके, एक ही समयमें, कुपित होनेसे होते हैं। जो न्वर दो दोपोंके कोपसे होते हैं, उन्हें "इन्द्रज" और जो तीन दोगोंके कोपसे होते हैं, उन्हें "त्रिदोषज" या "सिन्निपातज" कहते हैं।

# वातिपत्तज्वरकी चिकित्सा।

# वातिपराज्वर कैसे होता है ?

वात और वित्तको कुपित करनेवाले आहार-विहारोंसे कुपित होकर, वात और वित्त आमाशयमें जाकर, रसको दूपित करके, कोठेकी अग्निको वाहर निकालकर, वातवित्तक्वर उत्पन्न करते हैं।

# वातपित्तज्वरके पूर्वरूप।

जँभाइयाँ आती हैं और आँखोंमें जलन होती है। इस ज्वरमें चातन्वर और पित्तज्वर दोनोंके पूर्वरूप होते हैं।

### वातपित्तज्वरके खच्ए।

तृष्णा मूर्च्छा अमो दाहः स्वमनाशः शिरोरुजा। कर्यठास्यशोषो वमथु रोमहर्षे। दिन्तिस्तमः। पर्वभेदश्च जृम्मा च वातिपत्तज्वराकृतिः॥

प्यास, मूच्छा—बेहोशी, भ्रम, दाह, नींद न आना, सिरदर्द, कंठ और मुँह सूखना, वसन, रोएँ खड़े होना, अरुचि, आँखोंके आगे ऋँधेरा आना, जोड़ या सन्धियोंमें पीड़ा होना और जँभाइयाँ आना,— ये "वातिपत्तज्वर"के लच्चए हैं।

नोट—"चरक"में जिखा है, वातिपत्तज्वरवाला शीतल पदार्थों की इच्छा करता है, क्योंकि वायु योगवाही हैं; जिसके साथ मिलता है उसीके-से काम करता है। िपत्तके साथ मिलनेसे वह पित्तके-से काम करता है। इसीसे वातिपत्त- ज्वरवालेको गरमी हुरी लगती है शौर सर्दी श्रच्छी लगती है। वायु जब कफके साथ मिलता है, तब कफके-से काम करता है, उस समय रोगीको गरमी काति है। "चरक"में ज्ञानपूर्वक या श्रज्ञानपूर्वक मलाप या श्रानतान व लच्चा श्रिक जिला है। "हारीत"ने मुँहका कड़वा होना, शरीरका रूखा के श्रीर नेशोंका जाल होना,—ये जच्चा ज़ियादा जिले हैं।

# वातपित्तज्वरमें नाड़ी।

वातिपत्तकी नाड़ी चंचल, तरल, स्थूल श्रौर कठोर होती है मूम-भूमकर चलती-सी मालूम होती है । वातिपत्तके कोपसे बँधा हुश्रा, कभी विखरा-सा या पीला-काला-सा होता है। इस माड़ी बारम्बार साँपकी चालसे टेढ़ी श्रौर मेंडककी चालसे ुद फुदककर चलती है।

# वातिवस्त्वरमें खंघन।

पीछे (पृष्ठ ८७-११० में) लिखी हुई विधिसे लंघन कराने । हिये। क्षे ज्वरमें श्रीपि न देनी चाहिये। ब्वर कषा हो, तो दोप् । कानेका यह करना चाहिये। दोपपाकके लक्ष्ण दीखते ही, संशमक । श्री श्री हो जैंचे सो देना चाहिये।

# वातिपत्तज्वरमें श्रीपिध देनेका समय । वातिपत्तज्वरमें पाँचवें दिन श्रीपिध देनी चाहिये।

#### वातपित्तज्वरमें पाचन।

हरड़, बहेड़ा, आमला, सेमलकी छाल, रास्ना और चिरायता— इनका काढ़ा बातिपत्तज्वरमें पाचन है और इसका नाम "त्रिकलादि— काथ" है।

# वातिपत्तज्वर नाशक नुसखे।

- (१) चिरायता, गिलोय, दाल, आमले औरकचूर—इन पाँचोंके कादेमें पुराना गुड़ मिलाकर पीनेसे, वातिपत्तन्वर नाश होता है। इसका नाम "किरातादि काथ" है।
- (२) चिरायता, आमला, कचूर, दाख, कालीमिर्च, सींठ, गिलोय, इन सावांके कादेमें, गुड़ मिलाकर देनेसे वातिपत्तक्वर नाश होता है। इसका नाम भी "किरावादि काय" है।
- (३) गिलोय, पित्तपापड़ा, नागरमोथा, चिरायता और सोंठ—इन पाँचोंका काढ़ा वातिपत्तक्वरमें सर्वोत्तम है। इसका नाम "पंचमद्र काथ" है।

हैं नोट---यह काका सचसुच ही बढ़ा ग्रन्का है। हमारा श्रनेक बारका परीचित है।

- (४) हरड़, बहेड़ा, श्रामला, सेमलकी छाल, रायसन, श्रमलताशका गूदा श्रीर श्रडूसा—इन सार्वोका काढ़ा वातिपत्तज्वरको नाश. करता है। इसका नाम भी "त्रिफलादि काथ" है।
- (र्) सोंठ, गिलोय, नागरमोथा, चिरायता तथा पंचमूलकी पाँचों श्रीषधियाँ—इन नौ श्रीषधियोंका काढ़ा पीनेसे शीघ्र ही वात-पित्तक्वर दूर होता है।
- (६) खिरेंटी, भारङ्गी, गिलोय, श्ररण्डकी जड़, लाल चन्दन, खस, पित्तपापड़ा, पीपल, नागरमोथा श्रीर सुगन्धवाला—इनका काढ़ा सिन्धयोंकी पीड़ा—जोड़ोंका दर्द, सिरका काँपना श्रीर वातपित्तः क्यरको नाश करता है।
- (७) नील कमल, खस, खिरेंटी, पद्माख, कुम्भेर, मुलेठी, दाख, महुआ और फालसे—इनका काढ़ा, शीतल करके पीनेसे वातिपत्तन्वर नाश होता है तथा प्रलाप और मोह्युक्त पित्तन्वर भी नाश होता है; यानी जिस पित्तन्वरमें रोगी आनतान वकता और वेहोश रहता है, वह पित्तन्वर भी नाश हो जाता है।
- (प) श्रमत्तताशका गूदा, नागरमोथा, गुलेठी, जस, हरड़, हल्दी, दारुहल्दी, पटोलपत्र, नीमकी छाल श्रीर कुटकी—इन दसोंका काढ़ा वातिपत्तज्वरमें हितकारी है।
- (६) नेत्रवाला, गिलोय, अरखडकी जड़, सुगन्धवाला, नागरमोथा, पद्मकाष्ट, भारङ्गी, पीपल, खस और चन्दन—इन दसोंका काढ़ाः पीनेसे वातपित्तन्वरका नाश होकर श्रमिकी बृद्धि होती है।

नोट—्यह जुसख़ा परीचित है। इन सब दवाश्रोंको तीन-तीन माशे वा कुल २॥ तोले लेकर, काढ़ेकी तरह औटाश्रो और सबेरे शाम पिलाश्रो; श्रवस्य फ्रायदा करेगा। नं०३ "पञ्चमद्र काथ" भी परीचित है। श्राजकलके मजुष्योंके लिये प्राय: दो तोला या श्रदाई तोला काढ़ेकी सब दवाएँ मिलाकर

खेता हमारी परीचामें निरापद और खामदायक सावित हुआ है। इसीसे हमने दो-चार जगह कादेकी मात्रा जिख दी है। इसी तरह और जगह भी सममना चाहिये। फिर भी, रोगीका बलाबल, प्रकृति श्रीर काल प्रसृतिका विचार करके, मात्राका घटाना श्रीर बढ़ाना चिकिस्सकका काम है।

(१०) मुलेठी, सारिवा (गौरीसर-अनन्तमूल), दाख, महुआ, चन्दन, कमल, कुम्मेरका फल, लोध, त्रिफला, कमलकी केशर, फालसे और कमलका नाल—इन वारह दवाओं को वरावर-वरावर लेकर, कोरी हाँड़ीमें डालकर, ऊपरसे साफ पानी डालकर, रातके समय भिगो दो। सबेरे विना औटाये ही मल-छानकर, उसी वासी जलमें,—मिश्री, शहद और खीलोंका सचू मिलाकर रोगीको पिलाओ। "भावप्रकाश"में लिखा है, इस हिमके पीनेसे दाह, प्यास, मूच्छां, अठिब, अम और वातपित्त-स्वर इस तरह मागते हैं, जिस तरह हवासे वादल भागते, हैं। "बङ्गसेन"ने भी ऐसी ही तारीफ की है। "मावप्रकाश"में लिखा है, इन सब दवाओं को द तोले लेकर २४ तोले जलमें भिगो दो। सबेरे मिश्री और शहद तथा खीलोंका सचू मिलाकर पिला दो। इसका नाम "मञ्जकादि हिम" है।

नोट—पहले लिख आये हैं, कि "हिम" शीत कपाय या शीतल काड़ेको कहते हैं। हिमका यही कायदा है कि उसकी दवाएँ काड़ेकी तरह औटाई नहीं खातीं। रातको मिगोकर, सबेरे मल-झानकर जल निकाल लिया जाता है और वह बासी जल शहद मिश्री प्रमृति डालकर रोगीको पिलाया जाता है। हिमकी 'तासीर शीतल है। पिचके कारणसे हुए तथा और दाह वग्ने रहमें यह अपूर्व चमत्कार दिखाता है। जिसे गरम औटाये हुए काड़ेसे लाम न होता हो, मिज़ाल गरम हो, उसे "हिम" देनेसे अवस्य जाम होता है।

#### पानी ।

वातिपत्तन्त्ररमें श्रीटाकर शीतल किया हुआ जल पिलाना चाहिये।

#### पथ्य।

वातिपत्तक्वरमें मूँग श्रीर श्रामलोंका यूष श्रथवा श्रनार, श्रामले श्रीर मूँगका यूष देना हितकारी है। श्रगर वातिपत्तक्वरमें दाहका बहुत जोर हो, तो चनेका यूष देना चाहिये।

#### अपध्य ।

वातिपत्तक्वरमें मूँग और करेला प्रमृति कफवातनाशक पदार्थं न देने चाहियें। इनके देनेसे क्वर, शूल (दर्द), क़ब्ज और अफारा होता है।

# काड़ा बनाने और पीनेकी विधि।

इसके लिये आप इसी भागके १३१—१३४ तकके पृष्ठ और कार्बुकी मात्राके लिये १७३—१७४ पृष्ठ देखिये।

सूचना—अगर आपको गन्दे उपन्यासोंसे घृणा है, तो आप हमारे यहाँ अपे, बाबू बिह्नमचन्द्र सी० आई० ई० के लिखे उपन्यास पिढ़ये। बिह्नम बाबूके लिखे उपन्यासोंका सारे संसारमें आदर है। जापान, जर्मनी, फ्रान्स, रूस और इङ्गलैण्ड तकमें उनके अनुवाद छप गये हैं। निम्नलिखित उपन्यास प्रत्येक नर-नारीके पढ़ने और मनन करने योग्य हैं। इनको पढ़ना आरम्भ करके आप बिना खतम किये, खाना-पीना भूल जाइयेगा। दिल खुश होनेके सिवा, नसीहतें भी खूब मिलेंगी। चन्द्रशेखर १॥), देवीचीधरानी १॥), कपालकुण्डला।॥), सीताराम १॥), रजनी।॥), युगलांगुरीय।), राधारानी।।), फुष्णकान्तकी बिल १॥), लोक रहस्य।।।)



# वातकफज्वरकी चिकित्सा।

# वातकफडवर कैसे होता है ?

वात और कफकारक आहार-विद्यारोंसे वात और कफ क्रिपत होकर, आसाशयमें जाकर, रसको दूषित करके और कोठेकी अभिन्ति • वाहर निकालकर, "वातकफक्वर" करते हैं।

# वातकफज्वरके पूर्वरूप।

वातकपञ्चरमें वातन्वर और कपञ्चर दोनोंके पूर्वेरूप—जँमाई: आना और अन्नसे अरुचि होना—ये होते हैं।

#### वातकफज्बरके लच्छा।

स्तैमित्यं पर्वगांभेदो निद्रागौरवमेव च । शिरोग्रद्दः प्रतिश्यायः कासः स्वेदाप्रवर्तनम् संतापो मध्यवेगश्च वातश्लेष्मज्वरा कृतिः ॥

शरीर गीले कपड़ेसे ढका हुआ मालूम हो, जोड़ोंमें दुई हो, नींद आवे, देह मारी हो, सिरमें दुई और जुकाम हो, खाँसी हो,

पसीने आवें क्ष, सन्ताप हो और मन्दा-मन्दा क्वर हो—ये "वातकफ ज्वर"के लच्चए हैं। "हारीत"ने लिखा है,—"वातकफ ज्वरमें जाड़ा लगता है, शरीर काँपता है, शरीरके जोड़ दूटते हैं, शरीर लकड़ी-सा हो जाति है; शूल, अरुचि, मन्दामि, बन्धन, कठोरता, खाँसी ये उपद्रव होते हैं, तन्द्रा होती है, कूजन होता है, शरीरमें चंचलता होती है, शरीर गीला-सा हो जाता है, जँभाइयाँ आती हैं, पसीना आता है और मल-मूत्र कक जाते हैं।"

नोट-इस बुख़ारमें सारे शरीरमें बहुत पसीने श्राते हैं। उन पसीनोंको अपरी उपायोंसे बन्द्र करना ज़रूरी है। सुनी हुई कुलयी या चूल्हेको जली हुई मिटी पीसकर मलना श्रव्छा है।

# वातकफज्वरमें नाड़ी श्रादि।

्रातिकफन्वरमें नाड़ी मन्दी-मन्दी चलती है और किसी कृदर गरम रहती है। अगर इस न्वरमें कफका अंश कम और वायुका अंश अधिक रहता है, तो नाड़ी रूखी और बराबर तेज चलती है। ये नाड़ी कमी सपैकी चालसे और कमी हंस या हाथीकी-सी चालसे चलती है। जिसकी नाड़ीमें वायुका अत्यन्त कोप होता है, उसकी नाड़ी पित्तके समान अत्यन्त टेड़ी और अत्यन्त स्थूल होती है।

# वातकफज्वरमें अन्न और द्वा देनेका समय।

वातकफडवरमें, सातवें दिन, वृहत्पंचमूलके काढ़ेमें पकाया हुआ अन्न देना चाहिये। वातकफड्वरमें नवें दिन दवा देनी चाहिये।

<sup>े</sup> पसीनोंका श्राना ते। पित्तज्वरमें जिला है, फिर वातकफज्बरमें पसीने कैसे आते हैं ? विकृति समवायके श्रनुसार संयोग होनेसे विकारका प्राप्त हुश्रा वात श्रीर कफ इन दोनोंमें—स्वमाव न मिलनेसे—ज़ियादा पसीने श्राते हैं। जैसे, हल्दी श्रीर चूनेके मिलनेसे जाल रंग पैदा हाता है।

#### वातकफडवरमें पाचन।

श्रमलताशका गूदा, कुटकी, हरड़, पीपलामूल, नागरमोथा,—इन पाँचोंका काढ़ा बनाकर, पिलानेसे वातकफब्बर और श्रामशूल प्रदेशल नाश होता है। इससे दस्त साफ होता है। यह दीपन और पाचन है। इसका नाम "श्रारम्वधादि क्वाथ" है।

नेट---निस्सन्देह यह काढ़ा बहुत उत्तम है। हरद बदी लेनी चाहियें। सब दवाओंका पाँच-पाँच या हुँ-छुँ मारो लेकर, औदाकर और छानकर पिलाना चाहिये।

# वातकपज्वर नाशक नुसखे ।

- (१) कटेरी, सोंठ, गिलोय और अरएडकी जड़—इन चार द्वाओंको ६।६ मारो लेकर, काढ़ा बनाकर, पिलानेसे वातक करूर नारा होता है। जासकर जिस क्वरमें कफ और वायुका बहुत जोंर हो, उसमें अधिक लाभदायक है। इससे खाँसी भी सिटती है। खास, खाँसी, अरुचि और पीठका दुई—इन उपद्रवों सिहत त्रिदोषज्वरको भी यह नारा करता है।
- (२) पीपल, पीपलामूल, चन्य, चीता और सोंठ इन पाँचोंको "पंचकोल" कहते हैं। यह अभिको दीपन करता और वातकफल्वरको नाश करता है। यह उत्तम पाचन है, दीपन है, गर्म है, कफदाह-नाशक है, गोला, तिल्ली, उदर रोग, अफारा और शूलको नाश करने वाला है, तीक्ण और गरम है; इसलिये पित्तको कुपित करनेवाला है। ये पाँचों चीचों एक-एक कोल (तोला) लेनेसे "पञ्च कोल" कहलाता है।

नोट--इन पाँचोंके काहेको "आतीत्य पंचक" भी कहते हैं। इनका काहा

- (३) चिरायता, सोंठ, गिलोय, कटेरी, कटाई, पीपलामूल, लह-सन श्रीर सँभाल्—इन श्राठों का काढ़ा वातकफज्वरको नाश करता है।
- (४) कटेरी, गिलोय, सोंठ श्रीर पोहकरमूल—इन चारोंका काढ़ा खाँसी, अंकचि, श्वास, श्रफारा श्रीर शूल समेत वातकफल्वरको नाश करता है। इसका नाम "जुद्रादि क्वाथ" है।

नोट—राजद्रु मादि काथ ( श्रारम्बादि काथ ) श्रीर कपरका चुद्रादि काथ, इस ज्वरमें बहुत श्रन्छे हैं, चुद्रादि काथ रवास, खाँसी, श्रविच, पसिवयोंका दर्द श्रीर त्रिदोपके ज्वरको भी नाश करता है। श्रगर चुद्रादि काथको द्वाश्रोंमें "चिरायता" श्रीर मिला दिया जाय, तब तो सोनेमें सुगन्ध ही हो जाय। कटेरी, गिलोय, सोंठ, पोहकरमूल श्रीर चिरायता—इन पाँचोंके कादेसे वातकफज्वर तो निश्चय ही श्राराम होता है। इसके सिवाय श्रीर सथ ज्वर भी नाश है। जाते हैं।

- (१) पीपल, पीपलामूल, कालीमिर्च, गजपीपल, सोंठ, चीता, चट्य, रेग्रुका, इलायची, अजमोद, सरसों, हींग, भारङ्गी, पाढ़, इन्द्रजों, जीरा, बकायन, मूर्चा, अतीस, कुटकी और वायविडङ्ग—इन २१ दवाओंको "पिप्पल्यादि गर्ग" कहते हैं। इनका काढ़ा वातकफ- ज्वरमें सर्वश्रेष्ठ दवा है। इसके समान वातकफ-वर-नाशक दवा और नहीं है। इसका नाम "पिप्पल्यादि क्वाय है।
- (६) पीपल, पीपलामूल, चन्य, चीता, सोंठ, बच, अतीस, जीरा, पाढ़ी, इन्द्रजो, रेगुका, चिरायता, मूर्चा, सरसों, कालीमिर्च, कायफल, पोहकरमूल, भारङ्गी, बायबिडङ्ग, काकड़ासिंगी, आककी जड़, बड़ी कटेरी, रास्ता, धमासा, अजवायन, अजमोद, श्योनाक और हींग—इन २८ दवाओं को बराबर-बराबर लेकर, काढ़ा बनाकर पीनेसे, वात-क्राक्तर, वातशीत (सर्दी), पसीना, अत्यन्त कॅंपकॅंपी, प्रलाप, आन-तान बकना, अत्यन्त नींद आना, रोएँ खड़े होना, अरुचि, अपतंत्र मामक महावायु और सारे शरीरकी शून्यता—ये सब नाश हो

जाते हैं। यह "पिप्पल्यादि महाक्वाध" सब तरहके क्वरोंमें पूजा जाता है।

दशमूलके काढ़ेमें पीपलका चूर्ण मिलाकर पीनेसे मुदूरपाक, श्रातिनद्रा, श्रजीर्ण, पसिलयोंका दर्द, श्वास श्रीर स्नौंसी समेत वात-

नोट—शालिपणीं, पृश्निपणीं, कटेरी, कटाई, गोलारू, बेलगिरी, श्ररणी, स्योनाक, कुम्मेर श्रीर पादल—इन दशोंको "दशमूल" कहते हैं। यह जुसल्ला शालकफन्वरमें रामवाण है। इसके सेवनसे सिश्चपातज्वर, प्रस्तिका रोग, श्रम श्रीर पसीने प्रसृति भी श्रवरय नाश हो जाते हैं।

- ( = ) केवल पीपलोंका काढ़ा पीनेसे बातकफक्वर नाश होता है। यह अनिमध्यन्दि, अग्निदीपक और विल्लीको नाश करनेवाला है।
- (६) नागरमोथा, पित्तपापड़ा, सोंठ, गिलोय और धमाही क्रिंग पाँचींका काढ़ा वातकफ, अरुचि, वमन, दाह, शोप और ज्वरको नाश करता है।
- (१०) चिरायता, नागरमोथा, गिलोय और सॉठ—इन चारोंको "चातुर्भद्रक" कहते हैं। यह चातकफ-नाशक हैं। इनका काढ़ा भी वातकफन्नरको नाश करता है।
- (११) नीमकी छाल, गिलोय, सोंठ, देवदार, कायफल, कुटकी भौर वच-इनका कादा वातकफन्वर-नाशक तथा सन्धियोंकी पीड़ा, सिरका दर्द, खाँसी और अरुचिको नाश करता है।
- (१२) देवदार, पित्तपापड़ा, मारङ्गी, नागरमोथा, वच, धनिया, कायफल, हरह, सींठ और पृतिकरक्ष—इनके काढ़ेमें हींग और शहरू हालकर पीनेसे वातकफल्बर, हिचकी, मुँह या गला सूखना, गलमहा हवास, खाँसी और प्रमेह नाश होते हैं।

Ł

ं नोट---यह जुसख़ा ''सुश्रुत''में भी है। वहाँ ''पूतीक''के स्थानमें ''भूतीक'' 'तिखा है। प्तीक ''प्तिकरंज'' को कहते हैं और भूतीक ''चिरायते'' की कहते हैं। उन्नन मिश्र ''भूतीक''का श्रर्थ ''रोहिपतृग्ग'' कहते हैं।

इस नुसल में शहद ६ माशे और हींग २ रत्ती मिलानी चाहिये। अगर किंदिकी मात्रा दो अदाई बोलेसे ज़ियादा हो, तो शहद और हींग भी ज़ियादा डाले जा सकते हैं। यह नुसला कयठकी स्वन, हृदय और पसलीके दद तथा कफके अधिक ज़ोरमें देनेसे भी लाभ दिखाता है।

(१३) पटोलपत्र, सोंठ, इन्द्रजो और पीपल—इन चारींका काढ़ा दीपन और पाचन है। अगर कफवातके रोगमें, प्यास, शूल, श्वास, खाँसी, अरुचि और दस्तकी क्रव्जियत हो, तो यह नुसखा देना चाहिये।

(१४) शुद्ध पारा, अना हुआ सहागा और शुद्ध गन्धक—ये तीनों वरावर-वरावर लो। शुद्ध तुपरिहत जमालगोटेके बीज पारेसे दूने लो। सैंधानोन, कालीमिर्च, इमलीका खार और खाँड़—ये सब पारेके बरावर लो। पीछे सबको एकत्र खरलमें डालकर, जँभीरी नीचूकेरसमें एक दिन भर खरल करो। यही "सूर्यशेखर" रस है। इसको २ रती प्रमाण गरम जलके साथ सेवन करनेसे वातकफ वर और शीत ज्वर नाश होते हैं।

नोट—पारा, गन्धक, सुद्दागा, जमालगोटके बीज कभी विना शोधे मत जीना। शोधनेकी विधि पुस्तकके अन्तमें जिली है। प्रथम तो रस किसीको देना दी नहीं। जब ऊपर जिले १३ जुसख़ोंमेंसे किसीसे भी रोग काबूमें आता न दीखे, तब इसको ज़रूर देना चाहिये। मात्रा २ रती न देकर, कम देना अच्छा होगा। श्रीपधिकी मात्राका केाई नियम नहीं है। सकता। वैचको देाप, श्रीप्त, यल, श्रवस्था, न्याधि, श्रीपधि श्रीर कोठेका विचार करके मात्रा नियंत करनी चाहिये।

## पसीने बन्द करनेके खपाय।

वातकफब्बर श्रीर सिश्चात ब्बरोमें प्रायः पसीने बहुत आते हैं। उनको शीघ्र ही बन्द करना जरूरी है। इस तरह आये हुए पसीनोमें पिच्छिलता बहुत होती है। इसिलये शीत आनेसे 'रोगी 'मट मर जाता है। नीचे तिखे चपायोंसे पसीनोंका आना निश्चय ही वन्द होजाता है:—

(१) कुलथीको मुनवाकर और पीसकर, जहाँ पसीने आते होँ, मालिश करो।

- (२) चूल्हेकी जली हुई मिट्टी पीसकर मालिश करो।
- (३) गायका पुराता गोवर और नमक रखनेका मिट्टीका बासन,—इन दोनोंको मिलाकर पीस डालो और शरीरपर:मलो।
- (४) चिरायता, कालाजीरा, कुटकी, वच और कायफल—इन पाँचोंको बराबर-बराबर लेकर, महीन पीसकर और कपड़छन करके शरीरपर मलो। लगातार बहता हुआ पसीना बन्द हो जावेगा।
- (४) कालीमिर्च, पीपल, सोंठ, इरड़, लोघ, पोहकरमूल, चिरा-यता, क्रुटकी, क्रूट, कचूर, शिवलिङ्गी और कपूरकचरी,—इन वारह दवाओंको वरावर-वरावर लेकर, खूव महीन पीसकर, शरीर्प् मलनेसे, नदीके प्रवाहकी तरह बहता हुआ पसीना भी बन्दें हो जाता है।
- (६) वच, अजवायन श्रीर सोंठ,—इन तीनोंको वरावर-वरावर लेकर श्रीर सूखे ही पीसकर, शरीरपर मलनेसे ज्वर श्रीर पसीना शान्त हो जाता है।
- (७) पीपल, देवदारु, स्रोंठ, कुटकी श्रीर श्रजवायन—इनको बराबर-बराबर लेकर, महीन पीसकर, शरीरपर मलनेसे पसीने दूर होते हैं श्रीर शरीर शीतल होता है।

नोट-- आयुर्वेदमें पसीना बन्द करनेकी क्रियाको "उद्भू सन" कहते हैं। व

पीनस, श्वास, बहरापन; जाँघ, पसली और इड्डीके दर्द सहित बातकफब्बरमें "वालुका स्वेद" करना चाहिये। "बालुका स्वेद" शरीरके स्रोवोंको नरम करता है। यानी साफ करता है, अन्न्याशयको उसके स्थानमें स्थापित करता है, वातकफके स्तम्भको नाश करता है तथा ज्वरको हरता है।

तरकीव—एक ठीकरेमें बालू भरकर उसको खूब गरम करो श्रीर उस्हे रोगीके पास रक्खो। पीछे रोगीको कपड़ा उढ़ा दो श्रीर श्रागसे लाल हुई बालूपर काँजीके झींटे मारो। इस तरह बारम्बार करो। इससे रोगीके शरीरसे पसीने निकलेंगे श्रीर वातकफके रोग, सिरका दुई श्रीर सारे शरीरकी पीड़ा शान्त हो जायगी।

नोट—बालुको ठीकरेमें खूब लाल करके, पीछे उसे गरम ही पोटलीमें बॉधकर उस पोटलीको कॉंजीमें भिगोकर स्वेद देना चाहिये। इसको भी "बालुका स्वेद" कहते हैं। इसके सम्बन्धमें वातज्वरमें लिख श्राये हैं; क्योंकि वातज्वरमें भी बालुके स्वेदका काम पढ़ता है। बालुका स्वेदका श्रथं बालुको तपाकर श्रीर उसपर कॉंजीके छुटि मारकर पसीने निकालना है। यह भी एक तरहका बफारा ही है। साधारणतया, तवेको लाल करके, उसपर पानीके छुटि मारते हैं श्रीर रोगीको उदा देते हैं। तवेकी मापसे रोगीके शरीरसे पसीने निकलते हैं। इसी-स्वर्श स्वालुका स्वेद" भी पसीने निकालनेका एक उपाय है।

#### कवल।

विजीरे नीवूकी केशर, सैंधानमक और कालीमिर्च—इन तीनोंको एकत्र पीसकर, मुखर्मे रखनेसे वातकफसे हुआ मुखशोष (मुँह सूखना), मुखकी जड़ता, विरसता और अरुचि ये सब नाश होते हैं।

#### पानी ।

श्रीटाकर शीतल किया हुआ जल देना चाहिये। (देखो पृष्ठ १११-१२१)।

#### पथ्य ।

वातकपत्वरमें सातवें दिन, वृहत्पञ्चमूलके क्वाथमें पकाया हुआः )अञ्च, विशेषकर पेया देनी चाहिये।



# पित्तकफज्वरकी चिकित्सा।

----:0;径:0;-----

#### पिनाकफजवर कैसे होता है ?

पित्तकारक और कफकारक आहार-विदारोंके कारणसे कुपित हुए पित्त और कफ आमाशयमें नाकर, रसको दूपित करके, कोर्ड्सि अग्निकी गरमीको बाहर निकालकर, पित्तकफब्बर करते हैं।

### पिराकफज्बरमें पूर्व्यरूप।

पित्तकफन्वरमें पित्तन्वर और कफन्वर दोनोंके पूर्वरूप—नेत्रोंमें जलन और अन्नपर अरुचि—थे होते हैं।

#### पित्रकफ्रज्वरके लच्चण ।

लिप्ततिक्वास्यता तंद्रा मोहः कासोऽक्त्रिस्तुपा । ..... सहुद्दि सहः शीतं श्लेष्मपित्तज्वराकृतिः ॥

पितकी वजहसे शुँह कड़वा हो और क्रफके कारण कफसे लिहसा हो, तन्द्रा, मोह-वेहोशी, खाँसी, अरुवि और प्यास,—ये हों तथा वारम्वार गरमी लगे और वारम्वार सदी लगे—ये पित्त-कफव्वरके लक्षण हैं।

"हारीत"ने कहा है,—"नींद बहुत आवे, सिन्धयों और सिरमें दर्द हों, जोड़ दूटें, आवाज बीचकी हो, आँखोंमें सन्ताप हो, श्वास हो, सुननेमें रुचि हो, कण्ठ सूखता हो, तन्द्रा हो, मोह हो, अरुचि हो और अप्रम हो—ये सब लच्चण हों, तो पित्तकफल्चर सममना चाहिये।"

"चरक" में लिखा है,—"पित्तकफब्बरमें बारम्बार दाह हो, बारम्बार जाड़ा लगे, बारम्बार पसीने आवें; स्तम्म, मोह, खाँसी, अरुचि, प्यास ये हों तथा कफ और पित्त गिरें, मुख कफसे ल्हिसा हुआ और कड़वा रहे तथा तन्द्रा हो।"

नोट—इन्ह्रज ज्वरोंको डाक्टरीमें रेमिटेयट फीवर ( Remittent fever ) फहते हैं। वातिपत्त रेमिटेयट ज्वर सवेरे और शामको कुछ विश्राम जेता है; वात- कफ दोपहर और शाधीरातको विश्राम जेता है। पित्तकफज्वर दिनके सीसरे पहरमें और रातके शेषमें विश्राम जेता है। मतज्जब यह कि, इन-इन समयोंमें ये तीनों ज्वर कुछ इजके होते हैं।

### पित्तकफडवरमें नाड़ी प्रभृति।

पित्तकफञ्चरमें नाड़ी नमें चलती है। कमी जियादा शीतल और कभी कम शीतल और पतली रहती है। पित्तकफञ्चरमें नाड़ी सूहम शीतल और मन्द बेगसे चलती है। कफिपत्तके कोपसे पाखाना पीला काला, कुछ नीला और चीकट-सा होता है।

#### पित्तकफज्वरमें लंघन।

इस उवरमें पीछे पृष्ठ ८८-११० में लिखी हुई विधिसे लहुन कर चाहियें। कच्चे या आमन्वरमें औषधि न देनी चाहिये।

## पित्तकफज्वरमें श्रीषधिका समय।

"भावप्रकाश"में लिखा है,—"पित्तरलेष्मज्वरे देयमौषधं दरे े ऽह शानी पित्तक फड्वरमें दसवें दिन दवा देनी चाहिये। किन्तु "ब.े लिखते हैं,—"पित्तरलेष्मज्वरे देयमौषधं सप्तमेऽहिन"; श्रर्थात् ( श्लेष्मज्वरमें सातवें दिन दवा देनी चाहिये।

#### पित्तकफडवरमें पाचन-काढ़ा।

गिलोय, नीमकी छाल, घनिया, लालचन्दन और कुटकी—इन पाँचोंका काढ़ा पाचन, अग्निदीपक, प्यास, दाह, अरुचि, वमन और पित्तकफब्बरको नाश करनेवाला है। इसका नाम "गुड़ च्यादि क्वाय" है।

# पितकफज्वर नाशक नुसख़े।

- (१) गिलोय, नीमकी छाल, छुटकी, नागरमोथा, इन्द्रजी, सोंठ, पटोलपत्र और लालचन्दन—इन आठ दवाओंका काढ़ा करके और पीपलका चूर्ण मिलाकर पीनेसे पित्तकफक्दर नाश होता है तथा वमन, अक्वि, प्यास, उवाकी आना और दाह,—ये उपद्रव भी नाश हो जाते हैं। इसका नाम "अमृताष्टक" है। बङ्गसेन, शाङ्गधर और भाविमअने इसकी खासी तारीफ की है। यह है भी इसी लायक । परीदित है।
  - (२) पटोल, चन्दन, मूर्वा, कुटकी, पाढ़ और गिलोय—इन हैं वाओंका काढ़ा पीनेसे पित्तकफन्वर, वमन, दाह, खुजली और विष-गांधा—ये सब नाश होते हैं। यह "पटोलादि क्वाय" है।

  - (४) कटेरी, गिलोय, मारङ्गी, सींठ, इन्द्रजी, अङ्क्षा, चिरााता, लालचन्दन, नागरमोथा, पटोलपत्र और कुटकी,—इन
    गरह औषियोंका काढ़ा पीनेसे पित्तकपत्वर, दाह, त्वा, अरुचि,
    मन, लाँसी और शूल (दर्द) नाश होता है। इसकी "क्यटकार्यादि",
    वाथ" कहते हैं।

- (४) सोंठ, खस, बेलिगरी, नागरमोथा, धिनया, मोचरस और सुगन्धवाला—इन ७ दवाओंका काढ़ा भी पित्तकफब्वरको नाश करता है। यह मलरोधक है; यानी दस्तको बाँधता है। जिस पित्त-कफब्वर रोगीको दस्त होते हों, उसे यह देना चाहिये। इसका नाम "नागरादि काथ" है। परीचित है।
- (६) एक तोले भर कुटकी श्रीर खाँड़ दोनोंको पीसकर कल्क बना लो श्रीर गरम जलके साथ पी जाश्रो। इसके पीनेसे पित्तकफ-क्वर नाश होता है। इसका नाम "कुटकी कल्क" है।
- नोट-''चरक''ने जिला है,-- १ तोजे कुटकी और १ माशे लॉंड जेनी चाहिये; पर वैद्य जोग तो देनोंके बराबर-बराबर ६।६ माशे जेकर १ तोजा करते हैं।
- (७) अह सेके पत्ते और फूल दोनों लेकर रस निकाल लो। पीछे अस रसमें शहद और मिश्री मिलाकर सेवन करो। इससे अम्लिपत्त और कामला सिहत पित्तकफन्वर नाश होता है। इसका नाम "वासारस" है।

नोट—अब् सेका रस २ तेाला और मिश्री ३ माशे तथा शहद ३ माशे जेकर, सीनोंकेा मिलाकर पी जाना चाहिये। "वासारस"से कफ, पित्तज्वर, रक्षपित छौर पित्तकफ, ये सब नाश होते हैं। अगर इसमें चीनो या जाँड़ न मिलाई जाय, केवल शहद मिलाया जाय, तेा इस "वासारस" से श्वास और जाँसी मी आराम हो जाती हैं। परीजित है।

- (८) अद्रख और पटोलपत्रका काढ़ा बनाकर पीनेसे, पित्त-कफड्वर, वमन, दाह और खुजली नाश होती है। इसका नाम "शृङ्ग-वेरादि काथ" है।
- (१) कटेरी, गिलोय, सॉठ, पोहकरमूल और चिरायता—इन पाँचोंका काढ़ा आठों प्रकारके ज्वरोंको नष्ट करता है। इसका नाम "पञ्चतिक्तक्वाथ" है। परीचित है।

- ं (१०) इन्द्रजो, पित्तपापड़ा, धनिया, पटोलपत्र और नीमकी छाल इन पाँचोंके काढ़ेमें मिश्री और शहद मिलाकर पीनेसे पित्त-कफल्बर नष्ट होता है।
- (११) भारङ्गी, पोहकरमूल, नागरमोथा, कटेरी, गोखरू, कटाँई, शालिपणी, पृश्तिपणी और सोंठ--इनको "भारंग्यादिगण" कहते हैं। ये पित्तकफल्वर-नाशक तथा उवकाई, अरुचि, वमन, प्यास, दाह और विवन्ध नाशक हैं।
- (१२) कुड़ेकी छाल, पद्माख, सोंठ, लालचन्दन, गिलोय, पटोल-पत्र और धनिया—इन सातोंके काढ़ेमें शहद डालकर पीनेसे कफ-पित्तब्बर, शूल और हाथ-पैरोंकी जलन आराम होती है।

#### पानी ।

पीछे पृष्ठ १११-१२१ में लिखी हुई विधिसे औटाकर शीतल कियों

#### पथ्य।

पटोलपत्र और धनियेके यूबसे सिद्ध किया हुआ अस पित्त-, कफल्बर-नाशक है। "बङ्गसेन"ने लिखा है,—धनिया और पटोल-पत्रका यूब कफपित्तक्बर-नाशक है। नीमकी झाल और पटोलपत्रका यूब भी पित्तकफल्बरमें हितकारी है। (देखो पृष्ठ ७७-८६)

#### काढ़ा बनाने और पीनेकी विधि।

काढ़ा बनाने और पीनेकी तरकीबके लिये पृष्ठ १३१-१३४ तक देखिये और काढ़ेकी मात्राके लिये पृष्ठ १७३-१७४ देखिये।



# सन्निपातज्वरकी चिकित्सा।

-:0:0:#:0:0:-

#### सन्निपातज्वरके कारण।

पानके सेवन करने, अजीर्णमें भोजन करने, भोजन-पर-भोजन करने, विना समयके खाने और अनेक प्रकारके मिश्रित पदार्थों के सेवन करनेसे सित्रपात कुपित होता है। और भी लिखा है— कभी कम और कभी जियादा खाने, उपवास करने, ऋतुओं के पलटने, ऋतुओं के विगड़ने, विषेत पदार्थ सेवन करने, हुर्गन्धित पदार्थों के सूँ घने, वमन-विरेचनादि ठीक तौरसे न होने, खियों के वेसमय बालक जनने या ठीक समयपर जनकर अपध्य सेवन करने प्रमृति कारणों से त्रिदोष कुपित होते हैं।

श्रम्लस्निग्घोष्णतीच्णैः कडुमधुरसुरातापसेवाकषायौः । कामक्रोधातिरुचेंगु रुतरिपशिताहारनीहारशीतैः ॥ शोकव्यायामचिन्ताग्रहगणवनितात्यंतसंगप्रसंगैः । प्रायःकुप्यन्ति पु'सां मधुसमयशरद्वर्पणेसिन्निपाताः ॥ श्रीर भी लिखा है,—लहे, चिकने, गरम, तीखे, कहवे श्रीर मीठे रसके सेवन; शराव, सूरजकी घूप या आगके सेवन; कर्षेले पहार्थों के सेवन, कखे श्रीर भारी पदार्थों के सेवन, काम, क्रोध, सदीं, शोक, कसरत, मिहनत, चिन्ता—इन सबके वेक्षाय दें या श्रीत सेवन करनेसे, मूत-पिशाचकी बाधासे श्रीर बहुत ही खी-असंग करनेसे—चैत, वैशाख, क्वार, कातिक श्रीर सावन, भादों में अक्सर, त्रिदोष कृपित होकर "सिश्रपातन्वर" होता है। यह ब्वर कष्ट-साध्यक्ष होता है। श्रगर एक दोषको शान्त करते हैं, तो दूसरा कृपित हो जाता है।

## सन्निपातज्वर कैसे होता है ?

त्रिदोषकारक आहार-विहारोंके कारणसे (जो ऊपर लिखे हैं), वात, पित्त और कफ आमाशयमें जाकर, रसको दूषित करके, केंडिकी अग्निकी गरमीको बाहर निकालकर, क्वर करते हैं।

आहारके दोषसे—अपध्य सेवन करनेसे—पहलेका इकट्ठा हुआ आमरस—कथा रस—शरीरकी अग्निको शान्त कर देता है। -इसके बाद यानी अग्निके शान्त होनेके बाद—मनुष्य जो खाता -है, वह सब कफ हो जाता है। उस कफको वायु दूषित करता है, तब वह कफ वायु या हवाके बहनेवाली नसोंमें जाकर उनको बन्द कर देता है, तब वायु—हवा पित्तको क्रिपित करती है। इस तरह वात, पित्त और कफ—तीनों दोष—एक दूसरेसे क्रिपित होकर, प्रवल सित्रपात रोग करते हैं।

क "चरक" में जिला है,—रोषोंके बढ़ जाने, जठराशिके नए होने और सारे जन्मोंके पूरे हो जानेसे सन्निपातज्वर असाध्य हो जाता है। अगर देगप और अठराशि सर्वया नए न दुए हीं, ते। कप्टसाध्य समस्तना चाहिये।

# . सन्निपातज्वरके पूर्व्यरूप।

सित्रपातब्वरमें वातज्वर, कफन्वर और वित्तब्वर तीनोंके पूर्वरूप—जँमाई आना, अन्नमें अरुचि होना और नेत्रोंमें जलन होनों,—ये होते हैं।

चर्णे दाहः चर्णे शीतमस्थिसंधिशिरोरुजा।
सस्त्रावे कलुषे रक्ते निशु ग्ने चापि लोचने।।
सस्त्रनी सरुजो कर्णी कंटः शूकैरिवावृतः।
तन्द्रा मोहःप्रलापश्च कासाःश्वासोऽरुचिर्ध्रमः।।
परिदग्धा स्वरस्पशी जिह्वा स्त्रस्तांगता परम्।
ग्ठीवनं रक्कपित्तस्य कफेनोन्मिश्रितस्य च।।
शिरसो लोठनं दृष्णा निद्रापाशो हृदि व्यथा।
स्वेदमृत्रपुरीषाणां चिराहर्शनमन्पशः।।
कशत्वं नातिगात्राणां सततं कण्ठकजनम्।
कोष्ठानां श्यावरक्कानां मण्डलानां च दर्शनम्।।
मृकत्वं स्त्रोतसां पाको गुरुत्वग्रदरस्य च।
चिरात्पाकश्च दोषाणां सिन्नपातन्वराकृतिः।।

षरा-सी देरमें गरमी लगने लगे और बरा-सी देरमें सर्दी लगने ज़गे; हिंद्दियों, जोड़ों और सिरमें दर्द हो, आँखोंसे आँसू गिरें; आँखें काली, लाल, फटी-सी अथवा मीतरको खड्होंमें घुसी हुई अथवा टेढ़ी-सी माल्स हों, कानोंमें दर्द हो या उनमें शब्द हो; गलेमें काँटे पड़ जायें; तन्द्राक हो यानी आंधी आँखें खुली हों और आधी बन्द हों;

क्ष सिन्नायज्यरमें "तन्द्रा" सबसे बुरा उपद्रव है। वैद्यका इसका पहले इतयाज रखना चाहिये। ज्वरोंमें सिन्नपात बुरा है श्रीर सिन्नपातज्वरके उपद्रवींमें अतन्द्रा" बुरी है।

बेहोशी हो, रोगी प्रलाप करे यानी आनतान वके; खाँसी हो; खास हो; खानेकी इच्छा न हो; शरीर घूसे; जीम आगसे जले हुएके समान हो अथवा गायकी जीमकी तरह खरहरी हो; सारा शरीर हीला-सा हो जाय; थूकमें सुर्खी आवे या कफ मिला हुआ रकिंके थूकमें निकले; सिरमें इतने जोरका दर्द हो कि, रोगी सिरको इघरसे उघर और उधरसे इघर हिलावे अथवा माथेको घर-घर पटके; प्यासका जोर हो; नींद न आवे; इहय या छातीमें दर्द हो; पसीना बहुत कम आवे; पाखाना पेशाव देर देरमें हों और थोड़े थोड़े हों; शरीर बहुत दुवला न हो छ; कंठमें वरावर आवाज हो; पीले लाल और गोल-गोल चकत्ते शरीरमें हो जाय अथवा सारे शरीरमें फुन्सियाँ निकल आवें; रोगी कम बोले—धीरे बोले या बोले ही नहीं; कान नाक आदि शरीरके छेद पक जायें; पेट फूला-सा रहे तथा वातादिक दोषोंकी उत्तम चिकित्सा होनेपर भी देर में पाक हो अर्थान् ये बहुत समयमें पकें—थे लच्चण सिक्पाल

"वाग्महु" ने तिखा है,—दिनमें घोर नींद आती है, रातमें नींद आती ही नहीं, अथवा दिन रातमें कभी नींद नहीं आती; पसीने बोरसे आते हैं अथवा आते ही नहीं; रोगी नाचता, हँसता और गाता है और रोगीकी सारी चेष्टायें वदल जाती हैं, इत्यादि।

"द्दारीत" ने लिखा है, —रोगी रातमें जागता है, दिनमें तन्द्रां रहती है, वारम्बार थूकता है और नेत्र काले हो जाते हैं इत्यादि।

## सन्निपातोंके भेद्।

"सुश्रुत" और "वाग्मट्ट" के मतसे सिश्रपात एक ही प्रकारका होता है किन्तु महर्षि "चरक" ने कमजोर दिमायवालोंके सुभीतेके लिये,

अ सिंतपातज्वरमें शरीर श्रत्यन्त दुवला क्यों नहीं होता ?
 उत्तर—यह व्याधिका प्रभाव है ।

उल्वण श्रादि भेदोंसे, तेरह प्रकारके सिन्नपात लिखे हैं। कोई सज्जन सिन्नपातको १३ प्रकारका, कोई ३ प्रकारका श्रीर कोई ४२ प्रकारका मानते हैं। उन सबके लिखनेसे प्रन्थके बढ़ जानेका भय है और साधारण लोगोंको वे श्राफतसे माल्म होंगे; इसलिये हम तेरह सुप्रसिद्ध सिन्नपात क्वरोंके नाम श्रीर लच्चण लिखते हैं। इनसे चिकित्सा-कर्ममें सारा काम निकल सकता है।

> संधिकश्चांतकश्चैवरुग्दाहश्चित्तविश्रमः। शीतांगतिन्द्रकः प्रोक्तः कंटकुञ्जश्चकर्णकः॥ विख्यातोश्चग्ननेत्रश्चरक्षष्ठीवी प्रलापकः॥ जिह्वकश्चेत्यभिन्यासस्सन्निपातास्त्रयोदशः॥

#### सन्निपात ज्वरकी क़िस्में।

| १ सन्धिक ।      | २ अन्तक ।        | ३ रुग्दाह् ।   |
|-----------------|------------------|----------------|
| ४ चित्तविभ्रम।  | ४ शीताङ्ग ।      | ६ तन्द्रक।     |
| ७ कंठकुञ्ज ।    | <b>८ कर्णक</b> । | ६ भुग्ननेत्र । |
| १० रक्तष्टीवी । | ११ प्रलापक।      | १२ जिह्नक ।    |
|                 | १३ श्रभिन्यास ।  | 0              |

# सन्धिक सन्निपातके लाचा ।

पूर्वरूपकृतशूलसम्भवं शोषवातबहुवेदनान्वितम् । श्लेष्मतापबलहानिजागरंसन्त्रिपातमितिसन्धिकंवदेत् ॥

जिस ज्वरके पूर्वेरूपमें ही शूल हो, शोष हो, सन्धियों या जोड़ोंमें वा बोड़ोंमें वा ब

नोट—सिन्वक सिन्नपावके पूर्वरूपमें हो वात पीड़ाका ज़ोर होता है। जोड़ोंमें द्र्वे होना ही इसकी ख़ास पहचान है। किसी-किसीने सिन्ध्योंमें सूजन और अत्यन्त पीड़ा तथा खाँसी वर्ग रहका होना भी जिला है। इस सिन्नपावकी परमायु ७ दिनकी है; यानी इसका ज़ोर ७ दिन तक रहता है।

सिन्यक सिन्नपातमें न तो गरम चिकित्सा करनी चाहिये न शीतल ही; यानी मातदिल इलाज करना चाहिये। इसमें हलके लंघन कराना, पसीने न आते हों, तो पसीने निकालकर शरीर हलका करना, यवागूका पथ्य देना और उत्तम परीचित दवा देना उचित है। किसीने इस सिन्नपातको साध्य और किसीने कष्टसाध्य कहा है। सच तो यह है कि, कोई भी सिन्नपात सुखसाध्य नहीं है। जो साध्य सममा जाता है, वह भी कष्टसाध्य है। अच्छा इलाज और ईश्वरकी द्या होनेसे "सिन्धक" सिन्नपातवाला वच सकता है।

# अन्तक सन्निपातके लक्षण।

दाहंकरोतिपरितापनमातनोतिः
मोहंददातिनिद्घाति शिरःप्रकंपम्।
हिक्कां करोति कसनं च समाज्ञहोति
जानीहितं निवुधनर्जितमंतकाख्यम्॥

यहुत दाह हो, सन्ताप हो, शरीर आगकी तरह जले, बेहोशी हो, सिरमें दर्द हो, कैंपकैंपी आवे, हिचकियाँ चलें, खाँसीका जोर हो,—थे जचण हों तो "अन्तक" सित्रपात सममना चाहिये। बुद्धिमान् इसको त्याच्य या श्रसाध्य कहते हैं। नोट---यह सिन्नपात अपने नामके माफ्रिक काम करता है। जिसे होता है, उसका अन्त ही कर देता है। इसीसे चतुर लोग इस सिन्नपातवालेका इलाज हाथमें नहीं लेते। यह सिन्नपात सादात् मृत्यु है। जिस ज्वरमें हिचकी और स्वास हों, उसे मौतका वारण्ट ही समम्मना चाहिये। इसकी अवधि दस दिनकी हैं के ईंश्वरकी दया होनेसे कोई-कोई रोगी बच मी जाता है। इसिन्ये रोगीके घरवालोंसे कह-सुनकर इलाज करना चाहिये। पर सच्ची दवा तो सदा शिवका च्यान है। इसमें "रोटिका बन्धन" अच्छा काम देता है।

किसी-किसीने लिखा है—अन्तक सिन्नपातवाला निरन्तर सिरको हिलाया करता है। सारे शरीरमें भयानक वेदना होती है। इसमें हिचकी, श्वास, खाँसी, दाह, बेहोशी, अत्यन्त सन्ताप, घवराहट और यथा बकवाद—ये लच्चण होते हैं। इसमें शरीरका आगकी तरह जलना खास लच्चण है।

# रुग्दाह सन्निपातके लचाण ।

प्रतापपरितापनप्रवत्तमोहमांच श्रमः
परिश्रमणवेदनाच्यथितकएठमन्याहतुः ।
निरन्तरतृषाकरःश्वसनकासहिक्काकुत्तःसकष्टतरसाधनोभवतिहन्तरुग्दाहकः ॥

रुदाह सित्रपातवाला अनर्थ भाषण करता है; यानी आनतान बकता है, बुखारका जोर होता है, बेहोशी बहुत होती है, निरन्तर प्यास लगती है, मन्दता, अनायास, थकान, पीड़ा, मन्यानाड़ी—गर्दन और ठोड़ीमें दर्द, खाँसी, श्वास और हिचकी,—ये लच्चण होते हैं। नेाट—इसकी अवधि २० दिनकी है। यह सिलपात कप्टसाध्य है। अच्छा इलाज होनेसे रोगी बच सकता है। रतदाहका इलाज िपत्तज्यरके समान होता है। भीतरी दाहके नाश करनेमें "पदत्रपानीय" अच्छा काम करता है। शारीरके कपर लेप करनेके लिये नीमके माग अच्छे हैं। येरके पत्ते दहींमें पीस-कर लगानेसे भी अच्छा चमत्कार नज़र खाता है। मिश्री और शहद मिल्स्ट्रेंस् धानकी खीलोंका रस या गायके दूधमें मिश्री मिला सावृद्दाना अच्छा पथ्य है। इस जबरमें रोगीका यहुत यकना ख़ास लख्या है।

# वित्तभ्रम स्त्रिपातके लक्त्या।

यदिकथमिपपुंसांजायतेकायपीडा भ्रममदपरितापोमोहवैकल्यभावः । विकलनयनहासोगीतनृत्यप्रलापी ह्यभिद्यतित्रसाध्यंकेपिचित्तभ्रमाख्यम् ॥

निसके शरीरमें किसी तरहकी पीड़ा हो, अम (धतूरा खानेकी-सी हालत), सन्ताप, मोह—चेहोशी, विकलता—धवराहट, आँखोंमें वेकली, हँसना, गाना, नाचना, वकना-ये लज्ञण हों, उसे कोई असाध्य "चित्तश्रम" सन्निपात कहते हैं।

नोट—किसी-किसीने जिला है, — इस सिन्नपातवाला नाचता, गाता, हँसता और चया यकता है, बुरी तरहसे देखता है, बेहोश हो जाता है तथा दाह— जजन, तकलीफ और अथके मारे दुखी रहता है। इस ज्वरमें रोगीको होरा नहीं हैं रहता, उसके चित्तमें अस हो नाता है और बुखारके ज़ोरके मारे सतवाला-सा ः इसे कोई-कोई असाध्य कहते हैं, पर अच्छा इलाज होनेसे तोगी आराम हो जाता है। इसमें रोगीको तसल्ली देना, उसके दिलको शान्त रखना जरूरी है। इसकी अवधि २४ दिनकी है। इसमें पहले साधारण उपायोंसे बेहोशी नष्ट करनी चाहिये। नस्य, अञ्जन और घूपसे काम लेना और काढ़ा पिलाना चाहिये। इसमें रोगीका मतवाला-सा हो जाना खास लच्चण है।

# शीताङ्ग सन्निपातके लचाण ।

हिमसदृशशरीरोवेपथुः श्वासहिका शिथिलितसकलांगः लिन्ननादोग्रतापः। क्लमथुद्वथु कासच्छर्धतीसारयुक्त— स्त्वरितमरखहेतुः शीतगात्रप्रभावात्॥

शारीर वर्फके समान शीतल हो, शारीर काँपे; श्वास और दिवकी हों, सारे श्रङ्ग ढीले हों, श्रावाच धीमी हो, शारीरके भीतर उम्र सन्ताप हो, श्रावाच थीमी हों।

नोट—किसीने जिखा है,—इस शीताङ्ग सिश्चिपातमें शरीर बर्फ के समान शीतज हो जाता है; श्वास, खाँसी, हिचकी, मोह—बेहोशी प्रजाप—आनतान बकना और ग्जानि—ये जन्म होते हैं; कफ बहुत गिरता है, वायुका कोए अधिक होता है, दाह होता है, क्रय होती है, सारे शरीरमें द्दं होता और आवाज़ बैठ जाती है।

. शरीरका बर्फकी तरह ठएडा होजाना, इस सिन्नपातका खास लच्चा है। अगर शरीरमें बल्दी गरमी न पहुँचाई :जाय, भीतर दाह और प्यासका जोर हो; तो रोगीका वचना नामुमकिन है; क्योंकि भीतर दाह होना और ऊपर सर्दी लगना,—भीतकी निशानी है। जब शरीरके भीतर पित्त और वाहर वायु और कफ होते हैं, तब शरीरके भीतर दाह और शोप होता है तथा वाहर पसीते और शीतलता होती है। जब भीतर वात कफ, और वाहर पित्तका दौरहीरा होता है, तब शरीर गरम रहता है और हाथ-पैर शीतल रहते हैं। इसकी अवधि १४ दिनकी है; पर यह अवधि कहने-भरकी है। शरीरमें गरमी न पहुँचे, तो रोगी निश्चय ही मर जाय। इसलिये इस सिक्षपातमें जैसे भी हो खूनमें गरमी पहुँचानी चाहिये। अगर भीतर दाह और प्यास हो, तथा वाहर सर्दी हो; तो इलाज हाथमें केकर बदनामीका ठीकरा लेना है।

## तन्द्रिक सन्निपातके लक्षण ।

प्रभूतातंद्रात्तिर्ज्यरकप पिपासाक्कतरो भवेच्छ्यामाजिह्वापृथुलकठिनाकंटकवृता । श्रतीसारः श्वासःक्लमयुपरितापः-श्रुति— रुजोसृशंकंठेजाब्यं शयनमनिशंतंद्रिकगदे ॥

तन्द्रा बहुत हो, शूल, न्वर, कफ और प्याससे रोगी घवरा रहा हो, जीम काली हो गई हो तथा मोटी, कठोर और कॉंटोंसे शुक्त हो, अतिसार हो, ग्लानि हो, सन्ताप हो, कानोंमें दर्द हो, कएठमें जड़ता हो और रात-दिन नींद आती हो-अगर ये लच्चण हों, तो "तन्द्रिक" सिम्रपातन्वर सममता चाहिये।

नीट-किसीने इस सन्तियावमें स्वासकी अधिकता, खाँसी, गलेमें स्वन, खुननी और बहरापन अस्ति जएक लिखे हैं। तन्त्रिककी अविध २४ दिनकी है। अगर सद्वैद्य चिकित्सा करे, वो रोगी बच सकता है। इस सिन्निपावमें ख़ास बात यह होती है कि, रोगी टकटकी लगाकर एक तरफ़ देखा करता है, उसकी आधी पलकें ढकी रहती हैं या आँखोंके सामने अँधेरा रहता है। बारम्बार गलेमें कफ मर-मर आवा है। गलेमें इवनी ख़ुरकी रहती है कि, बोल्क नहीं जाता। इसमें तन्द्राका बढ़ा ज़ोर रहता है; क्योंकि इसका नाम ही "तिन्द्रक" है। "तन्द्रा" सिन्निपावमें सबसे खुरा उपद्रव है। नस्य देने और अक्षन लगानेसे तन्द्रा नाश होती है। पीनेको कादा देना चाहिये।

# कण्ठकुञ्ज सन्निपातके लक्षया।

शिरोर्तिकएठग्रहदाहमोहकंपज्वरारक्रसमीरणार्तिः। इतुग्रहस्तापविलापम् च्छोस्यात्कएठकुब्जःखलुकष्टसाध्यः॥

् .सरमें दर्, गलेमें दर्, दाह, मोह, कम्प (कँपकँपी आना), वात-रक्तकी पीड़ा, ठोड़ी जकड़ जाना, सन्ताप, प्रलाप, आनतान बकना छोर मूच्छा—ये लक्त्य "क्यठकुट्ज" सिन्नपातन्वरमें होते हैं। यह. निश्चय ही कष्टसाध्य है।

नोट—इस सिंचपातमें सैकड़ों धानके छित्तकोंकी तरह कपठमें काँटे पड़ जाते हैं। इसमें गनेकी तकलीफ बड़े ज़ोरसे होती है। पहले ही गला रूक जाता है, इसिनए पानी पीते समय भयानक पीड़ा होती है। एक घूँट जल पीनेमें छुरियाँ-सी जगती हैं—दम-सा निकलता है। इसमें श्वासका ज़ोर बहुत रहता है। रोगी बकता भी बहुत है। सिरमें घोर वेदना, मुच्छां और गला रकना, इसके ख़ास जच्या हैं। इसकी अवधि १३ दिनकी है; पर यह बढ़ी कठिनाईसे आराम होता है। सबसे पहले गला खोकनेकी तज़वीज करनी चाहिये, दोनों समय कादा पिकाना चाहिये और ताकृत कम न हो, इसिनए ताकृत जानेवाका कोई यूष देना चाहिये।

#### क्योक सान्नेपातक लक्ष्या।

त्रलापश्रुतिहासकंठग्रहांगच्यथाश्वासकासप्रसेकप्रभावम् । ज्वरं तापकर्णातयोगील्लपीडाबुधाःकर्णकंकप्रसाध्यंवदन्तिः

श्रानतान वकना, वहरा हो जाना, गलेमें दर्द होना, श्रङ्गोंमें पीड़ां होना, श्रवास, खाँसी, पसीना, लार गिरना, क्वर, सन्ताप, कान श्रीर गालमें दर्द,—ये लच्चण जिसमें हों, वह "कर्णक" सिश्रपात रोगी है। बुद्धिमान लोग इस क्वरको कप्टसाध्य कहते हैं।

नोट-इसमें रोगीका वहरा हो जाना, कानों और गालोंमें ददें होना और जार बहना-ज़ास जन्य हैं। एक जगह जिला है, दोपोंके अत्यन्त कुपित होनेसे कानकी जड़में अत्यन्त स्वन और ददें होता है, मल कक जाता है तथा बहरापन, त्यास और वेहोशी प्रमृति जन्य होते हैं। इस जनरमें "क्योंन्यूल" अवश्य होता है।

सित्रपातन्वरके अन्तमें कानकी तहमें एक प्रकारकी मयानक सूलन होती है, उसे ही "कर्णमूल" कहते हैं । अगर वह न पकी हो, तो लेप करना चाहिये। पक गई हो, तो लोंक लगवाकर नीमके पत्ते वाँघने चाहिँ य अथवा नश्तर द्वारा खराव खून निकलवाकर, घावकी तरह इलाज करना चाहिये। तत्काल खून निकलवा देनेकी सभीने

स्र वात, वित्त और कफ इन तीनों दोषोंसे "जिदोष उत्तर" होता है। जब वह उत्तर रक्षमें मिल जाता है, तब उसीको "सिश्चिपात जनर" कहते हैं। अब तक उत्तरका और खूनका मेज न हो, सिश्चिपात जनर नहीं समस्तना चाहिये। "जिदोष- उत्तर" और "सिश्चिपात जनर" में यही मेद हैं। क्वाय और पाचनसे वातादिक विनों दोष शान्त हो जाते हैं, पर रक्ष या खून शान्त नहीं होता; इसोसे कानकी अवदमें मयहर स्वन-कर्णमूल-होती है।

राय दी है। खराब खून रहकर रोगीको मार हालता है। "पंचितक " प्रमृति कफिपत्त-नाशक घी पिलाना, कफिपत्त-नाशक लेप करना, सिन्नपात-नाशक नस्य देना और मुखर्में कवल रखाना, ये सब उस सूजनके नाश करनेमें हितकारी हैं। ऐसे मौक्नेपर, "दशमूलकी औष-धियोंका लेप" अथवा स्वेद अथवा "प्याजका स्वेद" दर्दको जल्दी आराम करता है। दोनों समयकाढ़ा पिलाना चाहिये। इस सिन्नपातकी अविध ६० दिन या ३ मासकी है।

# भुमनेत्र सन्निपातके लच्चण ।

ज्वरवलापचयःस्मृतिशून्यतारवसनग्रग्नविलोचनमोहितः । ' प्रलपनभ्रमकम्पनशोफवांस्त्यजतिजीवितमाशुसग्रग्नदक् ॥

ज्वर, बल-नाश—कमजोरी, स्मृति-नाश—याद न रहना, श्वास, टेढ़ी दृष्टि, बेहोशी, श्रानतान वकना, श्रम, शरीर घूमना, कँपकँपी श्रीर सूजन—ये लच्चण "भुग्ननेत्र" सिन्नपातके हैं। यह रोगी जल्दी भरता है।

नोट—किसीने जिला है,—इस सजिपातज्वरमें नेत्र अत्यन्त देदे हो जाते हैं; श्वास, लॉसी, अत्यन्त प्रजाप—बकना, मद्—नशा-सा रहना, शरीर कॉंपना छौर कानोंमें बहरापन तथा बेहोशी—ये होते हैं।

इस सिंत्रपातकी अवधि द दिन की है। नेत्रोंका टेढ़ा हो जाना अथवा नजरका तिरछा हो जाना और स्मरण-शिक्तका नाश हो जाना,— इसके खास लच्चण हैं। इसकी अवधि आठ दिनकी है; पर रोगी चट-पट ही खतम होता है। अखन और नस्य द्वारा दृष्टि ठीक करनी चाहिये। दोनों समय काढ़ा पिलाकर, स्मरण-शिक्त वरीरह दुरुस्त करनी चाहिये।

# रक्तष्ठीवी सन्निपातके लक्षण ।

रक्तश्रीवीज्वरविमतृपामोहशूलाविसाराः हिक्काध्मानभूमण्यदवश्चरवाससंज्ञाप्रणाशाः । श्यामारक्ताधिकतररसनामण्डलोत्थानरूपा रक्तश्रीवीनिगदितइहप्राणहन्ताप्रसिद्धः ॥

खूनकी क्रय होना, न्वर, वमन, प्यास, मूर्च्छा-वेहोशी, शूल-द्दं, द्यतिसार—पतले दस्त, द्दिचकी, पेटपर अफारा, भौर आना, सन्ताप, श्वास, संज्ञा-नाश, जीम काली और लाल हो जाना, शरीरमें खूनके विकारसे चकत्ते होना—ये सव लज्ञ्य "रक्तछीवी" सिन्नपात-इन्दर्के हैं। यह प्रसिद्ध प्राया-नाशक सिन्नपातन्वर है।

नोट-किसीने किखा है, इस न्वरमें रोगी खून थूकता है, शरीरमें खूनके से चकत्ते हो जाते हैं, नेत्र जाज हो जाते हैं, रोगी अचेत हो जाता है, बार्ट गार गिर पदता है और होश नहीं रहता है, इत्यादि।

इस सिन्नपातमें जीमका काला और लाल हो जाना तथा उससे खून बहना और उसपर चकते हो जाना खास लच्चण हैं। बहुत करके थूकके साथ खून आता है और वमन भी होती है। काढ़े वरोरहसे खून बन्द करना चाहिये और नस्य देनी चाहिये। इस सिन्नपातमें बहुत गरम इलाज करना खराव है। यह सिन्नपात असाध्य है। इसकी अविष १० दिनकी है।

# प्रलापक सन्निपातके लक्ष्या ।

कम्पप्रलापपरितापनशीर्षपीडा प्रौढ्प्रमावपवमानपरोऽन्यचिन्ता । प्रज्ञाप्रणाश्चिकलप्रचुरप्रवादः चित्रंप्रयातिपितृपालपदंप्रलापी ॥ प्रतापकमें — कम्प, बड़बड़ाहट, सन्ताप और सिरदर्दका श्रधिक जोर होता है। रोगी पवित्रतामें आसक रहता है, दूसरोंकी चिन्ता करता है, बुद्धिका नाश हो जाता है, विकलता और बकवादकी श्रधिकती रहती है। "प्रलापक" सिश्रपातवाला शीध्र ही यमराजके यहाँ जाता है।

नोट—इस सन्निपातज्वरमें अत्यन्त सिरदर्द, बकना और बुद्धिका नाशा होना—मुख्य लच्या हैं। सभी दोषोंका अत्यन्त कोप होनेसे रोगी बहुत बकता है, उठ-उठकर भागता है और गिर-गिर पड़ता है। दाह और अत्यन्त बेहोशी होती है। रोगीका दिन-रात बकना, अपनी तारीफ़ करना और पराई चिन्ता करना विशेष लच्चया हैं। इसकी अवधि १४ दिनकी है, पर रोगी हर घड़ी यमालयकी राह देखता है। इस सिक्षपातज्वरका धीरज देने, अक्षन जगाने, दिज्ञ नस्य देने और अन्यकार सेवनसे बीतना चाहिये।



# जिह्नक सन्निपातके लक्षण ।

श्वसनकासपरितापविह्नलः कठिनकंटकपरीतजिह्नकः। विधरमूकवलहानिलच्च्योभवति कष्टतरसाष्यजिह्नकः॥

श्वास, खाँसी, सन्ताप, विह्नतता, कठोर और काँटोंसे व्याप्त जीम, बहरापन, गूँगापन और बत्नहानि—कमजोरी—ये "बिह्नक" सन्निपातब्वरके तन्त्रण हैं। यह कष्टसाध्य है।

नेट-जीभमें काँटे पढ़ जाना, रागीका गूँगा और बहरा हा जाना, भयानक सन्ताप हाना—इसके ख़ास ज्ञच्या हैं। इसकी मर्यांदा १६ दिनकी है। इसमें जीभका अपरी इजाजसे नमें करना चाहिये। इस ब्वरका इजाज रक्षष्ठीवीसे मिलता-ख़लता है।

## श्रमिन्यास सन्निपातके लुच्चण ।

दोपत्रयस्निग्धमुखत्वनिद्रा वैकल्यनिश्चेष्टनकप्टनाग्मी । विकास वित

त्रिदोपके कोपके समान मुँइपर चिकनाई, नींद, वेकली, चेष्टा-द्दीनता, तकलीक्रसे बोलना, वल-नाश—कमजोरी, श्वास प्रमृतिका रुकना—ये सव चिह्न "अभिन्यास सित्रपात" के हैं। यह सिन्निपातः महा असाध्य और मृत्युतुल्य है।

नेट—किसीने जिखा है, इस क्वरमें सभी देाप श्रवि बलवान श्रीर तेज़ा होते हैं। श्रत्यन्त बेहेाशी, गूँगापन श्रधिक श्रीर मुँहपर चिकनाई होती है। रेगि बहुत ही वेचैन रहता है, दाह भी होता है, श्रिप्त मन्दी हो जाती है। ज़रा भी चेष्टा नहीं रहती श्रीर स्वासका ज़ोर रहता है।

श्रीमन्यास सिन्नपातन्वरमें मुखपर चिन्ननाई होना, श्वासकार रुक-रुककर श्राना श्रीर बोला न जाना खास लच्चण हैं।

नोट-- "सुश्रुत"में सिचपातके विशेष लचण-- चूँ कि जगत् छि और सोमात्मक है, इसिलिये सिक्षपातके हें। मेद माने हैं-- (१) असिन्यासात्मक, (२) हतीजस। जिस रेगिके कफका अंश अधिक वढ़ जाता है, उसे "असिन्या-सात्मक" सिजपात होता है और जिसके वायु और पित्त अधिक वढ़ जाते हैं और कफके माग--सीम्य चातुका नष्ट कर देते हैं, उसका "हतीजस" सिजपात होता है। जिस सिखपातमें रेगिका नींद या तन्द्रा बहुत होती है, उसे: "अमिन्यास" कहते हैं और जिसमें चीणता ज़ियादा होती है, उसे "हतीजस" कहते हैं। जिसमें शरीर काठकी तरह पढ़ा रहता है, उसे "सन्यास" कहते हैं। जिसमें शरीर काठकी तरह पढ़ा रहता है, उसे "सन्यास" कहते हैं। जिसमें वाच्य होता है और जिसमें कम जल्या और कम वपद्रव होते हैं, वह कप्टसाध्य होता है।

शरीर न बहुत गरम हे। और न श्रतिशीतल हेा,संज्ञा कम हे।जाय,रागी असमें । पदा हुशा-सा देखे, स्वर-धावाज़ नाश हे।जाय, जीम खरदरी हे। जाय, कंड सूखे, पसीना श्रीर मल मूत्र बन्द हो जायँ, मोजनसे बैर हो, कान्ति नाश हो जाय, रेागी स्वास लेता हुआ जिधर गिर पढ़े उधर ही बेहाश पढ़ा रहे और बेहाश पढ़ा हुआ ही आनतान बके—ये लच्चण "अभिन्यास" सिलपातके हैं। जिसके पित् और वायु उल्बया होते हैं, उसका 'श्रोज' नष्ट हो जाता है। वह अचेतनकी तरह पढ़ेंग रहता है, जागता या सेता हुआ बकता है, रोएँ खड़े हो जाते हैं, शरीर शिथिल हो जाता है और सन्ताप और वेदना कम होती है उसे चतुर वैद्य- "हतीजस" कहते हैं; यानी उसमें श्रोजका निरोध सममते हैं।

# उक्त सन्निपातोंमें साध्यासाध्य-विचार ।

सन्धिकस्तन्द्रिकश्चैव कर्याकःकराटकुञ्जकः। जिह्वकश्चित्तविभ्रंशः षट्साध्याः सप्त मारकाः॥

सन्धिक, तिन्द्रक, कर्णक, ग्रेंठकुरुज, जिह्नक, वित्तश्रम अन्तक, रुग्दाह, शीताङ्ग, सुमनेत्र, रक्तष्ठीवी, प्रजापक और अभिन्यास

ये छै सन्निपात साध्य हैं।

ये सात सन्निपात मारक हैं।

"सुश्रुत" में लिखा है:—

सिन्धगस्तेषु साध्यः स्याचिन्द्रकश्चिचविश्रमः। कर्णको जिह्नकः कंटकुब्जः पंचापि कष्टकाः॥ रक्तष्टीवी स्रग्ननेत्रः शीतगात्रः प्रलापकाः। श्रमिन्यासोऽन्तकश्चैते षट्साध्याः प्रकीर्चिताः॥

इन तेरह सन्निपातों में एक "सन्धिक" साध्य है। तन्द्रिक, चित्त-विश्रम, कर्णक, जिह्नक, कंठकुव्ज और रुग्दाह कष्टसाध्य हैं। रक्तष्टीवी, भुग्नतेत्र, शीताङ्ग, प्रलापक, अभिन्यास और अन्तक असाध्य हैं।

ं नोट—सन्निपातज्वरोंकी साध्यासाध्यताके सम्बन्धमें बड़ा मतभेद है। किसी-किसीने सन्धिक, तन्द्रिक, कर्णक, कंठकुब्ज, जिह्नक और चित्तविश्रमके। साध्य कहा है, पर ये कप्टसाध्य हैं। रुग्दाहका किसीने कप्टसाध्य, किसीने अति कप्टसाध्य और किसीने मारक कहा है। शेप अन्तक आदिका समीने मारक कहा है; पर ईश्वरकी दया हो, भाग्य अच्छा हो, अच्छा वैद्य मिल जाय, रागीकी दूरी न हो; तो असाध्य भी साध्य हो जाता है।

## श्रसाध्य कुच्छ्रसाध्यके लच्ए ।

"सुश्रुत" उत्तरतन्त्रमें लिखा है:-

् दोषेविष्टद्धे नष्टेऽग्नी सर्व सम्पूर्णलच्चराः। सन्निपातज्वरोऽसाध्यः कृच्छ्रसाध्यस्ततोऽन्यथा॥

कितने ही वैद्य कप्टसाध्य सिन्नपातको भी असाध्य कहते हैं, अगर -वातादि दोषोंकी दृद्धि हो, जठराग्नि नप्ट हो गई हो और दाह शीत प्रभृति सारे जन्मण हों, तो सिन्नपातक्वरको असाध्य समक्तना चार्निहें। अगर दोष पक नये हों, अग्निदीपन हो और थोड़े-थोड़े जन्मण हों, जी -सिन्नपातक्वरको कप्टसाध्य समकता चाहिये।

# सन्निपातज्वरोंकी अवधि ।

सन्निपातन्वरोंकी अविध इस माँति है:-

सन्धिककी ७ दिनकी, अन्तककी १० दिनकी, रुग्दाहकी २० दिनकी, विचित्रभकी २४ दिनकी, शीवाङ्गकी १४ दिनकी, विन्द्रककी २४ दिनकी, कंठकुञ्जकी १३ दिनकी, कर्णककी ६० दिनकी, अग्नेनित्रकी प्रतिकी, प्रतापककी १४ दिनकी, प्रतापककी १४ दिनकी, जिह्नकी १६ दिनकी और अभिन्यासकी १६ दिनकी अवधि होती है। अर्थात् ये सिम्रपातक्वरोंकी परमायुके दिन हैं; परन्तु रोगी -शीध भी मर जाता है।

और भी कहा है:—

सद्यस्त्रिपंचसप्ताहाद्शाहाद्द्वादशादपि । एकविंशिहनैःश्रद्धःसन्निपातीसुजीवति ॥

सिन्नपात होनेपर तत्काल तीन, पाँच, सात, दश और बारह दिनसे २१ दिन तक सिन्नपातब्वर रोगी शुद्ध होकर जीता है।

श्रीर भी कहा है:-

सप्तमी द्विगुणा यावन्नवभ्येकादशी तथा।
एषा त्रिदोषमर्यादा मोचाय च वधायच॥

सित्रपातक्वर अपने आनेके दिनसे चौदहवीं, बीसवीं अथवा चौबीसवीं रातमें शान्त हो जाता है या मार देता है। यह सित्रपात-क्वरकी परम मर्थ्यादा है; परन्तु रोगी जल्दी भी मर जाता है, यानी इस अविधेसे पहले या तत्काल भी सर जाता है।

"सुश्रुत"में लिखा है:—

सप्तमे दिवसे प्राप्ते दशमे द्वादशोपि वा । पुनर्वीरतरो भूत्वा प्रशमं याति हन्ति वा ॥

वातप्रधान सिश्रपात सातवें दिन, पित्तप्रधान दसवें दिन धौर कफप्रधान बारहवें दिन, फिर घोरतर होकर शान्त हो जाता है अथवा मनुष्यको मार देता है। मतलब यह है कि "मलपाक" होता है, तो शान्त हो जाता है और "घातुपाक" होता है, तो मार देता है। पित्तकी, कफकी और वायुकी बृद्धिसे क्रमपूर्वक १० दिन, १२ दिन और ७ दिनमें जो घातु पक जाते हैं, तो सिश्रपात रोगीको मार डालता है और अगर मल पक जाता है, तो शान्त हो जाता है।

नोट—शुभ कर्मीका उदय होनेसे "मलपाक" होता है और श्रश्चम कर्मीका उदय होनेसे "घातुपाक" होता है। घातुश्चोंका पाक रससे लगाकर वीर्य तक होता है। सिलपात रोगीके जीवन-मरखर्में "मलपाक" श्रीर "घातुपाक" सच्चे कारण हैं।

# धातुपाकके लचागा।

निद्रानाशो हृदि स्तंभो विष्टंभो गौरवाङ्ची । अरिवर्ज्ञहानिश्च धात्नां पाकलच्यम् ॥ नामेरुद्धे हृदोऽधस्तात्पीड़िते चेद्व्यथा भवेत्। धातोः पाकं विजानीयादन्यथा तु मलस्य च ॥

नींद्का न आना, हृद्यका जकड़ जाना, मलका रुकना, शरीरका भारी रहना, अरुचि, वेचेनी और बलका नाश—ये घातुपाकके लक्ष्णि हैं। नामिके ऊपर और हृद्यके नीचे द्वाने या खूनेसे द्दें हो, तो घातुओंका पाक हुआ सममो; यदि दर्द न हो, तो मलपाक हुआ सममो; यदि दर्द न हो, तो मलपाक हुआ सममो। और मी कहा है,—न्वरसे पीड़ित मनुष्यके हृदयमें, नाभिके ऊपर, पाकके कारण, दुखते हुए अङ्गोंके उँगिलयोंसे द्वानेसे पीड़ा हो, तो धातुपाक हुआ सममो। इसीलिये अच्छे जानकार वैद्य अंति हो साकटर, नाभिके ऊपर, उँगिलयोंसे द्वान्यकर धातुपाक और मलपाकको माल्म कर लेते हैं; क्योंकि सिल्नपात रोगीका मरण-जीवन विशेषकर इसी वपायसे माल्म होता है।

## मलपाकके लच्च ।

दोपप्रकृतिवैकृत्य लघुताज्यरदेहयोः। इन्द्रियाणांचवैमल्यं दोपाणांपाकलचणम्।।

दोपोंका स्वभाष बदल गया हो यानी वातादिक दोपोंके कारणसे होनेवाले दाह, तन्द्रा, प्यास आदि उपद्रव न हों या उनका जोर घट गया हो; क्वर और शरीर इलके हों तथा इन्द्रियों निर्मलता हो, तो स्व सलपाक सममो। और भी कहा है, —पाँचों इन्द्रियों निरन्तर अपना काम करती हों, जठराग्नि दीप्त हो, प्यांस वरीरह शान्त हों, ज्वर हलका हो, तो दोषोंका पाक हुआ सममो। अगर हृदय और नाभिमें घोर पीड़ा हो, अधिकतर पतला दस्त हो, ज्वर जोरसे हो, प्यास, मद, श्वासंका बढ़ाव हो, बेचैनी और अकिच हो, तो धातुपाक हुआ सममो। मलपाक ईश्वरकी कृपा और पुख्यफलसे होता है। जिसकी मृत्यु निश्चित होती है, उसे ही धातुपाक होता है।

# सन्निपातज्वरका भयंकर उपद्रव ।

सिन्नपातज्वरस्यांतेकर्णभूलेखदारुणः । शोथःसंजायतेतेनकश्चिदेवप्रमुच्यते ॥ ज्वरस्यपूर्वज्वरमध्यतोवाज्वरान्ततोवाश्रुतिसूलशोथः । क्रमादसाध्यःखळुकष्टसाध्यःसुलेनसाध्योम्रनिभिप्रदिष्टः ॥

निपात होनेके पीछे कानकी जड़में भयानक सूजन होती है; उस सूजनसे कोई ही रोगी बचता है। ज्वरके पहले, ज्वरके बीचमें श्रीर ज्वरके अन्तमें कानकी जड़में शोथ (सूजन) होता है, वह क्रमसे असाध्य, कष्टसाध्य और सुखसाध्य होता है।

ब्वरके अन्तमें सूजन होती हैं; पर क्वरके आरम्म और बीचमें भी होना लिखा है। क्वरके आदिकी सूजन असाध्य, बीचकी कष्ट-साध्य और अन्तकी सुखसाध्य होती है। इस सूजनको रोगीकी मृत्यु ही सममाना चाहिये। असलमें, यह सूजन रोगीके प्राणनाश करनेके लिये ही पैदा होती है। जब सित्रपातव्वरोंमें वातिपत्तकी गरमी बहुत बढ़ जाती है और वह उचित चिकित्सा न होनेसे शान्त नहीं होती, तब वही गरमी मस्तिष्कमें पहुँचकर, वहाँके खूनको एक-दमसे गरम करके पतला कर देती है, फिर वही खून वहाँसे चलकर कानके नीचेकी नसमें आकर जम जाता है; क्योंकि गाढ़ां होनेके कारण खूनका वहना वन्द हो नाता है; उससे नो सूजन पैदा हो नाती है उसे ही "कर्णमून" कहते हैं।

इस सूजनका खून अवश्य निकलवा देना चाहिये। जींक लगवाकर खून विकलवाना चाहिये। "बङ्गसेन"ने लिखा है—रुधिरस्नाव—खून निकलवाना चाहिये। "बङ्गसेन"ने लिखा है—रुधिरस्नाव—खून निकालकर, दागकर, धृतपान कराकर, कफापित्त-नाशक वमन और कवल वग़रह देकर उसे जीतना चाहिये। "चरक"में लिखा है,—सिन्नपातज्वरके अन्तमें, कर्णमूलमें दारुण सूजन पेदा होती है। इसके होनेसे कोई ही रोगी बचता है। तत्काल खून निकलवाना, कफिपत्त-नाशक लेप करना और कवल घारण कराना—इस सूजनके नाशके उपाय हैं। जोंकों द्वारा खून निकलवाया जाय, तो एक दिन नीमके पत्ते वाँधकर फिर कोई लेप करना चाहिये। यही धृत्तकी सर्वोत्तम चिकित्सा है।

# सामान्य सन्निपातींके तेरह भेद । वातोन्वण

#### (१) विस्फारक सन्निपात ।

श्वास, खाँसी, भ्रान्ति, मूच्छाँ, प्रताप, कम्प, वेहोशी, पसितयोंमें दर्द, जँमाई श्राना श्रीर मुखमें कसैतापन—ये वातोत्वण सिन्नपात क्वरके तक्षण हैं। इस दारुण सिन्नपातको "विस्कारक" कहते हैं।

#### पिचोल्वरा

#### (२) आशुकारी सन्निपात।

पवले दस्त, भ्रान्ति, मून्झी, ग्रुँह पकना, शरीरमें लाल-लाल विन्दुओंका होना श्रीर अत्यन्त दाह—ये पित्तोल्वण सिन्नपातके लक्षण हैं। इसको "आधुकारी" कहते हैं।

## . कफोन्चगा

#### (३) कंपन सन्निपात।

जड़ता, गद्गद बोली, रावमें नींदका भी श्राना, नेत्रोंमें स्तव्धता श्रीर मुखमें मधुरता—ये कफोल्वण सिन्नपावके बच्चण हैं। इसे ऋषि लोग "कम्पन" कहते हैं।

## वातिपत्तोल्बरा

#### (.४) बभ्र सन्निपात।

ब्वर, मद, प्यास, मुँह सूखना, श्राँखोंका मिची-सी मालूम होना, श्रमारा, श्रक्ति, तन्द्रा, खाँसी, श्वास, श्रम, श्रम--थकान--ये सब लच्चण वातिपत्तोल्बण या वात और पित्तकी श्रधिकतावाले "बन्न" या "बन्न् " सन्निपातके हैं।

#### वातकफोल्चग

## (५) शीवकारी सन्निपात।

शीतब्बर, मूच्छी, भूख, प्यास, पसिलयों में दर्द, शूल, पसीनोंका न ज्ञाना, तन्द्रा और श्वास—ये सब लक्षण वातकफोल्बण या वात-कफाधिक सिन्नपातके हैं। यह सिन्नपात असाध्य है। इसका नाम "शीधकारी" है। इस सिन्नपातवाला एक दिन भी नहीं जीता।

#### पित्तकफोल्बया

## (६) भच्तु सन्निपात।

शरीरके भीतर दाइ और ऊपरसे सर्दी, प्यासका बढ़ाव, दाइनी पसलीमें दर्द, हृदय, मस्तक और कंठमें वेदना, कफ और पित्त अस्यन्त कठिनतासे थूका जाय, शरीरमें चकत्ते हो जाय, दस्त आने लगें, श्वास, हिचकी और आँखोंका मिंचा-सा जाना—ये लन्नण पित्त-कफोल्बण या पित्तकफाधिक सिन्नपातके हैं। इसको भल्लु या फल्गु सिन्नपात कहते हैं।

#### वातिपत्तकफोल्वग

#### (७) कूटपाकल सन्निपात।

अव त्रिदोषोल्वण या तीनों दोषोंकी अधिकतासे सिन्नपात कृपितं होता है, तव उसमें तीनों दोपोंके लच्चण दिखाई देते हैं। यह सिन्नपात सव बीमारियोंसे वदकर बज़ और शक्षके समान भयद्वर है। इसमें रोगी केवल ऊँचा श्वास जेता है। सारा शरीर जकड़ जाता है, नेत्र पत्थरके समान हो जाते हैं। यह सिन्नपात ३ दिनमें मजुष्योंके प्राण हर जेता है। इसको मूर्ख जोग राच्चस और मूतादिकी बाधा सममते हैं। वैद्य इसे "कृटपाकल" कहते हैं।

## अधिकवात, मध्यपित्त, हीनकफ (८) संमोहक सन्निपात।

अधिक वात, मध्यित और हीन कफके कोपसे जो सिलिपीं होता है, उसमें इन्हीं दोषों के अनुसार क्रमसे अधिक, मध्य और हीन रोग होते हैं। व्यथा—दर्द, कम्प, निद्राका न आना और कृष्ण आदि ये वात सम्बन्धी रोग होते हैं। भारीपन, अग्निकी मन्दता, खाँसी और नाक तथा मुखसे पानी गिरना आदि कफ-सम्बन्धी रोग होते हैं। इस सिलिपातमें प्रलाप, परिश्रम, वेहोशी, कम्प, मन न लगना, भ्रम और पचाघात यानी एक तरफके शरीरका रह जाना—ये विशेष लक्षण होते हैं।

नोट—जो स्रोग इन सिश्वपार्वीको आसानीसे समसना शाहें, —उन्हें वायु, पित्त श्रीर कफकी वृद्धि, तय श्रीर कोपके खत्तग्य कंठाग्र रखने चाहियें। जो दोषोंके इन जच्योंको अच्छी तरह याद नहीं रखते, उनको चिकित्सामें सफलता नहीं हो सकतीं। उनका काम अन्धेकी तरह है। देखों, पहला माग पृष्ठ १२७—१३६। उनके याद करनेमें जो कष्ट होगा, उससे बहुतसे कप्टोंसे बचोगे। वह असल दोप चीए होनेपर भी बीमारी करते हैं। वायुके चय होनेसे चेष्टा अल्प हो जाती है, आवाज मन्दी हो जाती है और संज्ञाका नाश हो जाता है।

पित्तके चय होनेसे कफ जियादा बढ़ जाता है, अप्रि मन्द हो जाती है और कान्ति नष्ट हो जाती है।

कफके चय होनेसे सन्धियाँ (जोड़) शिथिल हो जाती हैं; बेहोशी, रूखापन और दाह उत्पन्न होता है। याद रक्खो, दोष बढ़कर भी रोग करते हैं और घटकर भी। दोपोंके समान रहनेसे ही सुख, बल और पुष्टि होती है।

# मध्यवात, ऋधिकपित्त, हीनकफ

#### (६) पाकल सन्निपात।

्र इन दोषोंके बल-अनुसार कम्प, दाह, भारीपन त्रादि लच्चण होते हैं तथा मोह, प्रलाप, मूर्च्झा, गर्दनका जकड़ जाना, सिरमें ददे, खाँसी, श्वास, भ्रम, तन्द्रा, संज्ञा-नाश, हृदयमें व्यथा, इन्द्रियोंके सूरा-खोंसे खून गिरना, श्राँखोंमें सुर्खी श्रीर उनका जड़ हो जाना—ये लच्चण विशेषकर होते हैं। इस सिन्नपातमें रोगी ३ दिनके भीतर मर जाता है। इसका नाम "पाकल" है।

# हीनवात, अधिकपित्त, मध्यकफ (१०) याम्य सन्निपात ।

इन दोषोंके बलानुसार कम्प, दाह और मारीपन आदि सब लत्तुण होते हैं; तो भी हृदयमें दाह होता है, यकृत—कलेजा, तिझी, आँतें और फेंफड़े पक जाते हैं, मुख और गुदासे खून और राघ निकलते हैं, दाँत गिर जाते हैं और मरण होता है। ये लन्नण विशेष होते हैं। इसका नाम "याम्य" है।

# श्रधिकवात, हीनपित्त, मंध्यकफ

## (११) ककच सन्निपात ।

इन दोषोंके वलानुसार कम्प, दाह और भारीपन आदि ल्युंखें होते हैं; तो भी वकवाद, परिश्रम, मोह, कम्प, मूच्छा, वेचैनी, अम, मन्यानाड़ी (गर्दन) के जकड़ जानेसे मृत्यु-ये लच्चण विशेप होते हैं, इसको "ककच" कहते हैं।

## मध्यवात, हीनपित्त, श्रिधिककफ़ (१२) कर्कटक सन्निपात ।

इन दोषोंके वल-अनुसार कम्प, दाह और भारीपन आदि लच्चण होते हैं; तो भी शरीरके भीतर दाह-जलन हो, वोला न लाय, चेहरा आलसे रँगे हुए की तरह लाल हो लाय, पित्तसे लिंचा हुआ कफ छातीके वाहर न आवे, पसिलयोंमें तीर छेदनेका-सा दर्द हो, हर्द्र्यमें खोदनेकी-सी पीड़ा हो, आँखें मिची-सी हो लाय, श्वास और हिचकी हर रोज वहें, जीम जली-सी काली और खरदरी हो लाय, कएठमें घानके त्रकी तरह काँटे पड़ लायँ, वेहोशीमें पालाना पेशाव निकल लाय, कबूतरकी तरह गलेमें कूजन हो, कंठ कफसे मरा रहे, मुल, होठ और ताल स्ल लायँ, तन्द्रा और निद्रा अधिक हो, आवाज मारी हो लाय, कान्ति नाश हो जाय, किसी तरह कहीं चैन न पड़े, विपरीत पदार्थोंकी चाहना हो, वारम्बार खाँसनेसे थोड़ा-थोड़ा खून थूकमें आवे—ये लच्चण विशेष होते हैं। इस अत्यन्त घोर सिज्ञपातको "कर्कटक" कहते हैं।

हीनवात, मध्यपित्त, अधिकंकफ

## (१३) वैदारिक सन्निपात ।

ां इन्हीं दोषोंकें वलानुसार कंप, दाह और मारीपन आदि होते हैं तथा अल्प शूल, कमरमें तोड़नेका-सां दंदे, छातीमें दाह, जलन और दर्द, भ्रांन्ति, श्रत्यन्त ग्लानि, सिर, मूत्राशय, गर्दन, हृद्य श्रीर बोलनेमें दर्द हो; श्राँखें मिची जाय, श्वास, खाँसी, हिचकी, जहता श्रीर श्रत्यन्त बेहोशी ये लच्चए होते हैं। इस सिन्नपातक पैदा होते ही यदि इलाज कि का जाय, तो शायद श्राराम हो जाय। देर होनेसे श्राराम होनेकी श्राशा नहीं। इस सिन्नपातक शान्त होनेपर कानकी जड़में बहुत बड़ी फुड़िया होती है। इसके निकलनेपर कोई ही बचता है; इस घोर सिन्नपातको "वैदारिक" कहते हैं। इसके उत्पन्न होनेपर ३ रात बीत जाय, तो श्रीपिधकी कल्पना करना यथा है।

# सन्निपातज्वरोंकी चिकित्सामें याद रखने योग्य बातें।

् (१) बढ़े हुए दोषको घटाकर और घटे हुएको बढ़ाकर तथा कफके स्थातिसे आरम्भ करके, सिनपातकी चिकित्सा करनी चाहिये। हीनको पढ़ाकर, बढ़े हुएको घटाकर अथवा अत्यन्त बढ़े हुएको हीन करके स्नीर हीनको बढ़ाकर सिनपातोंमें दोषोंकी विरेचना करनी चाहिये।

(२) सिन्नपातमें पहले आम और कफकी चिकित्सा करनी चाहिये। "हारीत"ने कहा है,—"सिन्नपात ज्वरमें पहले वात-कफको नाश करनेवाली किया करनी चाहिये। जब कफ इंग्य हो जाता है या सूख जाता है, तब वात और पित्त आप ही शान्त हो जाते हैं। त्रिदोष ज्वर प्राण-नाशक होता है, इसिलये यशकामी वैद्यको पहले कफके युखानेकी तदबीर करनी चाहिये—पित्तको शान्त न करना चाहिये; क्योंकि कफ और वातकी अधिकतावाले रोगीको ज्वर मार देता है। जब कफ सूख जाय, तब वातको निवारण करना चाहिये; पित्तके कोपको सममकर पित्तकों भी शान्त करना चाहिये। वात और कफको युखाना परमान्वश्यक है; पर पित्तकों नष्ट करना चित्त नहीं है।"

तात्पर्य यह है, सित्रपातव्यरमें पहले कफ-नाशक श्रीपिध देनी चाहिये। उसके बाद पित्तकी शान्तिके लिये देवदार, कायफल, त्रिफला, लालचन्दन, फालसे, कुटकी, पद्माख श्रीर खसका कादा देना चाहिये। यह कादा त्रिदोप, दाह श्रीर प्यासको शान्त करता श्रीय बहुत दिनोंके व्यरमें श्रमृत-समान है।

(३) सित्रपात उचरमें पहला काम कायदे से लंघन कराना है। जबरमें सात दिन तक लंघन कराने का मामूली कायदा है; किन्तु सित्रपात में खास नियम है। वह यह कि, जब तक आरोग्य के लच्चण न दी खें, तीन रात, पाँच रात या दस रात तक लंघन कराने चाहियें। वायु शीय गतिवाला है, पित्त मध्य गतिवाला है और कफ मन्द गतिवाला है। वायु जल्दी पचता है, पित्त उससे देरमें और कफ उससे भी देरमें पचता है। इसिलये इन तीनों दोपोंकी उल्वणता या प्रधानताका खयाल करके ३, ४ या १० लंबन कराने चाहियें; अर्थात् वातोल प्रण सित्रपात में ३ रात, पित्तोल्वण में ७ रात और कफोल्वण में १० रात तक लंघन कराने चाहियें। तीन रातकी अवधि ही पर न जम जाना चाहिये; जब तक आरोग्य के लच्चण न दी खें, लंबन कराने चाहियें।

"सुश्रुत"में लिखा है,—सातवें, दसवें अथवा वारहवें दिन तक सिन्नपातकार स्वामाविक रीतिसे अत्यन्त घोर होकर शान्त हो वाता है या मार डालता हैं। पित्त, कफ और वायुकी वृद्धिसे क्रमपूर्विक दस बारह या सात दिनमें घातुपाक होनेसे मार डालता है और मलपाक होनेसे शान्त हो जाता है। घातुपाक और मलपाकमें पूर्वितन्मके सुभाग्रुम कमें ही कारण हैं। वातुपाक और मलपाकके लज्ञण पीछे २४२ वें प्रश्नमें लिख आये हैं।

कुपध्यके कारण, न्वर विगड़नेसे सिन्नपातन्त्रर हुआ हो, तो लंबन न कराने चाहियें, विलक हल्का पथ्य देना चाहिये और बढ़े हुए - बोपोंको मृद्ध चिकित्सासे शान्त करना चाहिये। अगर आरम्भसे सिनिपातज्वर हुआ हो, तो तीन, पाँच या दस दिन तक पहले लहुन कराने चाहियें। मतलब यह है, दस दिनके अन्दर फायदा दीखे, तो पथ्य दे देना चाहिये; क्योंकि लहुनोंसे कमजोरी और वेहोशी होती है और वेहोशीसे मनुष्य मर जाता है। ज्वरके आदिमें वलकी रचा करनी चाहिये। बल-विरोधी लहुन हरगिज न कराने चाहियें। यद्यपि त्रिदोषज्वरमें लहुन हितकर हैं, तो भी रोगी और रोगके बला-बलको विचारकर लहुन कराने चाहियें। "बङ्गसेन" ने कहा है,—"तीन, पाँच, सात या दस रात तक लहुन कराने चाहियें। कफ और पित्त पतले होनेके कारण बहुत लहुन सह सकते हैं; आमके ज्ञय होनेपर केवल वात रह जाता है, वह एक ज्ञण भी लहुन नहीं सह सकता।"

सित्रपातन्वरमें जो वैद्य कफसे भरे हुए रोगीको पथ्य देता है, वह ग्रेगीका शत्रु है। इसितये कफके सूखे विना पथ्य और श्रोपिध निर्दिनी चाहिये, किन्तु लङ्कन कराने चाहियें।

- (४) सन्निपातक्वरमें उत्तम लङ्घन करनेवाले रोगीको पहले कवल देना चाहिये।
- (४) जो नराधम सिन्नपात-रोगीको भूखके समय मांस और भात खानेको देता है, वह वैद्य नहीं है। जो सिन्नपातमें बकते हुए -रोगीको घी पिलाता है या मोजनमें घी देता है, वह रोगीको मार हालता है।
- (६) सिन्नपात-रोगीके दोपोंके शान्त करनेके लिये, वल श्रीर जठराग्निको बढ़ानेवाला जवासा, गोखरू श्रीर कटेरीके काढ़ेसे सिद्ध किया हुआ श्राहार देना चाहिये।

कोई-कोई वैद्य कहते हैं, सिन्नपातज्वरवालेको खीलोंका सत्तू सँघानमक डालकर देना चाहिये। अगर सत्तू निर्व्वित्र पच जाय, तो सममना चाहिये कि, रोगी जीवेगा; परन्तु खीलोंका सत्तू रक्तपित्त, प्रास और दाइन्वरमें हितकारी होनेकी वजहसे शीतल है और शीतल पदार्थ सिन्नपातमें हानिकारक हैं। इसलिये सिन्नपातन्वरमें सत्तू न देना चाहिये।

सित्रपातन्वरमें दशमूल आदि औपिधयोंके द्वारा वनाया हुआ माँड देना चाहिये; क्योंकि यह माँड गरम है, दीवन और पाचन है वया पसीने लानेवाला है।

पद्ममुष्टिक यूवर्में गोखरू हालकर वही त्रिदोप शमन करनेको देना चाहिये। (देखो प्रप्त ८४)। अथवा सप्तमुष्टिक यूप देना चाहिये। यह यूच वातकफ-नाशक है तथा सित्रपातन्वर, कफ, वात और आम दोषको नष्ट करता एवं कएठ, हृदय और मुखको शोधता है।

नोट-जी, बेर, कुलथी, मूँग, श्रामले, धनिया श्रीर सींठ,--इन सातींके यूवको "ससमुध्क यूप" कहते हैं।

(७) सेंघानोन, सोंठ, गोलिमचे और पीपल—इन चारोंके चूर्ण को अदरलके रसमें मिलाकर मुखमें रखना चाहिये और जो कफ आवे, उसे वारम्वार थूकना चाहिये। इस उपायसे हृदय, गर्दन, पसली, सिर और गलेमें लिइसा हुआ कफ बाहर निकल आता है। इससे सिन्ध- योंका दर्द, न्वर, मूच्छां, निद्रा, श्वास, गलरोग, मुँह और आँखोंका मारीपन, शरीरकी बढ़ता और उवकाई ये सब आराम हो बाते हैं। दोषोंका चलावल विचारकर २१३ या ४ बार ऐसा करना चाहिये। सिन्नपातक्वर-रोगियोंके लिये यह परमोत्तम परीक्तित उपाय है।

बड़े नीवूका रस, अदरखका रस, संघानोन, कालानोन और संचरनोन इन सबको मिलाकर वारम्बार नस्य लेनेसे भी कफ पतला . होकर निकल जाता है।

(प) शहद, धी और दाख-इन तीनोंको एकत्र पीसकर, जीभपर जैप करना नाहिये। इस उपायसे जीम नमें और ठीक हो जाती हैं।

जीमकी कठोरता नाश करनेके लिये यह उपाय प्रीचित है। जब वात और कफ कम हो जाते हैं, तब खुरकी होती है। उस समय जीभ ख़रद्री और फटी-सी हो जाती है, उसी समय यह उपाय करना वाहिये। अगर जीभ जड़ हो जाय, तो सेंधानोन और त्रिकुटेके चूर्णको अम्लवेद मिलाकर जीभपर घिसना चाहिये।

- (६) सिन्नपातज्वर-रोगीको बिना श्रीटाया कचा जल हरगिल न देना चाहिये । सिन्नपात-रोगीको प्यास लगने, ताल सूखने श्रीर -पसलीके दर्द होनेकी हालतमें जो कचा—विना श्रीटाया जल देता है, बह तो रोगीको मारना चाहता है।
- (१०) सिनपातन्वरवालेको दाहसे पीड़ित देखकर, जो उसपर शीतल जल सींचता या सिरपर वर्फ रखता है, वह रोगीको मारता है। इवरमें गरमी प्रधान होती है। उस गरमीसे श्रीर मस्तिष्कसे सम्बन्ध इस गरमीको शीतल जल या वर्फसे शान्त करना मूल है। नोट—रुदाह सिनपातमें शीतल जलसे सींचनेकी मनाही नहीं है।
  - (११) सिनपात-रोगीके होश-हवास दुरुस्त हों, तो थोड़ी-थोड़ी देरमें उसका भीतरी हाल पूछ लेना चाहिये। अगर रोगी बेहोशीके

मारे या गला बन्द होनेके कारण न बोल सकता हो, तो पहले. बेहोशी श्रीर गलेका इलाज करना चाहिये। गला खुलनेसे रोगी श्रपना हाल

.कद्द सकेगा श्रीर हाल मालूम होनेसे वैद्य ठीक इलाज कर सकेगा।

(१२) ध्यान रखना चाहिये, सिरमें जियादा गरमी पहुँचनेसे ही
रोगी नेहोश होता है और उसका गला रुकता है। पहले मामूली उपाथोंसे नेहोशी दूर करनी चाहिये। आरम्भमें ही रसोंसे काम न लेना
चाहिये। रोगी नकता हो, नेहोश हो, काँपता हो, तो पहले "पुराने घी"
की मालिश कराना अथवा नलादि, रास्नादि या गुड़ ज्यादि तेलकी
मालिश कराना और अग्नि-अनुसः नटेर, लवा, खरगोश, जिड़ा
श्रमृतिका मांस देना हितकर है। लाम न दीखे तो साधारण अञ्चन

या नस्यसे रोगीको होश कराना चाहिये। जब साधारण श्रञ्जन या नस्यसे काम न हो, तब "उन्मत्त रस" या "सूचिकामिरण रस" प्रभृति रसोंका प्रयोग करना चाहिये। गर्मी, सोचाक, बवासीर, प्रमेह, उन्माद या गरम मिजाजवालोंको इन रसोंसे उपकारके बदले अपकार होता है। जब नमें और मातदिल उपायोंसे काम न हो, तब निराशताकी दशामें इन रसोंको काममें लाना जरूरी है। बाज-बाज वक्त ये रस मरे हुए को भी होशमें ले आते हैं।

कायफल, पोहकरमूल, काकड़ासिंगी, सोंठ, मिर्च, पीपल, धमासा और अजमोदका चूर्णे—शहदमें मिलाकर चटानेसे संयङ्कर सिन्नपात, हिचकी, श्वास, खाँसी और करळ-रोग मिटता है।

समन्दरफल पानीमें घिसकर आँजनेसे बड़ा उपकार होता है।

चिरायता, कुटकी, कूट, अनवायन, इन्द्रजी और कचूर—इनका चूर्ण शरीरपर मत्तने और जासकर जोड़ॉपर मत्तनेसे, कफके कार्यों रेक का हुआ गता खुत जाता है।

मैनसिल और बचको लहसनके रसमें पीसकर आँजनेसे होश हो जाता है।

- (१३) सिन्नपातन्त्वर-रोगीको साफ ह्वादार मकानमें रखनां चाहिये। रोगीके पास भीड़ न रहनी चाहिये। बाहरी ह्वासे बचनेको पर्दे लगा देने चाहियें। बिस्तरे साफ होने चाहियें। गन्दी ह्वाके निकं-लने और ताजी ह्वाके आनेको राह अवश्य रखनी चाहिये।
- (१४) कह चुके हैं कि, सिनपातमें पहले कफको जीतना चाहिये।
  त्रिदोपज्वरमें दो दोषोंकी उल्वणता रहती है। जो दोष बलवान हो,
  पहले उसीको जीतना चाहिये। अगर वैद्य दोषोंके अशांशको न
  जान सके, तो साधारण चिकित्सा करनी चाहिये। सिनपातज्वरमें
  पहले लंघन, वालुका स्त्रेद, नस्य, निष्ठीवन, अवलेह और अञ्जनसे
  काम लेना चाहिये।

- (क) लङ्घनोंके सम्बन्धमें पहले लिख आये हैं।
- (ख) कालीमिर्च, मुलहठी, सेंधानोन, खस, कायफल और पीपल— इनको गरम जलमें पीसकर, सृदु नस्य देनेसे त्रिदोष नाश होता है। यहीं
- (ग) बिजौरे नीबूकी केशर, श्रदरख, सेंधानोन, सोंठ, मिर्च, पीपल---इनको मिलाकर गुखमें रखने और इसीसे दाँत, जीभ, गुख और ताल्को घिसने और बारम्बार थूकनेसे कंठ और जीभ साफ-होते तथा कफ दूर होकर श्वास और खाँसी नाश होती है। यही "निष्ठीवन" है।
- (घ) कायफल, पोहकरमूल, काकड़ासिङ्गी, सोंठ, मिर्च, पीपलामूल, जवासा और कलौंजी—इनके चूर्णको शहदमें मिलाकर चाटनेसे महाद्युक्ण सन्तिपात, हिचकी, श्वास और कर्यठरोग आराम होते हैं अबलेह" है।
- (ङ) लहसन, पीपल, कालीमिचे, बच, सोनापाठाके बीज और सेंधा-नोन—इनको गोमूत्रमें पीसकर आँजनेसे सारे दुष्ट सन्निपात भाग-जाते हैं। यही "श्रक्षन" है।
  - (च) बालुका स्वेदके लिये पृष्ठ १७० और २१६ देखिये।
- (१४) वात और कफकी अधिकतावाले ज्वरमें रूखे पदार्थोंका स्वेद देना चाहिये। वातन्वरके सिवा और सभी ज्वरोंमें चिकने पदार्थोंका स्वेद देना चाहिये।
- (१६) एक समयमें ही एकसी दो कियाएँ न करनी चाहियें; किन्तु. अलग-अलग करनेमें हर्ज नहीं। एक समयमें जो एकसी दो कियाएँ की जाती हैं, उसे "संकर किया" कहते हैं।
  - (१७) दृढं सन्तिपातन्वरमें, श्रामाशयमें कंफके संचित होनेसे,-सन्तिपातके शान्त होनेपर, तन्द्रा छत्पन्न होती है। तन्द्रावालेकीः

आँखें आधी बन्द और टेढ़ी-सी माल्म होती हैं, तारे इधर-उधर फिरते हैं, पत्तक स्थिर हो जाते हैं, नेन्न गिरे हुए से माल्म होते हैं, होठ ऊपरको सिमट आते हैं और दाँव बाहरको दीखते हैं, रोगी वार्य्नार सीधा सोवा है, गाढ़े-गाढ़े कफके अपठे मुँहमें लाता है। उस कैंफसे रोगीका गला रुक जाता है। इस तरहके अनेक विकार होते हैं। यह तन्द्रा तीन दिन तक साध्य समभी जाती है और इसके बाद असाध्य।

पतले रस और दूघ प्रमृति पतले पदार्थों से सेवन तथा दिनमें सोनेसे दुर्वल और अल्पायु मजुष्यों का कफ क्रिपित होकर, वायुकी -राहों को रोककर, धमनियों में घुसकर, घोर तन्द्रा क्रपन्न करता है। -संधानोन, सहँजनेके बीज, सरसों और कूट—इनको एकत्र पीसकर -नास लेनेसे तन्द्रा नाश होती है।

(१८) सन्निपातन्त्रसमें पसीना बहुत आता हो, तो उसे शिक्किही जन्द करना चाहिये। ऐसे पसीनेमें पिच्छितता बहुत होती है, इसिलये शीत आनेका भय रहता है और शीत आनेसे रोगी मह मर जाता है।

सुनी हुई कुलथीका चूण पीसकर शरीरपर मलनेसे पसीना आना -बन्द हो जाता है। और उपाय पृष्ठ २१४—-२१६ में देखिये।

(१६) सन्निपातक्वरके अन्तमें कानकी जड़में सूजन उठती है। इस सूजनसे कोई ही भाग्यवान वचता है। उसपर लेप लगाकर उसे बैठाना चाहिये अथवा पकाकर फोड़ना और वाव मरना चाहिये। अलसीकी पुल्टिसमें वी डालकर, दिनमें ४-६ दफा गरम-गरम बाँघनेसे सूजन पक जाती है। पीछे पकनेपर या तो किसी तेज दवासे फोड़ देना चाहिये या चीरा देकर मवाद निकाल देना चाहिये। सम्बोत्तम जपाय "जींक" लगवाकर खून निकलवाना है। जींक लगवाकर, पहले भीमके पत्ते बाँघने चाहियें; पीछे कोई लेप लगाना चाहिये।

- (२०) जिस तरह अथाह जलमें गिरे हुए वर्तनको तलीमें पहुँचनेसे पहले ही पकड़ लेना चाहिये; उसी तरह "अभिन्यास सिन्नपात रोगी" का यन भी शीघ्र ही करना चाहिये। इसमें नींद आनेपर रोगी तत्काल हतें बीर्च्य हो जाता है। इस सिन्नपातमें सात, दस या बारह दिनों में धातुपाक होनेसे रोगी मर जाता है और दोप पाक होनेसे बच जाता है। कोई-कोई कहते हैं,—धातु, दोप और धातुओं के भेदसे १४, ६ या ११ दिनों में सिन्नपात रोगीको मार देता है। अभिन्यास सिन्नपातमें फँसकर कोई ही रोगी बचता है।
  - (२१) ज्वर-नाशक काढ़े द्वारा पुराने लाल शालि चावलोंका भात या यूप श्रादि बनाकर रोगीको देना चाहिये। श्रगर ये निर्विघ्न पच जायँ तो रोगी निश्चय ही बच जाय।
  - (२२) अगर श्रक्षन और नस्य श्रादिसे वेहोशी नाश न हो, तो लोहेकी सलाईको श्रागमें तपाकर, रोगीके दोनों पाँवों श्रीर ललाटमें दाग देना चाहिये।
- (२३) अगर शरीर शीतल और द्दाथ-पैर गरम हों, तो पीपलका चूर्ण मिलाकर "रास्नादि काथ" पिलाना चाहिये। जिसका शरीर गरम और हाथ-पैर शीतल हों, उसे गुड़ मिलाकर "द्राचादि काथ" देना चाहिये। अगर भीतर दाइ हो और बाहर पसीना तथा शीतलता हो, तो गिलोयके काढ़ेमें शहद और पीपल मिलाकर पिलाना चाहिये। अथवा अतीस, नेत्रवाला, सोंठ, नागरमोथा और पित्तपापड़ेका काथ पिलाना चाहिये। इस काढ़ेसे भीतरका दाह शान्त हो जाता है। अगर आधा अपरका शरीर शीतल हो और आधा नीचेका गरम हो, तो गरमागरम "रास्नादि काथ" पिलाना चाहिये। अगर अपरका शरीर गरम और नीचेका शीतल हो, तो "ग्रंड्यादि काथ" पिलाना चाहिये।

्रः (२४) जिसके सिरपर शीतल पसीना आता हो, सारा शरीर शीतलं हो, रोगी शीतसे घबरा रहा हो, कफंका जोर हो, कएठ तक पसीना आता हो, पर झातीपर पसीनां न आता हो, वह 'रोगी निश्चय ही सर जाता है।

# सन्निपातज्वर-नाशक नुसख्रे।

### सर्व सन्निपातज्वर-नाशक।

(१) दशमूल-काथ क । वेल, श्योनाक, कुम्भेर (खँभारी), पाढ़ल, अरखी, शालिपर्खी, प्रश्निपर्खी, बड़ी कटेरी; कटेरी और गोखरू,—इन दसोंको "दशमूल" कहते हैं। यह दशमूलका काढ़ा सिन्नपातन्वरों-पर परमोत्तम औषि है।

१—दशमूलके काढ़ेमें "पीपरका चूर्ण" मिलाकर पीनेसे हृदय और क्यठका अवरोध (गला ककना), तन्द्रा, वातकफके रोग, श्वास, पंसिलंगोंका दर्द और खाँसी समेत सिन्नपातक्वर आराम होता है।

<sup>&</sup>quot;श्रुवेज, रयोनाक, कुम्भेर, पादज और अरखी ( अगेथ )--हन पाँचीकी "शृहत् पंचमुज" कहते हैं। ये पित्त-नाशक और वातकफका हरनेवाली हैं।

शांतिपर्यी, प्रक्षिपर्यी, बड़ी कटेरी; कटेरी और गोखरू,—हन पाँचोंके "कघुपंचम्ल" कहते हैं। ये वात और पित्त-नाराक हैं।

बृहत्पंचम्बकी ४ और बद्युपंचम्बकी ५—दसों द्वाओंको 'दशम्ब कहते हैं। दशम्बकी श्रीपधियोंमें जिनकी बड़ी बड़े होती हैं, यानी जो छाजसे जिपटी हुई रहती हैं, उनकी 'जड़की छाज़' जेनी चाहियें और जिनकी छोटी जड़े' होती हैं वे सारी ही जेनी चाहियें।

यह नुसला तन्द्रा श्रीर मोह सहित सन्निपातज्वर नाश करनेमें निश्चय ही रामवाण है।

्रि २—दशमूलके काढ़ेमें "पोहकरमूल और पीपरका चूर्ए" डालकर पीनेसे श्वास, खाँसी और प्यास समेत सित्रपातन्वर आराम होता है। इन्हीं १२ दवाओंको "द्वादशाङ्ग काथ" कहते हैं।

३—दशमूलका काढ़ा करके, उसमें उतना ही अदरखका रस और कायफल, पोहकरमूल, काकड़ासिंगी, सोंठ, मिर्च, पीपर, जवासा और अजवायनका चूर्ण मिलाकर पीनेसे मृत्युतुल्य सिन्नपातब्वर मी नाश होता है।

४—दशमूलके काढ़ेमें "गिलोय" मिलाकर पीनेसे तेरहों प्रकारके सित्रपात आराम हो जाते हैं।

नीट-ये चारी नुसखे सब तरहके सिन्नपातीका नाश करते हैं। परीचित हैं।

- (२) चतुर्दशाङ्ग काथ। दशमूलकी दसों श्रीपियाँ तथा चिरा-यता, नागरमोथा, गिलोय श्रीर सींठ\*—इन १४ द्वाश्रोंके काढ़ेकों "चतुर्दशाङ्ग काथ" कहते हैं। इस काढ़ेसे पुराना ज्वर, वातकफोल्वण-ज्वर श्रथवा त्रिदोपजज्वर श्राराम होता है। श्रगर दस्त करानेकी इच्छा हो, तो इसमें "निशोधका चूर्ण" मिला देना चाहिये।
- (३) श्रष्टादशाङ्ग काथ। दशमूलकी दसों श्रीषियाँ तथा कचूर, काकड़ासिंगी, पोहकरमूल, धमासा, भारङ्गी, कुड़ेके बीज, पटोल-पत्र श्रीर कुटकी—इन १८ दवाश्रोंको "श्रष्टादशाङ्ग" कहते हैं। इन श्रठारह दवाश्रोंके काढ़ेसे सन्निपातज्वर नाश

क्र चिरायता, नागरमोथा, गिक्तोय श्रीर सीठ-इन चारीको "किरातित्कादि गण्" कहते हैं श्रीर "चातुर्भद्रक" भी कहते हैं।

हो जाता है तथा साथ ही खाँसी, हृदयका रुकना, पसिलयोंका दर्द, श्वास, हिचकी श्रीर वमन—ये भी नाश हो जाते हैं।

(४) दूसरा अष्टादशाङ्ग काथ—दशमूलकी दसों श्रीविधयाँ। चिरायता, देवदार, सोंठ, नागरमोथा, कुटकी, इन्द्रजी, धनिया श्रीर गजपीपल—इन १८ को भी "अष्टादशाङ्ग" कहते हैं। यह अष्टादशाङ्ग काथ तन्द्रा, प्रलाप, खाँसी, अरुचि, दाह, मोह, श्वास श्रीर त्रिदोष- च्वरको नाश करता है। "बंगसेन"ने कहा है, यह कादा मृत्यु-समान क्वरको भी हरता है।

नोट-यह कादा भी परीचित है।

(४) प्रन्थ्यादिकाय । पीपरामूल, इन्द्रजी, देवदार, बायबि-इङ्ग, भारङ्गी, भाँगरा, चित्रक, सोंठ, मिर्च, पीपल, कायफल, पोहकर-मूल, हरड़ जङ्गी, चिरायता, बड़ी कटेरी, जटामासी, रास्ता, चच, चम्य, अजवायन, पहाड़मूल (पाठा) और गूगल—इन २३ दवाओं क्यू, काढ़ा सब तरहके सिन्नपात, अम, श्वास, शीत, प्रलाप, अफारा, शूल, प्रसूतिका रोग, अनेक प्रकारके विद्रिध, गोला, सूजन तथा कफवातके रोग नाश करता है।

महाकवि "लोलिन्बराज" महोदय भी कहते हैं, — इन २३ द्वाओंका काढ़ा उन सिन्नपातोंको नाश करता है, जिनमें मोह, पसीना, शीत, अलाप—वकना, शूल, अफारा, विद्रिध (हृदयका फोड़ा) और कफ्वात हों। इसी तरह यह काढ़ा वातन्याधि और प्रसृतिके रोगको भी नाश करता है।

चोट--यह कादा समिपातज्यर नाश करनेमें रामवाण है। कितनी ही बार सफलता हुई है।

(६) आककी जड़, जवासा, चिरायता, देवदारु, रास्ता, सँमालू, यच, अरणी, सहँजना, पीपरामूल, पीपल, चन्य, चीता, सोंठ, अतीस, और भाँगरा—इन १६ औपधियोंका काढ़ा ऐसे भयङ्कर सन्निपातको

श्रांराम करता है, जिसमें देह धनुषकी तरह नव जाती है, दाँती भिच जाती है, तथा शीत, श्वास श्रीर खाँसीका जोर होता है। यह काढ़ा प्रसूती खियोंकी वातव्याधिको भी श्राराम करता है। यह नुश्लेखा वैद्यवर "लोलिम्बराज"ने लिखा है।

#### नोट-परीचित है।

(७) कुटकी, चिरायता, पित्तपापड़ा, गिलोय, कचूर, रास्ता (जैतके बीज), पीपल, पोहकरमूल, त्रायमाण, भटकटैया, देवदार, सोंठ, हरड़, जवासा और भारङ्गी—इन पन्द्रह औषधियोंका काढ़ा दिनमें सोना, रातको जागना, प्यास, सुँह सूखना, शरीरका दाह, खाँसी और पाँचों प्रकारके श्वासोंको नष्ट करता है।

नोट-जिस सिंतपातज्वरमें दिनमें सोना, रातको जागना, रवास, खाँसी प्रभृति उपद्रव हों, उसको यह कादा आराम करता है। यह भी महाकवि ''बोजिन्यराज''ने कहा है।

- (प्) बेल, श्योनाक, कुम्भेर, पादल और अंरणी—इन पाँचोंको "घृहत्पब्चमूल" कहते हैं। पित्ताधिक्य सिन्नपातमें इसके काढ़ेको "शहद"के साथ पीना चाहिये। कफाधिक्यमें पीपलके साथ पीना चाहिये। बातोल्बण या वालाधिक्य सिन्नपातमें इसे बहुत गरम या थोड़ा गरम, दोषोंका बलाबल विचारकर, पीना चाहिये।
- (६) बड़ी कटेरी, कटेरी, पोहकरमूल, भारक्री, काकड़ासिंगी, धमासा, इन्द्रजो, पटोलपत्र और कुटकी—इन औषधियोंको, "बृहत्या-दिगए" कहते हैं। ये सिन्नपातब्बर-नाशक हैं तथा श्वास आदि सब उपद्रव सिहत त्रिदोषब्बरमें हितकारी हैं।

नोट--यह कादा "चिरायता" मिलानेसे खाँसी श्रादि उपद्रव सहित सिन-पातज्वर, शूल और तन्द्राके नाशरों श्रेष्ठ है। कफाधिक्य सिन्नपातमें यह कादा बहुत उत्तम है।

(१०) कचूर, पोहकरमूल, कटेरी, काकड़ासिंगी, धमासा; गिलोय, सोंठ, पाढ़, चिरायता और क्कटकी—इन सब औषधियोंके समूहको "शंख्यादिवर्ग" कहते हैं। यह वर्ग सित्रपातज्वर-नाशक है। यह श्वास, खाँसी, हृदयरोग, पसिलयोंकी पीड़ा श्रीर तन्द्राकों भी नांश करता है।

नोट--यह कादा पित्ताधिक्य सम्निपातमें बंहुत उत्तम है।

(११) कायफल, नागरमोथा, वच, पाढ़, पोहकरमूल, जीरा, पित्तपापड़ा, देवदार, हरड़, काकड़ासिंगी, पीपल, चिरायता, सोंठ, मारङ्गी, इन्द्रजी, कुटकी, कचूर, सुगन्धवाला और अनिया—इन १६ दवाओंको समान भाग लेकर, काढ़ा बनाकर, हींग और अदरल का रस मिलाकर पीनेसे कर्णमूलसे पैदा हुई सूजन, गलेकी सूजन, कफवातब्बर, खाँसी, खांस, हिचकी और इनुस्तम्म (ठोड़ी रह जानां), गलगण्ड, गण्डमाला, कफका स्वरमेद तथा संज्ञा-नाश आदि रोग नाश होते हैं।

नोट-यह नुसद्भा परीचित है। इंसमें भगर "दशमूतका कादा" मिर्बोद्धा पिया नावे, तो सब तरहकं सन्निपातकार भीर भनिन्यासदार नाश हो नायेँ।

- (१२) गिलोय, लालचन्दन, पद्माख, सोंठ, इन्द्रजी, अहूसा, इरड़, अमलतारा, जस, पाढ़, धनिया, नागरमोथा और कुटकी—इन १३ दवाओं के काढ़ेमें "पीपलका चूर्य" डालकर पीनेसे—तन्द्रा, खाँसी, ब्वर, खास, प्यास, दाह, त्रिदोपके कुपित होनेसे मलमूत्र और वायुकी रुकावट ये सब दूर होते हैं। ये "गुड़ च्यादिग्रण" पाचन और दीपन हैं।
- (१३) त्रिकुटा, दशमूल, सींठ, भारकी और गिलोय—इनका कादा पीनेसे शीघ्र ही सन्निपातब्बर दूर होता है।
- (१४) दशमूल, वच, सोंठ, वैर और महबैर (किसीके मत् कीआठाड़ी और मकीय)—इन १४ औपधियोंका काढ़ा सन्निपात

- (१४) छड़्सा, पित्तपापड़ा, नीम, मुलेठी, धनिया, सोंठ ,देवदार, बच, इन्द्रजी, गोखरू और पीपलामूल—इन ११ दवाओंका काढ़ा पीनेसे सिन्नपातन्वर, श्वास, श्रितसार, खाँसी, शूल और श्ररुचि सूरिहोती है।
- (१६) कायफल, त्रिफला, देवदार, लालचन्दन, फालसा, त्रिकुटा, पदााख और जस—इन म द्वाओंका काढ़ा पीनेसे सिन्नपातक्वर और उसका दाह और प्यास नाश होते हैं।

नोट--यहुत दिनके ज्वर-रोगीको यह कादा अमृत है। यह कादा परीचित है।

- (१७) पव्चमूल और नागरमोथा—इनका काढ़ा, दोपोंके बला-वलको विचारकर, जियादा गरम या सुंदाता गरम, वातोत्तर सन्नि-पातमें देना चाहिये।
- (१८) त्रिकुटा, त्रिफला, नीमकी झाल, पटोलपत्र, कुटकी, इन्द्रजी, चिरायता, गिलोय, और पाढ़--इनका काढ़ा त्रिदोपके ज्वरको. नारा करता है।
- (१६) वेलिगरी, निशोथ, दन्ती और अमलताश—इन चारोंके काढ़ेमें नीलीका चूर्ण और घी मिलाकर पीनेसे, सिन्नपात-रोगीको अच्छी तरहसे विरेचन हो जाता है।
- (२०) सोंठ, धनिया, भारङ्गी, पद्माख, लालचन्दन, पटोलपत्र, नीमकी छाल, त्रिफला, मुलेठी, खिरेंटी, मिश्री, कुटकी, नागरमोथा, गजपीपल, ध्रमलताश, चिरायता, गिलोय दशमूल और कटेरी—इनका काढ़ा त्रिदोपोल्वण सिंत्रपातको नष्ट करता है तथा सिंत्रपातकी मृत्युको भी जीतता है। इसका नाम ''योगराज क्वाय" है।
- े (२१) कुटकी, पित्तपापड़ा, पोहकरमूल, गिलोय, त्रायमाण, कटेरी, रास्ता, चिरायता, कंचूर, सींठ, हरड़, भारक्षी और जवासा— इन १३ दवाओंका काढ़ा त्रिदोप, भ्रम, प्यास, श्वास, हृद्रोग, दाह,

अरोचक, गलरोग और सव तरहकी खाँसीको दूर करता है। इसका नाम "तिकादि क्वाय" है।

(२२) भारक्षी, रास्ता, पटोलपत्र, देवदारु, हल्दी, सोंठ, मिर्चू, पीपल, श्रड्सा, इन्द्रवारुणी, त्राह्मी, चिरायता, नीम, नेत्रवाला, क्रुटकी, वच, पाठा, सोनापाठा, दारुहल्दी, कटेरी, गिलोय, निशोय, हपुपा, पोह्करमूल, त्रायमाण, नागरमोधा, जवासा, इन्द्रजी, त्रिफला श्रीर कचूर—इन ३२ इवाश्रोंको वरावर-वरावर लेकर, काढ़ा वनाकर पीनेसे खाँसी, गलरोग, श्वास, सन्धिकी हिंद्हरोंमें दर्द, हिचकी श्रीर श्रफारा श्रादि उपद्रवों समेत सब तरहके सित्रपात श्रारम होते हैं।

नोट-पद बत्तीसा कादा प्रसिद्ध है । अनेक बारका आजमाया हुआ है ।

(२३) आक, सोंठ, मिर्च, पीपल, चीता, चन्य, देवदार, पीला सहँजना, छटकी, भाँगरा, अतीस, रास्ना, जवासा, निर्गु एडी, वच, और अरखी—इन १७ दवाओंका कादा पीनेसे सब तरहके सङ्गिद्भात, शीत, श्वास, सूतिका रोग और वातरोग सब निश्चय ही नाश होते हैं। इस कादेका नाम "अर्काद क्वाय" है। परीक्ति है।

### वित्ताधिक्य सन्निपात-नाशक क्वाथ।

(२४) कचूर, पोद्दकरमूल, गिलोय, सोंठ, गोखरू, त्रायमाण, पीपल, धमासा, कटेरी, पित्तपापड़ा, रायसन, हरड़, कुटकी, देवटार, वच और भारङ्गी—इन १६ औपिथगोंके समुदायको "वृहच्छट्यादि-वर्ग" कहते हैं। यह वर्ग सित्रपातच्चर, खाँसी, श्वास, दिनमें सोना, रातमें जागना, मुखशोप, प्यास, दाह और त्रिदोपको नष्ट करता है। नोट—पित्ताधिक्य सित्रपातमें यह काड़ा परीचित है।

# कफाधिक्य सन्निपातज्वर-नाशक क्वाथ।

(२४) वड़ी कटेरी, कटेरी, पोहकरमूल, मारङ्गी, कचूर, काकड़ा-सिंगी, धमासा, इन्द्रजी, पटोलपत्र और कुटकी—तथा दंशमूलकी

#### पित्ताधिक्य सम्निपातज्वर-नाशक क्वाथ।

(२६) नागरमोथा, पित्तपापड़ा, खस, देवदारु, सोंठ, हरड़, बहेड़ा, श्रामला, धमासा, नीली, कबीला, निशोध, चिरायता, पाढ़, खिरेंटी, कुटकी, गुलेठी श्रोर पीपरामूल—इन १० श्रोपधियोंके समूहको "गुस्ताद्यगण्" कहते हैं। इनका काढ़ा सित्रपात ब्वरको नाश करता है। विशेषकर यह पित्तोल्बण या पित्ताधिक्य सित्रपातमें हितकारी है तथा मन्यास्तम्म, ऊरुघात, हनुस्तम्म श्रोर शिरोरोगमें श्रास्यन्त हितकारी है।

## वित्तोल्वण सन्निपात-नाशक क्वाथ।

- (२७) फालसे, हरड़, बहेड़े, आमले, देवदारु, कायफल, लाल चन्दन, पद्माख, कुटकी और प्रश्निपर्णी (पिथवन)—इन दसोंका काढ़ा बनाकर, बासी करके शीतल होनेपर, पीनेसे पित्तोल्बण सन्नि-पात नष्ट हो जाता है।
- (२८) चिरायता, नागरमोथा, गिलोय, सोंठ, सुगन्धवाला श्रीर. कमलकी नाल—इन ७ दवाश्रोंका काढ़ा पीनेसे पित्तोल्यण सित्रपात नाश होता है।

#### वातिपत्तोच्यण सन्निपात-नाशक क्वाथ।

(२६) चिरायता, नागरमोथा, गिलोय श्रीर सोंठ इनको "चातुर्भद्रक" कहते हैं। इन चारोंका काढ़ा "वातिपत्तोल्बरा" सिन्न पातमें हितकारी है।

#### पित्तक्षेत्रेल्यण सन्निपात्ववर-नाशक क्वाय । ल

(३०) पित्तपापड़ा, कायफल, कूट, खस, लील चन्दन, सुगन्य-वाला, सीठ, नागरमोथा, काकड़ासिंगी और पीपल-इन दसींका काढ़ा पित्तकफोल्वण सन्निपातमें हितकारी है। यह प्यास, दाह और मन्दाप्तिको नष्ट करता है। इसको "पर्पटादि क्वाथ" कहते हैं।

नोट—यहाँ बातकफोड़चया सन्नियात स्तरकी चिकिस्सा इस वास्ते नहीं खिर्च कि, वह शीव्र ही बासाय्य हो बाता है।

#### पञ्चवक रस।

(३१) शुद्ध गन्यक, शुद्ध पारा, शुद्ध सुद्दागा, कालीमिर्च छीर शुद्ध वच्छनाग विप—इन पाँचोंको वरावर-वरावर लेकर, घत्रेके रसमें एक दिनमर खरल करके सुला लो। यही "पञ्चवक रस" है। इस रसकी १ रत्तीकी मात्रा, अदरखके रसमें, देनेसे घोर सन्निपातन्त्रर भी नष्ट हो जाता है।

नोट—कोई-कोई इसमें पीपक भी मिलाते हैं और चत्रे के बीलों के रसमें ह सरक करते हैं। यह ग्रहदर्भे मिलाकर भी दिया बाता है। परीचित है। इसपर पच्य दही और मात है।

#### असृतवटी।

(३२) शुद्ध मीठा विष २ माग, कोई।की मस्म पाँच माग और कालीमिच ६ माग—इन सबको एकत्र स्वरत्न करके, मूँगके बराबर गोलियाँ बना लो। यह "अमृतवटी" कफ, त्रिदोप और मन्दाप्तिकों नाश करती है।

## सन्निपातज्वरोंकी--'

चिकित्सामें क्या-क्या करना चाहिये ?

सिनपाते त्विदं सर्वं कुर्यादामकफापहम्। अवलेहोंऽजनं नस्यं गएड्ष् चायसिकयाः॥

# पादयोर्हस्तयोम् ले कंठक्रपेचशंखयोः। स्वेदो अष्टकुलत्थानां कणानां चूर्णवर्षणम्।।

सिन्नपातन्वरमें—तरुण्न्वरमें कही हुई सब क्रियाएँ करनी चाहियें तथा आम और कफको नाश करनेवाली क्रिया करनी चाहिये एवं अवलेह, अञ्जन, नस्य, गण्डूप—कुल्ले और दागनेका काम करना चाहिये। हाथ-पाँवोंकी जड़, कंठकूप और कनपटीमें पसीना आता हो, तो सुनी हुई कुथलीके चूण्की मालिश करनी चाहिए।

सच तो यह है, यह श्लोक सिन्नपात-चिकित्साकी कुछी है। सिन्निपातज्बरोंके इलाजमें अवलेह, नस्य, अञ्चन, दागना, गण्डूष, कुल्ले कराना, कवल धारण कराना, निष्ठीवन कमें कराना, उद्धूलन कमें करना, दागना और एकदम नाउम्मेदीकी हालतमें काले सपैसे किटाना—इन उपायोंको चतुराईके साथ करनेसे खासी कामयावी होती है। जो वैद्य सिन्नपातोंको ठीक पहचानकर, आगे लिखी रीतिसे काम करेंगे, उन्हें जगदीशकी दयासे अवश्य सफलता होगी।

# सन्निपातज्वर-नाशक नस्य ।

- (१) बच, महुएके पेड़का सार, संघानमक, मिर्च और पीपल— इनको पानीमें महीन पीसकर नस्य देनेसे होश होता है तथा तन्द्रा नाश होकर संज्ञा आ जाती है। इसका नाम "मधूकसारादि नस्य" है।
- (२) पारा श्रीर गन्धक समान-समान लेकर, धत्रेके फलके रसमें, एक दिन खरल करने श्रीर इस कजलीके वजनके बराबर सीठ, मिर्च श्रीर पीपलका चूर्ण मिलानेसे "उन्मत्त रस" तैयार होता है। इसकी नस्य देनेसे त्रिदोप दूर हो जाता है। परीचित है।

- (३) कालीमिर्च, ग्रुलेठी, सेंघानोन, खस, कायफल और पीपल-इनको गरम पानीमें पीसकर खुटु नस्य देनेसे त्रिदोप नारा होता है।
- ''(४) सेंघानमक, सहँजनेके वीज, सरसों और कूट—इन सबकी बकरेके मूत्रमें पीसकर नास देनेसे तन्द्रा नष्ट हो जाती है।
- ''(४) विलीरे नीयू और अदरखके रसको जरा गरम करके, उसमें सेंधानोन, बिरियासंचरनोन और कचियानमक—तीनों नमक मिला-कर, जरा गरम करके, नास देनेसे कफ फटकर और पतला होकर मुख और नाकके द्वारा बाहर निकल जाता है तथा मस्तक, हृदय, कंठ, मुख और पसलियोंकी पीड़ा शान्त हो जाती है।
- (६) कल्पतर रसकी नास देनेसे कफसम्बन्धी रोग, वातसम्बन्धी सिरका दर्, प्रलाप, मोह, झॉकॉका रुकना—ये सब आराम होते हैं। मोहरूपी रोगसे मनुष्यको जगानेके लिए जैसा "कल्पतर रस" डर्पेक्ट्रिं है, वैसी और कोई दवा नहीं है। देखो प्रष्ट १६८-१६६।
- (७) मिर्च, सुगन्धवाला, दारुदल्दी, वच, कूट, वायविड्झ, सोंठ, हल्दी श्रीर इन्द्रायन—इन सवको वकरेके मूत्रमें पीसकर, नास देनेसे तान्द्रिक सित्रपात दूर हो जाता है।
- ( = ) असगन्ध, संधानोन, वच, महुएका सार, कालीमिर्च, पीपल, सोंठ और लहसन—इन सबको वकरेके मूत्रमें पीसकर, नस्य देनेसे "अुग्ननेत्र" सिक्रपात नाश होता है।
  - (६) गुड़, सॉठ और पीपल—इन तीनोंके चूर्णको अगस्तियाके कल्कके रसमें मिलाकर, नास देनेसे "चित्तविश्रम" सिश्रपात नाश होता है।
- (१०) मिर्च, पीपल, जीरा और सेंघानोन—इनको गरम जलमें। पीसकर, तत्काल नस्य देनेसे "कर्णक"की पीड़ा शान्त होती है।

- (११) दूबके रसकी नास देनेसे खून श्राना बंद हो जात श्रानारके फूलके रसकी नास देनेसे खून श्राना बन्द हो जाता श्रिफलेका काढ़ा और दूबका रस मिलाकर नास देनेसे खून बन्द हो जाता है। रक्षष्ठीवी सिश्रपातमें जो मुँहसे खून गिरता है, उसमें इन तीनों नस्योंमेंसे किसी न किसी नस्यसे श्रवश्य लाभ होता है।
- (१२) महुएका सार, सोंठ, बच, मिर्च श्रीर सेंधानीन—इनको गोमूत्र या गरम पानीमें पीसकर नाकमें चढ़ानेसे बेहोश मनुष्य जाग उठता है।
- (१३) सहँजनेकी जड़के रसमें कालीमिचोंका चूर्ण मिलाकर, नाकमें चढ़ानेसे संज्ञारहित मनुष्यको शीघ्र ही ज्ञान हो जाता है।
- (१४) रोगी बेहोरा हो तो पीपलामूल, संधानोन, पीपल और महुर्एके फूल—इन चारोंको ६-६ माशे लेकर पीस लो। पीछे उस पिसे चूर्णमें २ तोला कालीमिर्चका चूर्ण मिला लो। इस चूर्णमेंसे जरा-सा चूर्ण गरम जलमें मिलाकर नास दो। इससे रोगीको होश हो जायगा।
- (१४) मालकाँगनीका तेल श्रीर पिंडारकी जड़,—दोनोंको एकत्र 'पीसकर, नस्य देनेसे तन्द्रा नाश होती है।
- (१६) सेंघानोन, सहँजनेके बीज, सरसों और कूट-इनको एकत्र बंकरेके मूत्रमें पीसकर नस्य देनेसे तन्द्रा दूर होती है।

नोट--- कोई-कोई सहँजनेके बीजोंकी जगह सफेद मिर्च बेते हैं।

- (१७) चमेलीके फूल, मूँगा, कालीमिर्च, कुटकी, बच और सेंधानोन—इन सबको एकत्र बकरेके मूंत्रमें पीसकर, नास देनेसे तन्द्रा नाश होती है।
  - (१८) कालीमिर्चको अदरलके रसमें पीसकर सूँघनेसे होश हो

- (१६) पारा और गन्धककी कजली करके, उसे लहसनके रसमें मिलाकर, नास देनेसे होश हो जाता है। अगर रोगीको तन्द्रा हो और बह बकवाद करता हो; तो उसी कजलीको मिर्चके साथ मिलाकर तास देनी चाहिये। इसका नाम "सिश्रपात व्वरारि रस" है।
- (२०) शुद्ध पारा, सीसा-भस्म, ताम्रभस्म, मैनसिल, शुद्ध नीला-थोथा—इनको वरावर-वरावर लेकर, खरलमें डालकर, इन्द्रायनके रसके साथ खरल करो और चने-समान गोलियाँ वना लो और मुखा-कर शीशीमें रख लो। इस गोलीको पानीमें घिसकर मुँ घानेसे ही सिश्रपात भाग जाता है। इसका नाम "कुलवधू रस" है।
- (२१) बड़ी कटेलीका १ सूखा फल, पीपल और सॉठ—इनको महीन पीसकर, काराज़की नली द्वारा नाकमें फूँ कनेसे छींक आधी हैं। छौर मूर्च्छा नाश हो जाती है। समयपर काम लेने योग्य परीसिद्ध जुसला है।

#### नाना प्रकारके रोगोंपर नस्य i

(२२) वातिवकारवालेको गुड़ और सोंठ मिलाकर नास दो। (२) पिचिवकारमें मिश्री, घी और मुलेठीको मिलाकर नास दो। (३) कफके विकारमें तुलसीके और अड़्सेके रसको मिलाकर नास दो। (४) अगर सिरमें कीड़ा हो तो वायिवड़क्क, हींग और पीप्तको मिलाकर नास दो। (४) अगर खून भर जानेसे सिर मारी हो, तो खाँड़ और केशरको घीमें मुनकर नास दो। (६) पड्विन्दुतंत्तको नास देनेसे सिरके सभी रोग आराम होते हैं, परीचित है। (७) दूवके रस और अनारके फूलके रसकी नास देनेसे नाकसे खून गिरना चन्द हो जाता है। (८) खिक दूध, महावरका रस या मक्खीकी विधाकी नास देनेसे हिचकी दूर हो

जाती है। (६) दूबके रसमें आमकी गुठली पीसकर मिलाने और नास देनेसे बहती हुई नकसीर आराम हो जाती है। ये सभी नुसले परीचित हैं; कभी फेलं होनेवाले नहीं। विचार-पूर्वक जहाँ जिसकी परिदेत हो, काममें लानेसे सिद्धि होगी।

## नस्य लोनेकी विधि।

जिसे नस्य देनी हो, उसे सीधा मुलाओ। माथा ऊँचा रखो, सिर लम्बा कर दो और हाथ-पैर फैला दो। रोगीकी आँखोंपर कपड़ा ढक दो। पीछे नाक ऊँची करके नस्य दो। नस्य लेनेवाला नस्य लेनेके समय सिरको न हिलावे, न क्रोध करे, न हँसे और न किसीसे बोले। पीछे उठकर झींक ले। नाक और मुँहसे पानी गिरेगा। नस्य लेनेवालेको चाहिये कि, दाहिने-बायें थूके, सामने नुम्लूके।

#### ं नस्यका समय।

कफ नाश करनेको सबेरेके समय नस्य दो। पित्त नाश करनेको दोपहरके समय नस्य दो। वायु नाश करनेको साँभके समय नस्य दो। अगर रोगका जोर हो तो रातको नस्य दो।

### नस्यके भेद।

इसके दो मेद हैं (१) रेचन (२) स्नेहन। रेचन नस्य वातादि दोपोंको निकाल देता है और स्नेहन घातु बढ़ाता है। रेचन नस्य भी दो तरहकी होती है, (१) अवपीड़न (२) प्रधमन। सोंठ, मिंचे, बच प्रभृति तीच्या दवाओंको पानीके साथ पीसकर छुगदी-सी बनाकर, उसको कपड़ेमें रख और निचोड़कर रस निकाल लेते हैं। उसकी ४।६ या प मूं द नाकके दोनों छेदोंमें टपकाते हैं। इसे "अवपीड़न नस्य" कहते

हैं। अवपीदन तस्य गलेके रोग, सिअपात, अत्यन्त, नींद, विपमंद्रवर, मनके विकार और कुमिरोगमें देनी चाहिये। दूसरी प्रधमन नस्यका यह क्रायदा है कि एक दे अंगुल लम्बी नली ऐसी बनानी चाहिये, जिसके दो मुँह हों। इस नलीमें सोंठ, मिर्च आदि जिस द्वाफी तस्य देनी हो, मर लो और उसका एक सिरा रोगीकी नाकमें लगाकर दूसरा अपनी ओर रसकर फूँक मारो। आजकल काराजकी नली ही यना लेते हैं और उससे काम निकल जाता है। बहुत ही उत्कट दोगोंमें यह प्रधमन नस्य देनी चाहिये। बेहोशी, मूर्च्झा, संझा-नाश तथा सुगी वरीरहमें ऐसी नस्य देते हैं।

सिशपातन्वरों में इन्हीं नस्योंसे काम पड़ता है। घातु बढ़ानेवाली नस्य—मस्तक-रोग, नाकके रोग, नेत्ररोग, आधाशीशी, मुखशोप, कर्णनाद, पिततरोग (असमयमें वाल पकना) प्रमृति रोगोंमें देते हैं। इनमें घी वरीरह चिकने और खाँड़ वरीरह मीठे पदार्थोंसे नसी देते हैं; जैसे, धीमें केशर मिलाकर नस्य देनेसे अथवा दूधमें खाँड़ खालकर नस्य देनेसे वातरक्षकी पीड़ा शान्त होती है। नारायण तेल या मामादि तेल वरीरहकी नस्य देनेसे भीं, कनपटी, मस्तक और आँख प्रमृतिके रोग नाश होते हैं।

## सन्निपात-नाशक अञ्जन ।

(१) लोहका चूर्ण, सफेद लोध, बर्:र, कालीमिन झौर गोरों: चन—इन सबको एकत्र पीसकर, श्रांखांमें झाँजनेसे तन्द्रा दूर होती है।

(२) सिरसके बीज, पीपल, काजीमिर्च और कालानोनं इन सबको एकत्र गोमूत्रमें पीसकर अखन बना लों। इस अखनके ऑलोमें आँजनेसे चैतन्यता होती है। ं नोट-कोई सेंघानोन लेते हैं, कोई बीजोंकी जगह सिरसकी छाल लेते हैं।

- (३) लहसन, मैनसिल और बचको महीन पीसकर छान लो। इस्क्रा श्रञ्जन नेत्रोंमें लगानेसे होरा होता है। श्रथवा मैनसिल और घोड़ाबचको लहसनके रसमें घिसकर श्राँजना चाहिये। ये छपाय परीचित हैं।
- (४) सिरसके बीज और कालीमिर्च—इन दोनोंको बकरेके पेशावमें पीसकर आँखोंमें आँजनेसे संज्ञा उत्पन्न होती है।
- (४) तहसन, पीपल, कालीमिर्च, बच, सोनापाठाके बीज और संधानमक—इनको गोमूत्रमें पीसकर आँजनेसे समस्त दुष्ट सिन्नपात भाग जाते हैं। परीचित है।
- (६) पीपल, मिर्च, बच, सँघानोन, करक्षके बीज, हल्दी, श्रामले, क्रंड, बहेड़ा, सरसों, हींग श्रीर सोंठ—इन सबको बकरेके मूत्रमें पीसकर गोली बना लो श्रीर छायामें छुखा लो। इस गोलीको जलमें घोटकर श्राँखोंमें श्राँजनेसे चेतना उत्पन्न होती हैं; इसीसे इसको "प्रचेतना" कहते हैं। इस गोलीसे चित्तश्रम, स्पृति-नाश—याद न रहना, भूतबाधा, सर्दीका सिरदर्द, श्राँखका दर्द श्रीर श्रम नाश होता है। यह गोली "चित्तश्रम" सिन्नपातमें श्रच्छा काम देती है। परीचित है।
- (०) सेंधानमक, कपूर, मैनसिल और छोटी पीपर—इन चारोंको घोड़ेकी लार और शहदमें महीन घोटकर, नेत्रोंमें आँजनेसे "तन्द्रिक" सिनपातका नाश होता है। परीचित है।
- ( प्त ) सोंठ, मिर्चे, पीपल, करक्षके बीज, हरड़, बहेड़ा, आमला, देवदार, सेंघानोन और तुलसी—इनको पानीमें पीसकर बत्ती-सी बना लो । इस बत्तीको आँखोंमें आँजनेसे तन्द्रा नाश होती है ।

- ं (६) संवानोन श्रीर छोटी पीपर पानीमें खूद महीन पीसकर श्राँजनेसे "मुग्ननेत्र" सित्रपातमें लाम होता है। परीचित है।
- (१०) शहद, सेंघानोन, मैनसिल और कालीमिर्च—इन सुको एकत्र पीसकर आँखोंमें आँबनेसे अत्यन्त चेहोशी नाश हो जावी हैं। यह अञ्चन "द्र्यप्राणि"ने कहा है।
- (११) गन्यक छीर विड लवणके चूर्णको शहरमें मिलाकर, काँसीके वर्तनमें घिसकर नेत्रोंमें छाँजनेसे रोगीको होश हो जाता है और तन्द्रा नाश हो जाती है।
- ं (१२) समन्दरफल पानीमें विसकर श्राँजनेसे सिन्नपातमें लाम होता है।
- (१३) शुद्ध जमालगोटेकी मींगी ४० मारो, कालीमिर्च ४ नारो और पीपलामूल ४ मारो—इन सबको पीसकर, पीछे खरलमें बाल कर, जँमीरी नीयूके रसकी भावना सात दिन तक देकर गोलियाँ बना-लो। इस रसके घाँखोंमें आँडनेसे सिन्नपात नारा हो जाता है। इसको "दन्तवीजादि अखन" कहते हैं। परीनित है।

# सन्निपात-नाशक अवलेह ।

(१) कायफल, पोहकरमूल, काकड़ासिंगी, लोंठ, मिर्च, पीपल, ज्ञांचासा और कलौंजी—इन सवको वरावर-वराधर लेकर, महीन पीस लो। पीछे शहदमें मिलाकर चाटो। इसका नाम "अप्राङ्ग अवलेह" है। इस अवलेहसे महादारुण सित्रपात, हिचकी, खास, खाँसी और किंग्डोग आराम होते हैं।

नेट--(१) भगर कफ्की उत्तरणवा हा यानी कफ्का ज़ीर ज़ियादा है।, वा इन दबाओंके चूर्णका भदरखके रसमें चाटना चाहिये। अन्योंमें लिखा है,--- • इस अष्टांग चूर्णंको शहद या अद्रुखके साथ चाटनेसे तन्द्रा और खाँसी सहित , दारुण मोह नाश हे। जाता है। अष्टांग अवलेह कंठके ऊपरके रेगोंका नाश करता है; इसलिये इसे सन्ध्याके समय सेवन कराना चाहिये। जा अवलेह कंठसे नीक्षेके रोग नाश करनेवाला हो, उसे भाजनके पहले सेवन कराना चाहिये।

- नेट-(२) कितने ही वैद्य "जवासे"के स्थानमें "श्रजवायन" डाजते हैं। बहुसेनमें "काकढ़ासिंगी"की जगह "भारकी" जिखी है।
- (२) उसीने हुए आमलोंको पीसकर, उनमें दाख और सोंठका चूर्ण मिलाकर, शहदके साथ चाटनेसे श्वास, खाँसी, मूर्च्छा और अरुचि नष्ट हो जाती है।
- (३) वेलकी जड़, कूट, शहद श्रीर शंखाहुली (कौड़िल्ला)— इनके साथ ब्राह्मीका सेवन करनेसे जीम शुद्ध होती है। इसका नाम "शुक्त्रपर्यादि श्रवलेह" है। "जिह्नक सन्निपात"में इसे देते हैं।
- (४) तेलके साथ या घीके साथ अथवा शहदके साथ हरड़को चाटनेसे दाह नाश होता है। इसका नाम "पध्यावलेह" है। "रुग्दाह" का दाह नाश करनेको इसे अक्सर देते हैं।
- (४) तुलसीका स्वरस, शहद, राल, त्रिकुटा श्रीर सेंधानोन—इन सबको एकत्र मिलाकर चाटनेसे बढ़ा हुआ कफ नष्ट हो जाता है श्रीर चैतन्यता होती है।

## सन्निपातपर कवला।

(१) अदरख़के रसमें सेंधानमक और त्रिकुटेका चूर्ण मिलाकर, मुख़में रख़नेसे चैतन्यता होती है। इनकी गोली बनाकर मुख़में रख़नेसे भी यही लाभ होता है। इस गोलीसे करठमें रुका हुआ कफ बाहर निकलकर शरीरको इलका कर देता है तथा ब्वर, मूच्छी, श्वास, गलरोग और मुँहसे जल गिरना,--ये सव आराम होते हैं। परीचित है।

- (२) चिरायता, अकरकरा, इलींजन, कचूर, पीपल और सरसींका तेल,—इनको एकत्र पीसकर कवल बनावे और इसमें विजीरे नीवूका रस दालकर मुखमें रखे, तो "जिह्नक सिन्नपात" के दोष इस कवलके धारण करनेसे उसी तरह नाश हो जाते हैं, जिस तरह स्तुति करनेसे जन्मजन्मान्तरके दोपोंको दशरथनन्दन रामचन्द्रजी दूर कर देते हैं।
- (३) विजौरे नीयूकी केशर, सैंधानोन और कालीमिर्च—इनको मिलाकर गुँहमें रखनेसे जड़ता, गुँह सूखना और अरुचि नाश हो जाती है।

#### सन्निपात नाशक--

## उद्धूलन ।

- (१) त्रिकुटा, हरड़, लोध, पोइकरमूल, चिरायता, क्रुटकी, क्रूट, ध्यनवायन श्रीर कायफल—इनको धरावर-बराबर लेकर, महीन पीस-कर, चूर्ण कर लेना चाहिये। इसको शरीरमें मलनेसे श्रधिक पसीनोंका श्राना, करहरोध—गला रकना श्रीर सन्धियोंकी पीड़ा शान्त होती है।
- (२) मुनी हुई कुलथीको महीन पीलकर शरीरमें मलनेसे बहुत पसीनॉका श्राना वन्द हो जाता है।
- (३) कायफल, कालाजीरा, लोघ, पुराने आरने उपले, कुटकी, हरइ, नमक और अञ्चन—इन सवको महीन पीसकर शरीरमें मलनेसे बहुत पंसीना आना बन्द हो जाता है।

- (४) चिरायता, कालाज़ीरा, कुटकीं, बच और कायफल,—इन सबको बारीक पीसकर, शरीरमें चढ़ूलन करने यानी मलनेसे त्रिदोष-च्वर और श्रमिष्यन्दिज्वरमें हित होता है।
- विष्या ) की जड़का चूण, कुलथी, पीपल, बच, कायफल, कालाजीरा, चिरायता, चीता, कायफलका पानी और हरड़— इनको पीसकर शरीरमें मलनेसे "शीतांग सित्रपात" दूर होता है।
- (६) पारा १ भाग, वत्सनाभ विष १ भाग, कालीमिर्च ४ भाग और धतूरेके फलोंकी भस्म म भाग—सबको एकत्र करके, देहमें भलनेसे, अत्यन्त जोरसे पसीना निकलना और शीतका वेग दूर हो जाता है।
- (७) पीपल, कायफल, काकड़ासिंगी, बच, कूट, अजवायन, पोह-क्रम्पूल, सोंठ, कुटकी, पीपलामूल, देवदार, मूँगका आटा, उड़दका आटा, पुरानी गचका चूना, पुरानी ईंटका कूकुआ (ईंटका घिसा हुआ चूर्ण), तूम्बेका चूर्ण, बच्छनाम विष और सिरसकी राख,— इन १० चीजोंको बराबर-बराबर एक-एक तोले लेकर खूब महीन कर लो। पीछे एक गाढ़े कपड़ेमें तीन-चार दफा छानो और शीशीमें रख लो। इस चूर्णको शरीरपर मलनेसे शीतांग सिन्नपात दूर हो जाता है। यह उद्धूलन बड़ा अच्छा है।

नोट—मकानके फर्शमें जो चूना बागा रहता है, उसीको गचका चूना कहते हैं। ऐसे फर्शका चूना जेना चाहिये, जो ज़ियादा-से-ज़ियादा सार्जोका बना हुआ हो। ईंटको पत्थरपर घिसनेसे जो जाज-जाज सफूफ—चूण तथ्यार होता है, उसे ही कूकुआ कहते हैं। ईंट भी पुरानी-से-पुरानी खोजकर जेनी चाहिये।

(प) चिरायता, श्रजमोद, कुटकी, पीपल, कायफल श्रीर बच-इनको पीस-छानकर चूर्ण बना लो। इस उद्धूलन या धुरेसे उस सित्रपातमें काम लेना चाहिये, जिसमें वहुत ही पसीने आते हों। परीचित है।

#### सन्निपात नाशक-

## निष्ठींवन।

- (१) दाखको शहदमें पीसकर, घीमें मिलाकर, क्षीभपर मलनेसें क्षीस रसीली और नरम हो जाती है, जब जीम, तालू, गला और प्यास लगनेका स्थान बात और पित्तसे दूपित हो जाते हैं, तब शोप. और क्षीममें विरसता होती है तथा जीम फटने लगती है। उसी विरसता और जीमका फटना दूर करनेके लिये इस दाखके निष्ठी-बनसे काम लेते हैं। परीचित है।
- (२) अदरखके रसमें सेंधानोन, सोंठ, मिर्च और पीपलको मिर्लाकर, मुँहमें कंठ तक भर लो और वरावर श्रृको। इससे मुख, ताल, कोठा, कन्धे, गर्दन, मस्तक, पसली और गला— इनमेंसे छिपा हुआ भी कफ निकलकर चला आता है। शरीर हलका हो जाता है तथा सिंधयोंका टूटना, क्वर, मृच्छी, निद्रा, श्वास, गलेकी पीड़ा, मुख और नेत्रोंका भारीपन, बढ़ता और कफका उत्क्लेश ये सब दूर हो जाते हैं। दोपोंका चलावल विचारकर, इसको एक वार, दो वार, तीन और चार वार भी करना चाहिये। विद्वान कहते हैं, सिन्नपात-रोगियोंके लिये यह परमोत्तम औषधि है।
  - (३) विनीरेकी केशर, अद्रख, सेंधानोन, साँठ, मिर्च और पीपल को मिलाकर मुखमें रखनेसे तथा जरा देर बाद हाँत, सीम, मुख और ताल्को विसने और वारम्यार शूकते जानेसे कंठ

श्रीर जीभ . साफ होते हैं श्रीर कफ दूर होता है तथा रुचि होती है एवं खाँसी श्रीर श्वास शान्त होते हैं।

(४) सींठ, मिर्च, पीपल, चन्य, हरड़ श्रीर सेंधानमक—इनके चूर्थेंसे दाँत, जीम श्रीर ताल्को घिसनेसे गला साफ होता है, रुचि होती है, कफ नाश होता है, थुकथुकी दूर होती है श्रीर मुँहका स्वाद सुन्दर होता है।

## सन्निपातपर दागना ।

शंखयोश्च भ्रुवोर्मध्ये दशमद्वार एव च । श्रोवायां दाहयेच्छीघं प्रलापे सिक्षपातके ॥ धनुर्वाते सृगीवाते श्रन्तके चित्तविश्रमे । श्रीमन्यासे च उन्मादे निश्चैतन्येतथावमौ ॥ एतेषां चैव रोगाणां तप्तलोहशलाकया ॥ भ्रवीशंखी च पादौ च कुकाटी मुलरंध्रयोः॥

प्रलापक सिन्नपातमें कनपटियों, भौं श्रों, दशम द्वार—ब्रह्मरंध्र 'श्रोर गर्दनमें कहीं दाग देना चाहिये; धनुर्वात, मृगी, श्रन्तक, चित्त- भ्रम, श्रभिन्यास, उन्माद, बेहोशी श्रोर वमनमें —लोहेकी शलाकासे—भों, कनपटी, पैर, ठोड़ी श्रोर गुदा—इनमेंसे कहीं दाग देना चाहिये। 'एक जगह लिखा है:—

ेएवं विधेऽस्मिन् विहिते विद्याने न याति संज्ञां यदियश्चजन्तुः । तंपादमूले भृकुटी ललाटे शलाकया लोहजया दहेतु ।।

अञ्जन और नस्यादिसे भी अगर सिनिपातज्वरवालेको होश न हो, तो उसकी पगथली, भी या ललाटको लोहेकी गरम की हुई शलाकासे दाग देना चाहिये। यह बात सभी सिनपातोंके लिये कही गई है।

## ज्वरोंमें श्रौषधियोंके जल ।

- (१) कटफलादि पान—कायफल, इरड़, वहेड़ा, आमला, देवदार, चन्दन, फालसे, कुटकी, पद्माख और स्नस—इन दसींको शतीला लेकर ६४ तोला जलमें पकाओ। आधा जल रह जानेपर डतार लो। यह जल त्रिदोष, दाह और प्यासको नाश करता है। यह पान सब पानोंमें उत्तम है और बहुत दिनोंके डवरवालोंके लिये अमृत है।
- (२) सङ्झपान जस, जालचन्दन, सुगन्धवाला, दाल, आमले और पित्तपापड़ा इन इहोंको १ तोला लेकर, ६४ तोले बले हैं। पकाकर, आधा जल रहनेपर उतार लो। शीतल करके इसके पिलानेसे दाह, प्यास और ज्वर शान्त होता है। इसको "पड़ङ्गपान" कहते हैं। इसको "रुवाह" सिलपातमें देनेसे बढ़ा लाभ होता है।
- (३) षड्क्षपान—नागरमोथा, पित्तपापड़ा, सुगन्धवाला, सोंठ, खस और लालचन्दन—इन छहोंको एक तोला लेकर ६४ तोले जलमें खीटाओ। आधा जल रहनेपर, उतारकर खूब शीतल कर लो। इस जलसे दाह, प्यास और ज्वर शान्त होता है। इसको भी "पड़क्षपान" कहते हैं। पित्तदोप, मद्य-विकार और विपसे पीड़ितों के लिये, 'यह जल खीटाकर और खूब शीतल करके देनेसे वड़ा हित होता है।
- ंंं (४) कुम्भेरके फल, चन्दन, खस, मृहुएके फूल, फालसे, सारिवा स्रोर मिश्री, इनसे बनाया हुआ पान पित्तक्वरको नष्ट करता है।

# सनिपात-नाशक लोप प्रभृति ।

## मुच्छीनाशक लेप।

(१) पारा, वत्सनाभ, कालीमिर्च, नीलाथोथा और नौसादर—इन पाँचोंको एकत्र धतूरेके रसमें और लहसनके रसमें खरल करो। पीछें सिरके बीचके भागके बाल सफाचट करा कर, वहाँ इसका लेप करो। इससे सित्रपातज्वरकी बेहोशी नाश होती है। अगर कहीं हब्डीमें दर्द हो, तो वहाँ भी इसका इसी तरह लेप करना चाहिये।

### लघुसूचिकाभरण रस।

(२) बच्छनाग विष ४ तोले और शुद्ध पारा ४ मारो—इन दोनोंको मुद्धाकर खरल कर लो। पीछे रेहसे पुते हुए दो मिट्टीके शकोरे लेकर, एकमें इस खरल किये चूर्णको रख दो और ऊपरसे दूसरा शकोरा ढक दो। इसके बाद उनका मुँद मिलाकर, कपड़िमट्टी कर दो। कपड़िमट्टीकी पाँच-छः तह करो, ताकि साँस न रहे। पीछे उनको धूपमें मुखाकर, किसी ऐसे स्थानमें जहाँ हवा न हो, चूल्हेपर चढ़ाकर, मन्दी-मन्दी आग ६ घयटे तक बराबर लगाओ; पीछे उनको नीचे उतार लो और मुँह खोल लो। यह काम बहुत ही आहिस्ते और हलके हाथसे करना चाहिये। ऊपरके शकोरेमें जो पारा लगा हो, उसे अचक-अचक उतारकर शीशीमें रख लो और फौरन कागसे मुँह बन्द कर दो; हवा न लगने पावे। यही 'सूचिकामर्ण रस" है।

.नोट-ंश्राजकल सौदागरोंकी दूकानोंपर काँचकी रकाबियाँ मिलती हैं; उनमें भी यह रस तैयार किया जाता है। अगर सिंजपात रोगी बेहोश हो, पुराने बीकी मालिश कराने अथवा और-और उपाय करनेसे होशमें न आवा हो, तो आप सिंज यात रोगीके सिरके बाल, तालुएके स्थानपर, उस्तरेसे मुँ इवा दो और किसी तेज पैंनी बीजसे या बारीक नश्तरसे उस जगहकी खाल छीत् कर दो। जब खुन निकलने लगे, तब आप उस शीशीमेंसे सुईके अप मागमें जितना रस लगे उतना रस निकालकर उस धावमें भर दो और अँगुलीसे तब तक मलते रहो, जब तक कि वह रस खुनमें न मिल जाय। जब वह रस खुनमें मिल जायगा, तब जमे हुए खुन और कफको दुरुस्त कर देगा और उसी समय बेहोश रोगीकी मूर्च्छा नाश हो जायगी। इसी तरकीबसे साँपके काटनेसे बेहोश हुआ आदमी भी होशमें आ जाता है। शेपमें मस्तकको परासे दूधसे वो बालना चाहिये। इस रससे बेहोश तो होशमें आ जाता है; पर दाह पैदा हो जाता है, इसलिये उस समय गुलकन्द या दाख प्रमित मीठे पदार्थ उसे देने चाहियें।

#### रोटिका बन्धन ।

सहसन, राई और सहँ जना — इन तीनोंको गोमूत्रमें पीसकर रोटी बना सो। तबेपर रोटी सेकेनेसे पहले, जरा-सा धी तबेपर लगा हेनेसे रोटी आसानीसे सिक जायगी। रोटी सिक जानेपर, ब्रह्मरन्ध्र या मस्तकके तालुएको चाकू वरीरहसे खुरचकर, सींगिया विप मली और उसके बाद बह सिकी हुई रोटी गरम-गरम रीगीके सिरपर बाँघ हो। उस रोटीको सिरपर उस समय तक स्वलो, जब तक रोगीको होश न हो बाय। अगर एक बार रोटी रखनेसे २-३ अस्टोंमें बेत न हो, रोटी सूख बाय, तो दूसरी रोटी वैसी ही बनाकर बाँध को। इस रोटीसे भी होश न हो, तो समक लो कि, सेगी मौतके 'पञ्जेमें है। होश हो जानेपर, अगर रोगी रोटीको न सह सके, तो फ़ीरन रोटीको खोल लो।

भयानक सिन्नपातमें जब किसी तरह होश नहीं होता, तब साँप खीरे बिच्छुश्रोंसे रोगीको कटाते हैं। कहा है —"दंशनैवृश्चिकः सप्पेंः सिन्नपाते सुदाक्यो इत्यादि।"

# सन्धिक सन्निपातज्वरकी चिकित्सा ।

#### क्वाथ ।

- (१) कचूर, देवदारु, हरड़, बहेड़ा, आमला, विधारा, रास्ना, सींठ, गिलोय और शतावर—इन दसीं दवाश्रोंको बरावर-बराबर केंद्रि, मन्दी-मन्दी आगसे काढ़ा बनाकर, और "गूगल" डालकर पिलानेसे सन्धिक "सिन्निपात"की पीड़ा दूर हो जाती है। शीतल पदार्थोंको सेवन न करना चाहिये।
- (२) वच, पित्तपापड़ा, जवासा, कटसरैया, गिलोय, अतीस, देवदा ह, नागरमोथा, सोंठ, विधारा, रास्ना, गूगल, बृहत्दन्ती (अभावमें दन्ती) और शतावर—इन १४ दवाओंका काढ़ा सन्धिक सित्रपातकी पीड़ा, जाँघोंकी जड़ता, ग्लानि, भ्रमण और पत्ताघात (एक तरफ़का श्रङ्ग मारा जाना) को नष्ट करता है।

नोट—श्रोदाबच, धमासा, गिलीय, भारक्षीकी जह, 'कटसरैया, देवदारु, नागरमोथा, सींठ, विधारा, राखा, गूगल, ध्रसगन्ध, श्ररण्डकी जह श्रोर शता-चर—इनका कादा सन्धिक सिल्पात, जहता, ग्लानि, अम श्रीर पत्ताधातकी नाश करता है। परीचित है। इसमें श्रीर अपरके नुसक्षेमें ३।४ दवाश्रोंका मेंद्र है। हमने इस तरह कई दफ्ता श्राजमाया है।

- (३) देवदाठ, कचूर, दूनी गिलोय, रास्ना और सींठ—इन पाँचींके कादेमें गूगल मिलाकर पीनेसे सन्धिक सिन्नपत और सिन्धिगत वायु नाश होती है। परीिचल है।
- (४) नागरमोथा, अरव्हीकी जड़, हरड़, काले फूलका पिका-वाँसा, देवदार, गिलोय, रास्ना, शतावर, कचूर, कुटकी, अड़्सा, सोंठ, पब्चमूलकी पाँचों दवाएँ और असगन्य—इन १८ दवाओंका काढ़ा गलेकी नसींका जकड़ना और सन्धियोंकी पीड़ाको द्र करता है।
- (४) रास्ता, हरड़, गिलोय, कुटएटक (सहचर कटसरैया), नागरमोथा, शतावर, सोंठ, देवदारु, कुटकी, कचूर, छड़ूसा, अरएडीकी जड़ और दशमूल—इन २२ दवाओंका कादा सन्धिक सित्रपात, मन्यास्तम्म (गर्दन जकड़ना), अन्त्रयृद्धि, सय तरहके ज्वर, अरुचि और सन्धियोंकी सव तरहकी पीड़ाको दूर करता है। परीचित है।
- (६) रास्ता, देवदार, कचूर, युद्धदारू, सोंठ, गिलोय, त्रिफला और शतावर,—इनका काढ़ा "गृगल" डालकर पीनेसे सन्धिक सन्नि-पात नाश होती है। परीचित है।
- (७) नागरमोथा, गिलोय, राह्मा, देवदारु और शतावर—ये पाँचों एक-एक तोला; अरण्डीकी जड़की छाल, कचूर, कुटकी, रूसेके पत्ते और सोंठ—ये पाँचों सात-सात माश; दशोंका वजन कुल आठ तोले; कुल वजन आठ तोलेके चार माग करके, दो-दो तोलेकी चार खुराक वना लो। पीछे कोई डेढ़ पाव जलमें एक मात्रा औटाओ; घोथाई पानी रहनेपर उतार लो। पीछे मल-छानकर शीतल कर लो और ३ माशे शहद मिलाकर पिला दो। इस तरह दोनों समय इस काढ़ेके पिलानेसे सन्धिक सित्रपात आराम हो जाता है। यह नुसला परीचित है।

ं (८) गिलोय, अरएडकी जड़, सोंठ; देवदार, रास्ना और हरड़का काढ़ा, सवेरेके समय, देनेसे सन्धिक सिन्नपात और सब तरहके वात-रोगू नष्ट होते हैं। परीचित है।

नोट—इस सिन्नपातमें लंघन बहुत हलका कराना चाहिये। सिन्नपात-नाशक घूप देनी चाहिये। औटाकर शीतल किया हुमा जल पिलाना चाहिये। पसीने न माते हों, तो पसीने निकालने चाहियें। सिन्नपात-नाशक पेथा देनी चाहिये। बालुका स्वेद बात और कफके रोगोंको मा-मस्तकके शूलको मीर शरीरके हूटने मादिको दूर करता है, शारीरके छेदोंको नरम करता है, जठरानिनको माम-शयमें स्थापित करता है और वातकफके स्तम्मको सोड्कर ज्वरको नाश करता है।

## बालुका स्वेद्।

एक ठीकरेमें बाल भरकर उसे खूब गरम कर लो। उस ठीकरेको खोगीके सामने या नीचे इस तरह रखो कि, उसकी भाफ रोगीको लगे। रोगीको कपड़ा उढ़ा दो और गरम बाल्पर काँजीके झींटे दो, इस तरह बारम्बार करनेसे रोगीके शरीरसे पसीना निकलेगा। बालुका स्वेदकी खाँर तरकीब वातब्बर और वातकफब्बरकी चिकित्सामें (पृष्ठ १७० खाँर २१६-२१७ में) लिख आये हैं।

### धूप।

प्रात्त राई, कड़वे नीमकी पत्ती श्रीर राल-इनकी धूप सन्धिक सन्निपातको नाश करती है।

# अन्तक सन्निपातकी चिकित्सा ।

इसकी चिकित्सा नहीं है। इसीसे अनेक वैद्योंने इसकी कोई दवा ही नहीं तिखी है। "भावप्रकाश"में तिखा है:—अन्तक समि- पातमें — ज्वरमें लंघन आदि नियमोंको, ज्वर-नाशक काथोंको और . रोग-नाशक यूप आदिको छोड़कर, ज्वरको हरनेवाले और प्राणोंके रक्षक मृत्युक्जय सदाशिवका ध्यान करना चाहिये। कहा है: —

भिपग्मिरिति निर्णिति सन्निपातेऽन्तकाभिधे। भेपजं जाह्ववीनीरं वैद्योगोविन्द एवहि॥

श्रन्तक सित्रपातमें गङ्गाजल तो दवा है श्रीर विष्णु भगवान ही। वैदा हैं, ऐसा वैद्यों ने निश्चय किया है।

वैद्योंने इस सित्रपातज्वर-रोगीकी चिकित्सा न करनेकी राय दी है। क्योंकि इस सित्रपातवाला रोगी वचता नहीं।

## रुग्दाह सन्निपातकी चिंकित्सा।

#### क्वाथ।

.. (१) नागरमोथा, पित्तपापड़ा, युगन्धवाला, सोंठ, खस और लालचन्दन—इन छै श्रोषधियोंको चार-चार माशे लेकर काढ़ेकी रीतिसे श्रोटाश्रो, किन्तु श्राधा जल रहनेपर उतार लो। शीतल होनेपर, मल-छानकर, ३ माशे मिश्री मिलाकर रोगीको पिलाश्रो। इसी तरह सबेरे-शाम दोनों समय पिलानेसे यह काढ़ा "रुग्दाह सिन्नपात" को नाश करता है। इसके पीनेसे पित्तज्वर, दाह, प्यास श्रीर वमनं ये सब नाश होते हैं। यह जुसला पित्तज्वर श्रीर रुग्दाह दोनोंमें लामदायक है। परीचित है।

नोट-ये पड्झपानीयकी श्रौपधियाँ हैं। इसमें कोई सोंठ खेते हैं श्रौर कोई धनिया खेते हैं। यहाँ सोंठ खेना ही ठीक है। "सरक"के चिकित्सा-स्थानमें खिखा है,—सब तरहके क्वरोंमें, विशेषकर पैत्तिक श्रौर मद्यपानतन्य ज्वरोंमें, प्यास श्रौर

ज्वर शान्त करनेके लिये—नागरमोथा, पित्तपापदा, ख्रस, लालचन्दन, सुगन्ध-वाला और सींठ इनके साथ सिद्ध किया हुआ जल शीतल करके पीनेके। देना चाहिये। जिस तरह वातकफारमक ज्वरमें रोगीको तृषा लगनेपर गरम जल देनें चाहिये, उसी तरह पैत्तिक और मद्यपानजनित क्वरमें तिक्र औषधियोंके साथ सिद्ध किया हुआ जल देना चाहिये। गरम जल और यह षड्झपानीय देानों ही जल ज्वर-नाशक कोतोंका शोधनेवाले, बलकारी, रुचि करनेवाले, पसीना लानेवाले और मंगल करनेवाले हैं। जब यह षड्झपानीय जलकी सरह पीनेका देना हा, तब एक तोला सब दवाएँ लेकर ६४ ताले जलमें औटानी चाहियें और आधा जल रहनेपर उतार लेनी चाहियें। अगर रोगीके भीतर दाह ज़ियादा हो, तो मीचेका जुसख़ा पिलाना चाहिये।

(२) जस, तालचन्दन, सुगन्धनाला, दाख (बीज निकालकर), सूखे आमले और पित्तपापड़ा—इन छहाँ दनाओं को २ तोले लेकर काढ़ा बनाओ। खूब शीतल हो जानेपर, ३ माशे मिश्री मिलाकर पिलूएओ। इस काढ़ेके दोनों समय पिलानेसे—दाह, प्यास और रेप्दाहका ब्वर शान्त हो जाता है।

नोट—इस नुसद्धे की द्वा ? तीले लेकर ६४ तीला जलमें पकाकर, आधा जल रहनेपर उतार की और इस जलका पिलाओ। इस पड़क्रपानीयसे दाह, तृषा और ज्वर शान्त होते हैं।

- (३) धनियेके चावलोंको, रातके समय, कोरी हाँड़ीमें मिगो दो। सबेरे जलको छानकर मिश्री मिलाकर, पीनेसे भीतरका दाह और पित्तज्वर थोड़े ही समयमें शान्त हो जाता है। धनिया मिगोकर, सबेरे चीनी मिलाकर पीनेसे पित्तज्वरका पुराना दाह भी आराम हो जाता है।
- (४) इरड़, पित्तपापड़ा, कुटकी, देवदारु, अमलताश, दाख और नागरमोथा—इन सातोंको बरावर-बरावर चार-चार माशे लेकर काढ़ा बनाकर, सवेरे-शाम पिलानेसे रुग्दाहका महानज्वर आराम हो जाता है। परीचित है।

(४) नागरमोथा, कुटकी, घोड़ावच, श्रमतताशका गूदा, त्रिफला, कड़वा नीम, कड़वी तोरई, दशमूल श्रीर चिरायता—इनका काढ़ा सब तरहकी वातन्याधि श्रीर रुग्दाह सिन्नपातको नाश-करता है। परीक्तित है।

# दाह-नाशक उपाय ।

## पध्यावलेह ।

दाहके नष्ट करनेके लिये घी या शहदके साथ "हरड़" को चाटना चाहिये। इससे दाह, ज्वर, खाँसी, रक्षपित्त, विसर्प, श्वास और वमन ये सब नाश होते हैं। परीक्षित है।

### लेप।

वैरके पत्तोंको दहीमें पीसकर शरीरपर लेप करनेसे शरीरकी क्लन या वाह नाश हो जाता है। परीक्ति है।

कपूर, सफेद वन्दन और नीमके पत्ते दहीमें पीसकर लेप करनेसे -दाद नारा हो जाता है। परीजित है।

नोट-श्रगर सारे ग्रारिमें दाह न हा, हाय-पैरोंसे ही दाह हो, वो जहाँ दाह हो वहीं लेप करना चाहिये।

### जल-घारा।

रुग्तह सिन्नपातक्वर-रोगीको सीधा सुलाकर, उसकी नामिपर पक ताम्वे या काँसेका गहरा वासन रखो। पीछे उसमें अत्यन्त शीतल जलकी धारा छोडो। इस उपायसे तत्काल दाह शान्त हो लायगा।

### अवगुएउन ।

कपड़ेको काँजीमें भिगोकर, रोगीके शरीरपर डालनेसे दाह नाश

## तर्पण ।

दाह श्रीर वमनसे पीड़ित, दुबले, निराहार रहनेवाले प्यासे मतुड़्यको मिश्री श्रीर शहद मिलाकर खीलोंका सत्तू खिलाश्रो।

## दाह-नाशक और उपाय।

चन्दन आदिका लेप किये हुए, मोतियोंकी माला पहने हुए, जवान स्त्रीको रोगीकी छातीसे लगाओ; पर मैथुन न करने हो। फव्वारेवाले मकान या बारामें रोगीको रखो। श्रीर दाह-नाशक छपाय पृष्ठ १८४-१८६ में देखिये।

## घूप।

काली अगर, कपूर, कुदरुका वृत्त, नखद्रव्य, तगर, खस, सफेद चेन्द्रन और राल,—इन सबकी धूप देनेसे रुग्दाह सिन्नपात नाश होता है। परीन्तित है।

## चित्तभ्रमकी चिकित्सा।

#### क्वाथ।

(१) दाख, देवदार, क्रुटकी, नागरमोथा, आमले, हरड़, अमल-ताश, चिरायता, पित्तपापड़ा और पटोलपत्र—इन दसों दवाओं को बराबर-बराबर अढ़ाई-अढ़ाई माशे लेकर, काढ़ेकी रीतिसे काढ़ा बना-कर, दोनों समय, पिलानेसे,—"चित्तश्रम सित्रपात" आराम होता है। यह तुसला "मावप्रकाश"का है; पर हमारा परीचित है। नोट—कमी-कमी "कुटकी" के स्थानमें "गिलोय" मी लेते हैं। (२) त्राह्मी, पाढ़, पटोलपत्र, सुगन्धवाला, हरड़, पित्तपापड़ा, अमलतारा, क्रुटकी और शंखाहुली—इन ६ दवाओंको उसी तरह वरावर-घरावर तीन-तीन माशे लेकर काढ़ा वनाकर पीनेसे चित्तश्रम सन्निपात आराम होता है। परीचित है।

नोट--- ग्रगर रोगीको दस्त होते हों, तो हरद ग्रीर ग्रमलताशका गृद्ग निकाल लेना चाहिये।

- (३) त्राह्मी, वच, शतावरी, हरड़, वहेड़ा, आमला, छुटकी, नागवला, आरग्वथ, चिरायता, नीम, नागरमोथा, कोशातकी, दाख और दशमूल—इन २४ दवाओंको एक—एक माशे लेकर, काढ़ा बनाकर पीनेसे चित्तश्रम और रुग्दाह दोनों सन्निपातब्बर आराम होते हैं।
- (४) हरड़, पित्तपापड़ा, क्टकी, दास, दारुहल्दी, नागरमोथा, विरायता, त्राही और पटोलपत्र—इन ६ दवाओंका कादा भी किन्द्र-विश्रम सन्निपातको आराम करता है। परीक्षित है।

#### अञ्जन ।

(४) पीपता, घोड़ावच, कालीमिर्च, सेंघानमक, करव्जके वीज, इल्दी, आमले, इरड़, बहेड़ा, सरसों, द्वांग और सोंठ—इन १२ दवा-आंको वकरेके मूत्रमें पीसकर, गोली बनाकर और झायासें सुखाकर, नेत्रोंमें आँजनेसे चेतना खत्पन्न होती हैं; इसीसे इस गोलीकों "प्रचेतना" कहते हैं। इस गोलीसे चिचका अम, स्मरण न रहना, मूतवाघा, सिरका दर्द, आँखका दर्द और अम नाश होता है। प्रीचित है।

#### .नस्य ।

(६) गुड़, सींठ और पीपल-इनको पीसकर, अगस्तियाके रसमें मिलाकर नास देनेसे वित्तश्रम दूर होता है। परीक्षित है। (७) कपूरकचरी, सुगन्धवाला, नागरमोथा, महुआ, चन्दन, वेनुदारु, शहद, गूगल और नखद्रव्य—इन ६ दवाओंका चूर्ण तथा अगर, लामज्जक (अभावमें खस) और इलायची—मिलाकर इन १२ की धूप बनाकर देनेसे "चित्तश्रम" नाश होता है, अहदोष दूर होता है, लह्मीकी प्राप्ति होती है और सौमाग्यकी वृद्धि होती है। परीचित है।

## शीताङ्ग सन्निपातकी चिकित्सा ।

#### क्वाथ।

(१) आककी जब, जीरा, कालीमिर्च, पीपल, भारङ्गी, कटेरी, कुली सोंठ और पोइकरमूल—इनको गोमूत्रमें पकाकर सेवन करनेसे वित्काल ही शीताङ्ग सिंजपातकी पीड़ा, मोइ—बेहोशी, श्वास, कफकी अधिकता और खाँसी नाश हो जाती है।

नोट--इस नुसद्धों "काकड़ासिंगी" भी कोई-कोई मिलाते हैं, श्रीर श्रवश्य मिलानी चाहिये। इसकी प्रत्येक दवा तीन-तीन माशे लेकर, काढ़ेकी रीतिसे कादा बनाकर, दोनों समय पिलानेसे शीताङ्ग सिलपात श्राराम होता है। श्राककी श्रीर भारङ्गीकी जबकी छाल लेनी चाहिये तथा कटेरीका पञ्चाङ्ग लेना चाहिये। परीचित है।

## **उद्धूलन** ।

(२) ककोड़ा (खेखसा) की जड़का चूर्ण, कुलथी, पीपल, बच, कायफल, कालाजीरा, चिरायता, चीता, कायफलका पानी और हरड़ इन दसोंको एकत्र पीसकर मलनेसे शीताङ्ग सिन्नपात दूर होता है।

ì

कड़वी तूँ वीके बीज, कुलथी, चीता, चिरायता, हरड़, पीपल, घोड़ावच, कायफल, कालाजीरा और पित्तपापड़ा—इन दसोंको वरावर-वरावर लेकर पीस-कूटकर, कपड़ेमें छानकर शरीरमें मलनेसे, शीतांग सन्निपात आराम होता है। परीचित है।

पारा १ भाग, वत्सनाम विष १ भाग, कालीमिर्च ४ भाग और धतूरेके फलकी मस्म म माग—इन सवको एकत्र खरल करके देहमें मलनेसे, अत्यन्त पसीना आना और शीतका वेग दूर हो जाता है।

नोट-श्रीर उख्रुलन प्रष्ठ २१४-२१६ में लिखे हैं।

(३) मस्तकमें टोप बाँधना—कर्तीजी, पोहकरमूल, कूट, असगन्ध, बच, एलुआ और खुरासानी अजवायन—इन सातोंको महीन पीस, गेहूँकी रोटीमें रखकर और गरम करके, मस्तकपर बाँधनेसे शीत नाश हो जाता है। जब जी घवराय, शीत नाश हो जाय, रोट्टीको खोल लेना चाहिये।

## तन्द्रिक सन्निपातकी चिकित्सा ।

## काढ़े।

- (१) कटेरी, गिलोय, पोहकरमूल, सोंठ और हरड़—इन पाँचोंका काढ़ा बनाकर पीनेसे तन्द्रिक सन्निपात दूर हो जाता है।
- (२) मारंगी, गिलोय, नागरमोथा, मटकटैयाका पञ्चाङ्गं, हरड़, पोहकरमूल और सोंठ-इन सार्वोका काढ़ा पीनेसे, ३ दिनमें, घोर तिन्द्रक सिन्नपत आराम होता है। परीचित है।
- (३) नीमकी वादा गिलोय १ तोला, परवलके डाल पत्ते ६ मारो और रूसेकी पत्ती ३ मारो—इन तीनोंका काढ़ा पिलानेसे भी तन्द्रिक सिन्नपात आराम होता है। यह जसला उस दशामें देना

चाहिये, जब कि नं०१ और नं०२ के नुसर्जोंसे रोगीको जियादा गरमी मालूम हो।

नोट---कमी-कभी ज़रूरत होनेसे इसमें त्रिकुटा भी मिला लेते हैं।

### नस्य ।

(४) कालीमिर्च, सुगन्धवाला, दारुहल्दी, बच, कूट, बायविड्ङ्ग, सोंठ, हल्दी और इन्द्रायन—इन सबको बकरेके मूत्रमें पीसकर, नास देनेसे तन्द्रिक सन्त्रिपात दूर हो जाता है।

### श्रञ्जन ।

संघानोन, कपूर, मैनसिल और पीपल—इन चारोंको घोड़ेकी लार श्रीर शहदमें पीसकर, श्राँखोंमें श्राँजनेसे तिन्द्रक सिन्नपात नाश हो जाता है।

्राचोर्ट—ये सब नुसद्धे परीचित हैं। श्रगर श्रीर भी नस्य या श्रक्षनकी क्रारुरत हो, तो पीके प्रष्ठ २७२-२७४ में देखिये।

## कण्ठकुब्ज सन्निपातकी चिकित्सा ।

#### क्वाथ ।

(१) हरड़, बहेड़ा, सोंठ, आमला, मिर्च, पीपर, नागरमोथा, क्रुटकी, इन्द्रजो, अड़ूसा और हल्दी—इन ११ दवाओंका काढ़ा कण्ठ- क्रुट्यको इस तरह नाश करता है, जिस तरह सिंह हाथीको नाश करता है।

नोट—त्रिकुटा, त्रिफला, कुटकी, इन्द्रजी, इल्दी श्रीर दारुहल्दी—इनका कादा भी कंठकुठ्जको नाश करता है। यह श्रीर ऊपरवाला कादा दोनों ही प्रशिचित हैं।

(२) चिरायता, कुटकी, पीपल, इन्द्रजी, कटेरी, कचूर, बहेड़ा, हरड़, देवदारु, मिर्च, कायफल, नागरमोथा, अतीस, आमला, पोह- करमूल, चीता, काकड़ासिंगी, अहू सा और सोंठ—इन १६ एवायोंका काढ़ा कएठकुटन सिन्नपतिको नारा करता है। परीचित है।

(३) काकड़ासिंगी, चीता, हरड़, अड़ूसा, कचूर, चिरायता, भारङ्गी, हल्दी, चड़ी कटेरी, पोहकरमूल, मोथा, इन्द्रजी, कुटकी श्रीर कालीमिर्च—इन १४ दवाश्रोंका काढ़ा दाह, मोह, अकि, खिस, शलम, शलमह (गला-रुकना), अग्निमांच, अफारा, श्रीमन्यास सिंत्रपात श्रीर खाँसी—इनसे युक्त कएठकुट्य सिंत्रपातको नाश करता है। परीचित है।

नीट—जुसल्रॉमें चद् सेकी पत्ती, हरदका चक्क श्रीर कटेरीका पम्चाझ सेना चाहिये। रोगीको ताक्कववर यूप देते रहना चाहिये, जिससे ताक्रत न घटे श्रीर गला न सुखे।

### नस्य ।

(४) चिरचिरेका बिना जल डाले निकाला हुआ रस और पीलें-रका चूर्ण—इन दोनोंको एकत्र करके इसकी नास देनेसे कएठकुळा सित्रपातमें खूव फायदा होता है। और नस्योंके लिये प्रष्ट २६७— २७२ देखिये।

## कर्णक सन्निपातकी चिकित्सा ।

#### क्वाथ।

- (१) भारङ्गी, श्ररखी, पोहकरमूल, कटेरी, सींठ, मिर्च, पीपल, वन, नागरमोथा, गिलोय, काकड़ासिंगी, कुटकी और रास्ता—इन १३ दवाओंका काढ़ा पीनेसे अन्तककी पीड़ा शान्त होती है।
- (२) दशमूल, कुटकी, पीपल, हरह, वहंड़ा, आमला, सोठ, विरायता है और मिर्च—इन ६ दवाओंका कादा पीनेसे कर्णक सिन्नपातकी किलीक जबदस्ती दूर हो जाती है। परीचित हैं।

(३) रास्ता, असगन्ध, नागरमोथा, कटेरी, भारङ्गी, बच, पोह-करमूल, कुटकी, काकड़ासिंगी श्रीर हरड़—इन दसोंका काढ़ा पीनेसे कर्णक सन्निपात निस्सन्देह श्राराम हो जाता है। यह नुसखा भी परीकृतित है।

### लेप।

(४) अगर सूजन इलकी या भारी हो, पर वह न पकी हो तो उसको नीचे लिखे हुए लेपोंसे नष्ट करो। अगर पक गई हो, तो नश्तरसे चिरवाकर उसकी राध निकलवा दो। पीछे घावका इलाज घावकी तरह करो।

हल्दी, इन्द्रायण, कूट, सेंघानोन, देवदार और हिंगोटकी जड़ इन छहोंको आकके दूधमें पीसकर लेप करनेसे कर्णंक नाश हो ज़ुक़्ता है। इन सब दवाओं या इनमेंसे कम दवाओंके लेपसे भी कर्णंक नष्ट हो जाता है।

कुलथी, कायफल, सोंठ और काला जीरा-न्इन सबको समान भाग लेकर, जलमें पीसकर, सुद्दाता-सुद्दाता गरम करके बारम्बार कानकी जड़में लेप करनेसे कर्णक नष्ट हो जाता है।

गेरू, खिंड्या, सींठ, कायफल और अमलताश—इन सबको काँजीमें पीसकर, गरम करके, [लेप करनेसे कर्णमूलकी सूजन नाश हो जाती है।

सहँजना और राई--इनको जलमें पीसकर, कानकी जड़में लेप करनेसे कानकी जड़की सूजन शान्त हो जाती है।

बिजौरेकी जड़ और अरती—इन दोनोंको जलमें पीसकर लेप करनेसे कर्णमूल नाश हो जाता है।

गेरू, घूल, सोंठ, वच श्रीर कायफल—इन सवको एकन्न काँनीमें पीसकर श्रीर गरम करके कानकी जड़में लगानेसे कण्शोथ— कानकी सूजन श्राराम हो जाती है।

हत्दी, गोंदी, सेंधानोन, देवदार, कूट, टारुहत्दी और है दे-वारुणी—इन सातोंको आकके दूधमें पीसकर, कानकी जड़की सूजनपर लेप करनेसे अवश्य लाभ होता है; पर जींक लगवाना सर्वश्रेष्ठ उपाय है।

गेरु, पांगानोन, सोंठ, वच श्रीर राई—वरावर-वरावर लेकर, काँजीमें पीसकर, लेप करनेसे कर्णमूलकी सूजन नाश हो जाती है। "लोलिन्वराज" महाशय कहते हैं:—

यः शोथः श्रुतिमूलजः सुकठिनः शांते त्रिदोपज्वरे रक्षं तत्र जलौकया परिहरेत्सिपः पित्रेचातुरः । रास्तानागरज्जङ्गहुतग्रुग्दार्व्यग्निमन्यः समेलेपः स्यादरिवदवंद्यनयने शोथच्यथाध्यंसनः ॥४६॥

सित्रपातस्वरके नाश होनेपर, कानकी जड़में को कड़ी सूजन होती है, जोंक कगवाकर उसका खून निकलवा देना चाहिये और रोगीको थी पिलाना चाहिये। हे कमलको भी लिलत करनेवाले नेत्रोंवाली ! रास्ता, सोंठ, विजीरेकी जड़, चीतेकी जड़, दारुहल्दी और अरखी—इन सबको समान-समान लेकर और जलमें पीसकर, लेप करनेसे कानकी जड़की सूजन नाश हो जाती है।

#### नस्य ।

(४) गोलमिर्च, पीपल, जीरा और सँघानोन—इनको गरम जलमें पीसकर, तत्काल, नस्य देनेसे कर्याकी पीड़ा शान्त हो जाती है। परीचित है। संघानोन और छोटी पीपर गरम पानीमें पीसकर सुँघानेसे भी लाभ होता है।

## स्वेद् ।

्रें(६) दशमूलका लेप करने या स्वेद देनेसे अथवा प्याजका स्वेद या बफारा देनेसे तत्काल पीड़ा शान्त हो जाती है।

## जौंक लगवाना।

(७) अगर २।३ लेप करनेसे फायदा न दीखे, तो जौंक लगवा-कर तत्काल खून निकलवा देना सर्वश्रेष्ठ उपाय है। जौंक लगवानेकें बाद एक दिन नीमके पत्ते बाँधकर "हारीत" मुनिका कहा हुआ प्रसिद्ध लेप लगाना चाहिये। वह लेप यह है,—घरका घूआँ, हल्दी, सोंठ, पीली सरसों, सेंधानोन और बच—इन छहोंको दूध में पीसकर लेप कर्नेकें खूनका विकार, सूजन और घाव शान्त हो जाते हैं। गलेमें सूजन हो, तो वह भी इस लेपसे आराम हो जाती है।

## पकाना और चीरना।

(८) अगर किसी कारणवश सूजन पकानी हो, तो दिनमें ४।६ बार बदल-बदल कर "अलसी"के आटेकी पुल्टिशक "घी" मिलाकर बाँधनी चाहिये। अगर पुल्टिशसे ही फोड़ना हो, तो पुल्टिशमें जंगली कबूतरकी बीट मिलानी चाहिये। गिद्ध, कबूतर और सफेद

अलसीकी पुल्टिश शीतन जनसे अच्छी नहीं बनती । अलसीके आरेमें ख्व अवलता हुआ पानी डालकर हिलानेसे अच्छी पुल्टिश बनती है । अथवा अलसीके आरेमें गरम दूघ या पानी डालकर और ज़रा-सी हस्दी मिलाकर अच्छी तरह पकानेसे उनदा पुल्टिश बन जाती है । यह सुहाती-सुहाती गरम बाँधनी चाहिये ।

चीलकी विष्ठाएँ इस कामके लिये प्रसिद्ध हैं। सज्जीखार ख्रीर जंबा-खारका लेप करनेसे भी कोड़ा फूट जाता है। चीरनेका प्रयन्य हो, तो सबसे अच्छा, रोगीको जल्दी चैन मिलता है। चीरने या दवासे फूटनेके वाद — घाव भरनेवाली कोई ख्रीपिध लगानी चाहिये।

## घाव भरनेके उपाय।

धगर सूजन पक गई हो, तो धवकी छाल, अर्जु न पृत्तकी छाल, और कर्मकी छाल — इन तीनोंको पीसकर लेप करनेसे घाव भर जाता है।

#### श्रधवा ।

नीमकी छाल, श्रमलताशकी छाल और इल्दी—इन तीनोंका लेप, राध और दुर्गन्धको नाश करके, घावपर श्रंकुर ले श्राता है।

#### श्रधवा ।

नीमके पत्ते, तिल और मुलेठीको पीसकर, शहद और घीमें मिलाकर लेप करनेसे घाव शुद्ध हो जाता और भर जाता है। मवाद निकल जानेके वाद लगानेसे, यह लेप बड़ा फ़ायदा करता है।

#### श्रथवा ।

मवाद निकल जानेके वाद, हमारी "स्वास्ध्यरहा" के पूछ ३२३ में लिखी "ज्ञतार मलहम" लगानेसे घाव बहुत ही जल्दी भर जाता है। वह मलहम घाव भरनेके लिये रामवाण हैं। कम-से-कम हजार वार्र आजमाई गई है। उससे हर तरहके घाव आराम हो जाते हैं। हम उस मलहमको काममें लानेकी जोरसे सिफारिश करते हैं। उसके अनानेकी तरकीव यह है:—

सफेद कतथा २ तोले, कपूर १ तोला, सिन्दूर आधा तोला और
गायका घी १०० बारका धुला हुआ आघा पाव। ये सब चीजें तैयार कर
लो। पहले कत्थां और कपूरको अलग-अलग पीसकर महीन कपड़ेमें
अही लो। पीछे घीको १०० बार काँसीकी थालीमें घो लो। फिर उसी
चीमें कत्था, कपूर और सिन्दूर मिलाकर खूब फेंट लो, जिससे दवा
और घी एकदिल हो जायँ। बस, यही तरकीब है। इस मलहमसे
अशैर भी कितने ही रोग आराम होते हैं। उनके लिये "स्वास्थ्यरत्ता"
मँगाकर रखिये। मूल्य ३॥।)

#### ञ्जवध्य ।

कर्णमूलवालेको दिनमें सोना, बहुत जल पीना, शीतल जल सेवन करना, रातमें जागना, मिहनत करना, चिन्ता करना, चड़द, जी, गेहूँ, श्रिल, मसूर, मटर और तेल खाना, खी-प्रसङ्ग करना—ये सब अपध्य हैं। कर्णमूलवालेको १ मास तक मैथून न करना चाहिये और १४ दिन न्तंक जियादा न खाना चाहिये।

## भुग्ननेत्र सन्निपातकी चिकित्सा ।

### क्वाथ।

- (१) दारुहल्दी, परवत्त, नागरमोथा, कटेरी, कुटकी, हल्दी, नीम 'श्रीर त्रिफला—इन श्राठीं दवाश्रींका काढ़ा प्रवत्त भुग्ननेत्रमें चैतन्यता करानेके लिये देना चाहिये। परीचित है।
- (२) पीपल, कड़वे परवल, नागरमोथा, कुटकी, कटेरीका पञ्चाङ्ग, नीम और देवदारका काढ़ा पित्तब्वर और उप सिन्नपातब्वरको नाश करता है।

### अवलेह ।

(३) चिरायता, शहद, यच, पीपल, मिर्च, लहसन और राई— इन सातोंको बरायर-वरायर लेकर, कूट-पीस और छानकर रख लो । भुग्ननेत्रवालेको, दिनमें ३।४ दका, छै-छै रत्ती इस चूर्णको शहदमें मिलाकर चटाओ। इससे बहुत लाभ होता है। परीक्तित है।

#### नस्य ।

(४) श्रसगन्ध, सेंधानमक, बच, महुएका सार, मिर्च, पीपल, सींठ श्रीर लहसन—इन श्राठींको वकरेके पेशावमें पीसकर, नास देनेसे मुग्ननेत्र शान्त होता है।

वच, मिर्च, हींग और मुलेठी—इन चारोंको मीठे अनारके रसमें महीन घोटकर, नास देनेसे भुग्ननेत्रमें बड़ा लाम होता है।

## श्रंजन ।

(४) सेंधानोन और छोटी पीपल, इनकी पानीमें खूब महीन पीसकर अखनकी तरह कर लो और रोगीकी आँखोंमें आँजो। इससे दृष्टिमें बहुत लाभ होता है। परीचित है।

## रक्तष्ठीवी सन्निपातकी चिकित्सा ।

#### क्वाथ।

- . (१) रोहिषतृण (घास), धमासा, अड़ूसा, पित्तपापड़ा, फूल-. प्रियंगू और कुटकी—इन ६ द्वाओं के काढ़ेमें "मिश्री" मिलाकर पीनेसे—रक्तप्रीवी सन्निपात नष्ट हो जाता है।
  - (२) रोहित घास, पित्तपापड़ा और बवासा—इन तीनोंके काढ़ेमें "भिश्री" मिलाकर पीनेसे भी रक्षधीवी आराम हो जाता है; पर

इससे अपरका नुसला उत्तम है। यह भी परीचित है श्रीर वह भी।

- ु.(३) पद्माख, लालचन्दन, पित्तपापड़ा, नागरमोथां, चमेलीकी पत्ती, जीवक, सफेद चन्दन, सुगन्धवाला, मुलेठी और नीमकी छाल— इन दसों दवाओंका कादा करके पीनेसे रक्तष्ठीवीका खून आना बन्द हो जाता है।
- (४) नागरमोथा, पद्माख, पित्तपापड़ा, लालचन्दन, मुलेठी, नेत्रवाला, शतावर, मलयचन्दन, मालतीके पत्ते घ्रौर कमल—इन दसोंके काढ़ेमें "शहद" मिलाकर पीनेसे—रक्तष्टीवीमें मुँहसे खून गिरना चन्द हो जाता है।
- (४) मुलेठी, महुआ, फालसेकी झाल, मुगन्धवाला, लालचन्दन, दोल्यात, देवदार और कुन्भेरके फल—इन आठाँ दवाओंका काढ़ा बनाकर, अत्यन्त शीतल करके, मिश्री मिलाकर पीनेसे,—रक्तष्टीवीमें मुँहसे खून गिरना बन्द हो जाता है।

मोट--नं० १, २, ६ धीर ४ के काढ़ोंकी द्वाधोंका वजन २ तोले होना सामूली बात है। नं० ६ के काढ़ेको पकाकर खूब शीतल कर लेना, पीछे २ मारो शहद मिलाकर पिला देना। नं० ४ की भी थही विधि है। जब नं० ६ था ४ से भी जाम न दीले, खून धाना बन्द न हो, तब नं० १ का नुसख़ा देना चाहिये। इसके बनानेकी विधिमें ज़रा फर्क है। जो विधि ऊपर लिखी है वह ठीक है। हमने जिस विधिसे आज़माया है, वह भी लिखे देते हैं। मुलेठी महुआ आदि आठों दवाधोंको ६।६ माशेके हिसाबसे चार तोले लेना। चार तोले दवाको आध शेर जलमें पकाना। जब देद पाव जल रह जाय, सिर्फ आध पाव जले, उतार लेना। पीछे मल-छानकर, दो तोले मिश्री मिलाकर, पत्थर या काठके दककन्दार वर्तनमें रख लेना और एक-एक छटाँक जल अन्दाज़से दो-दे। घयटेमें उसी बतनसे निकाल-निकालकर रोगीका पिलाना। इन सभी नुसख़ोंमें अधिक जल मत जलाना और सभीका शीतल करके पिलाना। पाँचों नुसख़े आज़माये हुए

हैं । रहाडीवी सिन्निपातपर वे कभी फेब नहीं है ते । हाँ, कभी-कभी एक बुसिसी काम नहीं देता, तेा दूसरा अवस्य देता है ।

#### नस्य ।

(६) रोगीको दूबका रस निकालकर नास देनी चाहिये। इससे मुखसे खून आना बन्द हो जाता है।

अनारके फूलोंके रसकी नास देनेसे भी खून बन्द हो जाता है। त्रिफलेका कादा और दूबका रस मिलाकर नास देनेसे भी खून बन्द हो जाता है। साली त्रिफलेके कादेकी नस्यसे भी फायदा होता है।

शीवलचीनीके चूर्णकी नास देनेसे भी इस सिन्नपावमें बड़ा लाभः होता है।

नोट--ये सब नस्य परीचित हैं।

## प्रलापक सन्निपातकी चिकित्सा ।

### क्वाथ।

- (१) तगर, पित्तपापड़ा, अमलतारा, नागरमोया, कुटकी, लाम-जिक न मिलनेपर "खस", असगन्ध, ब्राह्मी, दाख, लालचन्द्रन, दश-मूल और शंखाहुली (कीड़िक्का)—इन २२ द्वाओंका काढ़ा बनाकर पीनेसे बहुत जल्दी प्रलापक सित्रपात आराम हो जाते हैं।
- (२) नागरमोथा, नेत्रवाला, दशमूल, सींठ, पित्तपापड़ा, लाल चन्दन, घवकी छाल और अड़्सा—इन १७ दवाओंका काढ़ां पीनेसे प्रलापक सिन्नपात आराम हो जाता है। परीक्तित हैं।
- (३) नागरमोथा, नेत्रवाला, पित्तपापड़ा, लाल्जन्दन और धवकी हाल, इन पाँचोंके काढ़ेसे भी प्रलापक सित्तपात आराम हो जाता है

नेाट—तीनों नुसख़े परीचित हैं। दोषोंको विचारकर जा उचित समको वही देना। प्रत्येक नुसखा देनों समय पिजाना चाहिये और रेगिको धीरज, अञ्जन, तेज नस्यसे तथा अन्धकार सेवन कराकर आरोग्य करना चाहिये। नस्य और अञ्जन पीछे पृष्ठ २६७—२७४ में जिख आये हैं। इस सिजपातमें किसी तरह आराम न दीखनेपर दागते भी हैं। देखो पृष्ठ १६६—१६७।

## जिह्नक सन्निपातकी चिकित्सा ।

## काढ़े।

- (१) कटेरी, सोंठ, पोइकरमूल, गिलोय, ब्राह्मी, बच, गन्धपलाशी, भारङ्गी, अड़्सा, जवासा, सुगन्धवाला और तुलसी—इन १३ दवा-ओंका काढ़ा "जिह्नक" सित्रपातको नाश करता है।
- ्रि (२) सोंठ, पित्तपापड़ा, इल्दी, दारुहल्दी, हरड़, बहेड़ा, आमला, गिलोय, नागरमोथा, कटेरी, नीम, पटोलपत्र, पोहकरमूल, बालछड़, कूट और देवदारु,—इन १६ दवाओंका काढ़ा जिह्नकको नाश करता है।
- (३) बज़, कटेरी, बवासा, रास्ना, गिलोय, नागरमोथा, सोंठ, कुटकी, काकड़ासिंगी, पोहकरमूल, ब्राह्मी, भारङ्गी, चिरायता, श्रड़ूसाः श्रीर कचूर—इनका काढ़ा जिह्नक सिन्नपातको नाश करता है।। परीचित है।
- (४) कटेरी, सोंठ, पोहकरमूल, कुटकी, रास्ना, गिलोय, भारङ्गीकी ज़ड़, काकड़ासिंगी, कचूर, घमासा, बाँसा, नागरमोथा, ब्राह्मी, घोड़ा-बंच श्रीर चिरायता—इन १४ दवाश्रोंका काढ़ा "जिह्नक सिन्नपात"को श्रवश्य श्राराम करता है। परीचित है।

नोट—इस जिह्नककी चिकित्सा प्रायः रक्षग्रीवीके समान की जाती है।

### स्रवलह ।

(१) वेलकी जड़, कूट, शहद और शंखाहुली (कोड़िझा), इन नारके साथ ब्राह्मीको चाटनेसे वाणीकी शुद्धि होती है; यानी जीम नर्म हो जाती है। शहद, भी और दाखको पीसकर जीमपर लेप करनेसे भी जीम नर्म हो जाती है। परीन्तित है।

#### कवल ।

(६) चिरायता, अकरकरा, कुलीव्जन, कचूर, पीपल और सरसोंका तेल—इनको एक जगह पीसकर कवल बनाओ। पीछे विजीरे आदिका रस मिलाकर मुँहमें रखो। इस कवलसे जिह्नक सिन्नपातके दोष उसी तरह नाश होते हैं, जिस तरह रामवन्द्रजीकी स्तुतिसे जन्मजन्मान्तरके पाप नाश होते हैं। इसका नाम "किर्रास्पृदि कवल" है।

## श्रमिन्यास सन्निपातकी चिकित्सा ।

#### क्वाथ।

(१) काकड़ासिंगी, भारङ्गी, हरड़, जीरा, पीपल, चिरायता, पित्त-त्यापड़ा, देवदार, घोड़ावच, कूट, जवासा, कायफल, सोंठ, नागरमोथा, घितया, कुटकी, इन्द्रजी, पाढ़, रेग्रुका, गलपीपल, चिरचिरा, पीपला-भूल, चीता, कड़वी इन्द्रायन, अमलताश, नीम, कचूर, बावचीके बीज, वायबिड़क्न, हल्दी, दारुहल्दी, अजवायन और अजमोद— इन २२ दवाओंका काढ़ा बनाकर उसमें हींग और अद्रखका रस मिलाकर पीनेसे तत्काल मयङ्कर अभिन्यास सिन्नपातक्वर तन्द्रा, प्रमेह, कानकी पीड़ा, तेरह प्रकारके सम्निपात, हिचकी, श्वास, खाँसी श्रीर सब तरहके उपद्रव शान्त होते हैं। परीचित है।

- (२) कटेरी, घमासा, भारंगीकी जड़, कचूर, काकड़ासिंगी और पोहर्गेरमूलका काढ़ा श्रमिन्यास सिन्नपातमें लामदायक है। इससे कफ और पेटका दर्द भी मिटता है।
- (३) त्रिफला, कुटकी और अमलताराके गूदेका काढ़ा, "जवाखार" मिलाकर पिलानेसे वड़ा लाभ होता है। यह अभिन्यास प्रभृति सब ज्वरोंका नाशक और रोचक है। परीचित है।

नोट—श्रिमन्यास सिवपात मुखुतुस्य है। इस सिवपातपर यह नुसद्धा परमोत्तम है। ३२ दवाइयोंवाला भारक्ष्यादि काथ भी इसपर उत्तम योग है। देखो इसी भागका पृष्ठ—२६४ नं० २२।

Lay

# तेरहों सन्निपातोंपर कुछं हिदायतें ।

### पध्य ।

धमासा, गोखरू और कटेरीके काढ़ेसे सिद्ध किया श्राहार सब तरहके सित्रपातोंमें दिया जा सकता है। इससे दोषोंकी शान्ति होकर बल और श्रिपकी बृद्धि होती है। देखो प्रष्ठ पठ और ७७-५६ तक।

### जल।

मामूली तौरसे औटाया हुआं जल शीतल करके पिलाना चाहिये; कचा जल न पिलाना चाहिए। दोष और ऋतुका ध्यान रखकर जल औटाना अच्छा है। देखो पृष्ठ १११–१२१ तक।

### लंघन ।

संघन किस सिन्नपातन्तर-रोगीको कराने और कितन कराने, कब दवा देनी और कब पथ्य देना—ये सब जाननेके तिथे पृष्ट ८७-११० तक देखिये।

#### नस्य ।

नस्य किस तरह देनी, कब देनी, कब न देनी—इन बार्वों के जाननेकें लिये पृष्ठ २७१-२७२ देखिये।

## काढ़ा बनाने और पीनेकी विधि।

कादेके सम्बन्धमें अगर जानना हो, तो पृष्ठ १३१-१३४ तथा? १७३-१७४ देखिये।

#### स्चना।

अगर इन तेरहों सिश्रपातों में लिखे हुए अख़न, नस्य और निष्ठी-बन या कवल वरीरहसे काम न चले ( यद्यपि प्रायः सभी परीव्वित योगः लिखे हैं ), तो पीछेके पृष्ठ २६७ से २८३ तक देखिये। अगर हिचकी, रवास आदि उपद्रवोंके नाशके लिए और नुसखे देखने हों, तो पुस्तकके अन्तमें देखिये। अगर सिश्रपातकी क्रिस्म समममें न आवे, तो ऐसा कादा दीजिये, जो तेरहों प्रकारके सिश्रपातोंपर मुफीद हों। देखी पृष्ठ २४८-२६२।





# **आगन्तुक ज्वरोंके**-

## लच्ण श्रौर चिकित्सा।

## श्रमिघाताभिचाराम्यामभिषंगाभिशापतः । श्रागन्तुर्जायतेदोपैर्यथास्त्रंतंविभावयेत् ॥

्राषे, मुका, घूँसा, लाठी आदि अथवा तलवार, तीर आदिकी चोट लगनेसे जो ज्वर होते हैं, उन्हें "अभिघातज" कहते हैं। विप-रीत मन्त्र जपने या मूठ वगैरह चलानेसे जो ज्वर होते हैं, उन्हें "अभिचारज" कहते हैं। काम, शोक, भय, क्रोध और भूतादिकोंके आवेशसे होनेवाले ज्वरोंको "अभिषंगज" कहते हैं। वृद्ध, गुरु, सिद्ध, महात्मा प्रभृतिके शापसे हुए ज्वरको "अभिशापज" ज्वर कहते हैं। इस तरह चार प्रकारके आगन्तुक ज्वर होते हैं।

- नोट (१) —कोई-कोई जिखते हैं —विपैज्ञे वृत्तकी पवन जगनेसे श्रयवा किसी और विपैज्ञी वस्तुके संसर्गसे भी श्रमिपंगज्वर होता है। जैसे: —शीतजा-ज्वर श्रीर मजेरिया ववर। ऐसे स्थज्ञमें विषनाशक चिकित्सासे जाम होता है।
- नोट (२)—दोप श्रागन्तुक ज्वरको उत्पन्न नहीं करते; किन्तु श्रागन्तुक विदक्ते पैदा हो जानेके बाद उसके सहायक हो जाते हैं। श्रागन्तुक ज्वर पहले स्पयासे उत्पन्न होता है, पीछे श्रपने-श्रपने दोपोंसे उसका सम्पन्ध हो जाता है। ज्वर होनेके पहले किसी दोपका प्रकाश नहीं होता। जैसे;—काम, शोक श्रीर भयसे वायु कुपित होता है। साफ्न तौरसे यह मतलब है कि, श्रागन्तुक ज्वर स्वयं

पैदा होता है। इसके बाद उससे वात, विश्व और कफका मेल होता है। जो जार चोट लगनेसे होता है, उसमें वायु—वृषिव रुधिरका आश्रम करके मिल जाता है, वानी चोट सगते ही पहले कार होता है, पीछे वात और रुधिर वृषित हो जाते हैं। काम, शोक, मय और कोध आदिसे होनेवाले अमिपंगज स्वर्ति वात पित्तकी सहायता होती है। अभिचारज और अमिशापज अगरोंमें वात, पित्त और कप्र तीनों वोपोंका अनुबन्ध रहता है बर्यांत् वे सिन्नपातसे होते हैं।

### विष-ज्वर ।

स्थावर जंगम विष खानेसे जो ज्वर होता है, उससे मुख श्याम-वर्ण हो जाता है, यह होता है, इस्त होते हैं, अन्नमें अरुचि हो जाती है, प्यास जगती है, सूई चुमानेकी-सी पीड़ा और मूच्छी—ये जचण होते हैं।

### श्रीषधिगन्ध उवर ।

तेज दवाके स् वनेसे जो उबर होता है, उसमें मूच्छा, सिर्ह्रहे, वमन और छांक —ये जज्य होते हैं। किसी-किसीने छांक के वजाय हिचकीका चलना लिखा है। असलमें यह ज्वर दुर्गन्यित पदार्थों की गन्धसे होता है। इसके लज्य अगरेबीके टाइफाँइड (Typhoid Fever) फीवरसे मिलते हैं। क्योंकि उसकी और इसकी उत्पत्ति बर्वूदार पदार्थों की गन्धसे है। डाक्टरीमें लिखा है, —टाइफाँइड क्वर जानवरों की सड़ाँदसे पैदा हुए कहरसे होता है, जो नाक या श्वास हारा हवामें मिलकर शरीरमें पहुँचता है। उसके लज्य डाक्टरीमें इस प्रकार लिखे हैं—टाइफाँइड क्वर शुरूमें बहुधा सदी लगकर चढ़ता है। चेहरा फीका और सुकड़ा-सा हो जाता है। रातको गरमी, चवराहट और प्यास बढ़ जाती है। नाड़ीकी चाल ६० से १२० तक हो जाती है। तिली और यकत बढ़ जाते हैं। कभी-कभी लाल चकते हो जाते हैं। रोगी जकवाद करता है। कभी-कभी लाल चकते हो जाते हैं। रोगी जकवाद करता है। कभी-कभी वमन, हिनकी और ख़तके दस्त भी होते हैं। इस ज्वरमें २० से ३० दिन

तक भय रहता है। डाक्टरीमें पहले "रेंडीके तेल" का जुलाव देते हैं। वैद्यक्के मतसे "सर्वगन्धका काढ़ा" पिलाना और "अष्टगन्धकी धूनी" देनां लाभदायक है।

### कामज्बर।

किसी सुन्दरीके देखनेसे मनुष्यके मनमें घोर कामकी बाधा हो, उससे हुए ज्वरमें ये लच्चण होते हैं—चित्तकी अस्थिरता, तन्द्रा, आलस्य, अरुचि, हृदयमें दर्द और शरीर सूखना। "चरक" में लिखा है,—"इस ज्वरमें जिस चीजपर ध्यान लग जाय, उसीपर लगा रहे और श्वास अधिक चले।"

### भयज्वर ।

इस क्वरमें डर बहुत लगता है और रोगी आनतान बकता है।

### क्रोधज्वर ।

क्रोधन्वरमें क्रोध बहुत आता है और शरीर काँपता है।

### मूतज्वर ।

इस ज्वरमें मनुष्य श्रमानुषी कर्म करता है; यानी ऐसे काम करता है, जिनको मनुष्य नहीं कर सकता। चित्तमें चह्रेग, रोदन श्रीर कम्पन ये जच्चण होते हैं। कोई लिखते हैं,—भूतज्वरमें भूत जगनेके-से जच्चण होते हैं। चित्तका उचाट, हँसना, रोना श्रीर काँपना प्रमृति जच्चण होते हैं।

## श्रभिचार श्रौर श्रभिघातज्वर।

उल्टे मन्त्र जपने, मूठ चलाने या लकड़ी तलवार प्रमृतिकी चोट -लगनेसे जो ज्वर होता है, उसमें बेहोशी श्रीर प्यास—ये लज्ञण होते हैं। "वरक"में लिखा है,—चोट लगनेसे उत्पन्न हुई वायु—रक्तको दूषित करके—सूजन, विवर्णता श्रीर वेदनायुक्त ज्वर पैदा करते अ

## चिकित्सा-विधि।

"मुश्रुव"में लिला है, — अम, क्रम तथा अभिघाव — चोटसे हुए व्यर्गें , उनकी मूल व्याधिका यह करों। तैसे; — अमक्वरमें अमें निवारक; इतमें चतनाशक और चोट लगनेसे हुए व्यर्में चौटका उपाय करों। असमयमें वचा जननेवाली खीके क्वरमें अथवा स्वनीमें हुघ मर जाने और वालकके न पीनेके कारणसे हुए व्यरमें हुं वोकि अनुसार शमन यह करों। मूतव्यरको मूतविद्या या लाइना प्रभृतिसे शान्त करों। मानसक्वरको नसीहत और उपदेशोंसे शान्त करों। थकानसे हुए व्यरमें वेलकी मालिश कराओं और मांसरस तथा मात खिलाओं। अभिशापज और अभिचारज क्योंको हवन और जप आदिसे शान्त करों। उत्पाद और अभिचारज क्योंको हवन और जप आदिसे शान्त करों। उत्पाद और प्रह पीड़ाके क्वरको दान, स्वस्ति-वाचन और आविध्यसे जीतों। घावसे हुए क्वरमें घावका इलाज करों। चोटसे हुए क्वरमें चोटके स्थानपर सेंक आदि करों तथा दोषानुसार कसैली, मधुर और चिकनी क्रिया करों। विषेते गन्ध या विषसे हुए क्वरमें विपशामक और पित्त शामक क्रियारों करों।

काम, शोक और मयसे उत्पन्न हुए क्वरमें वायु कुपित होती हैं कोघसे हुए क्वरमें पित्त कुपित होता है। मृतक्वरमें तीनों दोष कुपित होते हैं। कोघव्यरमें पित्त कुपित होता है। "विदेह" कहते हैं,— "कोघ और शोकसे वात पित्त और रुधिर कोप करते हैं।"

क्रोवन्वरमें पित्तशामक क्रिया करनी चाहिये। कामन्वरमें सुगन्य-वाला, कमल, चन्दन, खस, दालचीनी और वालछहका काँढ़ों पिलाना चाहिये। कामसे क्रोयन्वरका नाश होता है और क्रोयसे

क अस्वि-स्वर और वृष-स्वरके कारण और जवण तथा विकित्सा इसी नागर्मे आगे जिल्ली है।

कामज्वरका नाश होता है। काम और कोध दोनोंको मनमें रोकनेसे कामज्वर और क्रोधज्वर दोनोंका नाश होता है।

भूतज्वरको भूतविद्या श्रीर ताड़ना श्रादिसे जीतना चाहिये। सहरहिईकी जड़को विधिपूर्विक कष्ठमें बाँधनेसे एक, दो, तीन या चार दिनमें भूतब्बर नाश हो जाता है। हुरहुजकी जड़ कानमें रखनेसे भी भूतन्वर नाश हो जाता है। पुष्य संक्रान्तिमें सफेद काकमाचीकी जड़ लाकर, लाल होरेमें लपेटकर, बाजूपर बाँधनेसे अथवा गले या सिरमें वाँधनेसे मूतज्वर भाग जाता है। भाँगके पेड़को रातमें न्यौतकर, सवेरे उसकी जड़ लाकर सिरमें बाँधनेसे भी भूतन्वर दूर हो जाता है। तुलसीकी आठ पश्चियाँ लेकर, उसके रसमें सोंठ, कालीमिर्च श्रीर पीपरका चूर्ण मिलाकर नाकमें सुँघानेसे भी भूतज्वर भाग जाता है। शोधी हुई गन्धक और आमलोंका चूर्ण "घी"में मिलांकर देदेसे भी भूतज्वर नाश हो जाता है। श्रीषधिकी गन्ध या विषसे हुए इवरमें विष और पित्तको शमन करनेवाला नीचे लिखा "सर्वगन्धका काढ़ा" पिलाना चाहिये—तज, तेजपात, बड़ी इलायची, नागकेशर, कपूर, शीतलचीनी, अगर, केशर और लौंग—६ सर्वगन्ध हैं। इनका काढ़ा पिलानेसे श्रीविधकी गन्ध श्रीर विपसे हुआ ज्वर नाश हो जाता है। श्रीषधिगन्ध-ज्वरमें बेहोशी होती है। बेहोशीके लिये हित-पदार्थ सेवन कराने चाहियें।

नोट—श्रौषधिगन्ध-जनरके जानग श्रौर कारण श्राँगरेज़ी टाइफॉइड ज्नरसे मिजते हैं। इसमें श्रष्टगन्धकी भूनी देना हित है। टाइफॉइड ज्नरके जन्म श्रापे विस्तारसे जिले हैं।

मार्ग वलनेसे हुए स्वर्में तेलकी मालिश कराना और दिनमें सुलाना श्रच्छा है। शोरवा या दूध पीनेको देना चाहिये।

मारने, बाँधने, बहुत मिहनत करने और पेड़से गिरनेसे हुए ज्वरमें भी शोरवा और दूध हित है। साथ ही मूल व्याधिका उपाय करना भी जरूरी है। चोटसे हुए ब्बरमें गरमी रहित किया करनी चाहिये। कपैले, मीठे और चिकने पदार्थ देने चाहियें तथा दोषानुसार किया करनी चाहिये। घी पिलाने, घी मलने, खून निकालने और मांसरस सथा भात खिलानेसे चोटका ज्वर नाश होता है।

आगन्तुक क्वरोंमें लहुन नहीं कराने चाहियें। "वाग्मह्"ने लिखा है,—"शुद्ध वातक्वर, चयक्वर, आगन्तुकक्वर और जीएँक्वरमें लहुन नहीं कराने चाहियें।" और भी लिखा है,—कामसे, शोकसे, भयसे, चिन्तासे, चोटसे, भूतावेशसे, अमसे, क्रोधसे और लहुनोंसे उत्पन्न हुए क्वरोंमें उपवास नहीं कराने चाहियें।

आगन्तुकव्वर, शुद्ध वातव्वर, चयव्वर, जीर्णव्वर, कामव्वर, शोकव्वर, क्रोधव्वर और भयव्वर प्रमृतिमें मांसोदन (मांसरस और भात) देना हित है।





# विषमज्वरोंकी चिकित्सा।

-----:0:器:0:-----

## विषमज्वर कैसे होता है ?

दोषोऽल्पोहितसम्भूतो ब्वरोत्सृष्टस्य वा पुनः। धातुमन्यतमं प्राप्य करोति विषमज्वरम्।।

ब्बर्मुक मनुष्यके बाकी रहे हुए थोड़ेसे दोष भी अहितकारक आहार-विहार करनेसे, सम्पूर्ण होकर, रस-रक्त आदि किसी घातुको दूषित करके, पीछेसे, विषमब्बर पैदा करते हैं।

खुलासा—मान लो, किसीको पहले वातन्वर या पित्तन्वर आदिमेंसे कोई न्वर आया। उसने औषि सेवन की। ऐसा करनेसे जाहिरा बुलार चला गया; परन्तु कुपथ्य करनेसे अथवा समूल नाश हुए बिना दवा छोड़ देनेसे कुछ दोष रह गये। रोगीको अपरसे मालूम हुआ, न्वर चला गया। रोगीने अपने तई न्वरमुक्त सममकर, इच्छानुसार अहितकारी आहार विहार सेवन करना आरम्भ कर दिया। कुपथ्यके कारणसे थोड़ेसे दोष या दोषोंने अपना पूरा कर पारण कर लिया; यानी वे बलवान हो गये। उन्होंने रस रक्त आदि किसी धातुको दूषित करके ज्वर कर दिया; यानी किर न्वर चढ़ आया। ऐसे ज्वरको "विषमं न्वर" कहते हैं।

ऐसे ज्वरोंमें पहले ब्वर खूटा हुआ जान पड़ता है; पर वास्तवमें थोड़े वहुत दोप रह जाते हैं। उनसे शरीरमें ज्या-ज्या हरारत रहती है। मनुष्य उस हरारतका खयाल नहीं रखता; मनमें आता है सो खाता-पीता है। उन वाकी रहे हुए दोपोंको जब कुपितकारक आहें।रिवार मिल जाते हैं, तब वह हल्की-हल्की हरारत तेज हो जाती है; यानी जोरसे युकार चढ़ने लगता है; किन्तु इस लीटकर आये हुए ज्वरका रूप विपम होता है। कभी युखार किसी समय चढ़ता है और कभी किसी समय; कोई नियम नहीं रहता। इसमें सर्दी और गरमी होनों रहती हैं। युखार कभी तेज हो जाता है और कभी कम; इसी लिये इसे "विपमव्यर" कहते हैं।

किसीने लिखा है कि, — मनुष्यको पहले किसी तरहका ठवर आवे और वह दवासे खूट जाय। इसके वाद २१ दिन वीतनेपर या जीएँ अवस्था होनेपर अपथ्य सेवन करनेसे, वातादिक दोप फिर कुरित होकर, रस-रक्त आदि धातुओं में किसी में प्राप्त होकर और उनकों दूपित करके ज्वर उत्पन्न कर दें; यानी इकतरा, तिजारी और चौथेया प्रमृति पैदा कर दें, तो उसे "विपमज्वर" कहते हैं। अगर दोप कमजोर होते हैं, तो कालान्तरमें ज्वर करते हैं और अगर दोप जोरावर होते हैं तो रोज ज्वर करते हैं।

"मालुकी आचार्य" लिखते हैं—"अनियत समयमें—यानी कभी किसी समय और कभी किसी समय, सर्दी गरमी लगकर, कम और ज़ियादा जोरके साथ जो ज्वर आता है, उसे "विपमज्वर" कहते हैं।" कोई कहते हैं,—जो ज्वर चला जाय और किर लौटकर आ जाय, उसे "विपमज्वर" कहते हैं।

नोट—किसीने जिखा है, विपमन्वर आरम्मसे भी होता है, यानी बिना किसी ज्वरके हुए पहचेसे ही विपमन्वर होता है। जो विपमज्वर आरम्भसे ही होता है, वह मनुष्यको मार डाजता है। "सुश्रुत"में लिखा है, — मनुष्यको जब ब्बर छोड़ देता है, तब वह शीघ्र ही मिण्या आहार-विहार करता है; तब कमजोर आहमीका ज़रा-सा भी रहा हुआ दोप बढ़कर और वायुसे प्रेरित होकर, कफके प्रेंचों स्थानों — आमाशय, हृदय, कंठ, सिर और सिन्धयों — में घुसकर सतत, अन्येखु, तृतीयक, चातुर्थिक और प्रलेपक नामके विपमब्बर मैदा कर देता है; यानी आमाशयमें जाकर सततब्बर, हृदयमें जाकर अन्येखु, कंठमें जाकर तृतीयक, सिरमें जाकर चातुर्थिक और सिन्ध-योंमें जाकर प्रलेपक ब्वर करता है। जब दोष अपने स्थानों — सिर कंठ आदिसे आमाशयमें पहुँचते हैं, तब ब्वर जोरोंसे चढ़ता है। आमाश्यसे दोष ज़ितनी दूर होता है, चतने ही समयका अन्तर ज्वरके चढ़नेमें पड़ता है। दोष जोरदार होता है, तो व्वर जोरसे चढ़ता है। दोष कमजोर होता है, तो व्वर मी हलका चढ़ता है।

आमाशयमें रहनेवाले दोषको अधिक राह तय नहीं करनी होती; इसिलये वह दो बार जोर करता है, इसीसे दिन-रातमें दो बार चढ़ने-वाला "सततब्बर" होता है। हृदयमें ठहरा हुआ दोष चलकर एक दिनमें आमाशय तक पहुँचता है, इसीसे रोज आनेवाला "अन्येखुः" ब्बर होता है। कंठवाला दोष दो दिनमें आमाशयमें पहुँचता है, इसीसे तीसरे दिन चढ़नेवाला "तृतीयक" ब्वर या "तिजारी" होता है। सिरमें गया हुआ दोष तीन दिनमें आमाशय तक पहुँचता है इसीसे चौथे दिन आनेवाला "चातुर्थिक" या "चौथेया" ब्वर होता है। सारे शरीरकी सन्धियोंमें प्राप्त हुआ दोष, सदा, धीरे-धीरे आमा-शयकी और जाता रहता है; इसीसे मन्दा-मन्दा बना रहनेवाला "प्रलेपक ब्वर" होता है। जब दूषित दोषके परमाणु आमाशयमें यहुँचते हैं; तब वहाँ वे गरम भाफके ह्रपमें बदलकर, रस और पसीना बहानेवाली शिराओं द्वारा, चमड़ेकी और चलते हैं, बस समय ब्वर चढ़ता है। जब तक दूषित दोषके परमाणु आमाशयमें नहीं पहुँचते, श्रपने सजातीय दूपित परमागुश्रोंको श्रपने स्थानमें जमा करते रहते है, तब तक ज्वर नहीं होता।

इन्हीं क्रपर कहे हुए कफ-स्थानोंमें वीजरूपसे रहा हुआ दोप उप-रोक्त न्वरोंके "विपर्व्यय न्वर" भी उत्पन्न करता है। जब कफ स्थानीमें दूषित दोपका बीज कम होता है, तब वह अपने सजातीय दूपित परमाणुओंको कम जमा करता है; इसलिये थोड़ी देर ठहरनेवाले सतत, धान्येसुः, तृतीयक प्रमृति ब्यर करता है; किन्तु जव कफ-स्थानोंमें दूषित दोषका वीज जियादा और जोरावर होता है, तव वह अपने सजातीय दूपित परमाणु जियादा इकट्टे करता है और बहुता समय तक रहनेवाले और थोड़ी देरको पीछा छोड़नेवाले विपर्य्यः विषमज्वर पैदा करता है। मामूली चौथैया चौथे दिन आता है, तीन दिन रोगी आराम करता है। किन्तु उसका विपय्येय-उल्टा केवल चौथा दिन छोड़कर तीन दिन बना रहता है; केवल एक दिन रोगी आग्रम पाता है। तृतीयक या तिजारीका विपर्यंय - उल्टा तीसरे दिन थोड़ी देरको उतर जाता है। अन्येद्युःका विपर्य्यय जरा-सी देर छोड़कर हर समय बना रहता है। सततका विपर्य्य, दिन-रातमें दो बार करा-करा देरको छोड़कर हर समय बना रहता है। किसीने लिखा है,--चौथैयाका विपर्व्यय-उल्टा-विपमन्वर वह है, जो पहला और अन्तका दिन छोड़कर, बीचके दो दिन आवे। तिजारीका उल्टा वह है, जो बीचके एक दिन ज्वर आवे; आदि अन्तके दिन न आवे। इकतराका उल्टा वह है, जो एक समयः छोड़कर रात-दिन बना रहे । इन क्वरोंके सम्बन्धमें बहुतः मत्रभेव है।

कफके स्थान-विभागके अनुसार, दोष, अनुक्रमसे सतत, अन्येद्युः, रुतीयकं, चातुर्थिक और प्रलेषक ब्वर करते हैं। दोष एक दिन-रातमें एक स्थानसे दूसरे स्थानमें पहुँचता है; तो अपने अनुक्रमसे, श्रामाशयमें पहुँचकर, विषमन्वर करता है। श्रामाशय, हृदय, कंठ, मस्तक श्रीर सन्धि—ये पाँच कफके स्थान हैं। इनमें ठहरे हुए दोष श्रातक श्रीर सतत, श्रन्येचुः, तृतीयक, चातुर्थिक श्रीर प्रतेपक ज्वर कर्ति हैं।

श्रामाशयमें रहनेवाला दोप सतत ब्वर करता है, क्योंकि एक दिन-रातमें उस दोपका दो वार कोप होता है। हृदयमें रहनेवाला दोष श्रामाशयमें प्राप्त होकर अन्येद्युः करता है। कएठमें ठहरा हुआ दोष एक दिन-रातमें हृदयमें पहुँचता है, वहाँसे दूसरे दिन-रातमें आमाशय-में पहुँचता है। वहाँ पहुँचकर, ष्रपने कोपके समयमें ही, हतीयक ज्वर करता है। इसी तरह मस्तकमें रहनेवाला होष एक दिन-रातमें मस्तकसे कएठ तक आता है; दूसरे दिन-रातमें कएठसे हृदय तक पहुँ-चता है श्रीर तीसरे दिन-रातमें हृदयसे श्रामाशय तक पहुँचता है। वहूँ। पहुँचकर, श्रपने कोपके समय, चातुर्थिक ज्वर करता है। ये दीप यद्यपि श्रामाशयमें १ दिन-रात रहते हैं। तथापि श्रपने कोपके समयोंमें दो बार ज्वर नहीं करते—एक ही बार करते हैं, यह उनका स्वभाव है। एक बात और भी है कि, दोपोंको मस्तकसे आमाशय तक ष्यानेमें ३ दिन, कण्ठसे श्रामाशय तक श्रानेमें २ दिन श्रीर हृदयसे श्रामाशय तक श्रानेमें एक दिन लगता है; किन्तु श्रपने स्थान तक वापिस जानेमें इतना समय नहीं लगता। वजह यह है कि, ज्वर चढ़नेके दिन दोपोंमें बड़ा जोर रहता है, इसलिये उस दिन वे शीघ्र ही अपने स्थानपर पहुँच नाते हैं। अगर ऐसा न होता, तो चौथैया ज्वर होनेके बाद, ३ दिनमें दोप मस्तकमें पहुँचता श्रीर तीन ही दिनमें श्राता, तो ६ दिन लग जाते । ६ दिन बीचमें देकर चौथैया ज्वर चढ़ता । प्रले-पकके सम्बन्धमें लिख आये हैं कि, सन्धियोंमें ठहरा हुआ दोष प्रलेपक ज्वर करता है; सन्धियाँ आमाशयमें हैं, इसलिये उनमें ठहरे हुए दोष सदा "प्रलेपक ज्वर" करते हैं।

### विषमज्वरके सामान्य खच्चण ।

जो न्वर अनियमित समयमें यानी वेसमय होता है, जो सर्दी लगः कर या गरमी लगकर चढ़ता है और जिसका वेग भी विषम होता है यानी कभी जियादा जोरसे चढ़ता है और कभी कम जोरसे चढ़ता है जसे ''विषमन्वर'' कहते हैं।

जिस तरह वातज्वर ७ दिन तक, पित्तज्वर १० दिन तक और कफ क्वर १२ दिन तक रहता है और अगर दोषोंका जोर जियादा होता है, वो वातज्वर १४ दिन तक, पित्तज्वर २० दिन तक रहता है और कफ क्वर २४ दिन रहता है; उस तरह विषमज्वर नियमित काल तक नहीं रहता। इस क्वरमें गरमी और सर्दी भी नियमित समय तक नहीं रहतीं और इस क्वरका वेग भी विषम होता है—कभी बहुत तेज और कभी शान्त होता है। "हारीत"ने कहा है,—"देहकी घातुओं में क्वर घर कर ले, तो विषमञ्वर सममना चाहिये।"

## विषमज्वरोंका घातुत्रोंसे सम्बन्ध।

जब कुपित हुए दोष मनुष्योंकी रस घातुमें प्राप्त होते हैं, तब "सन्तत" ब्वर करते हैं; जब रक्षमें स्थित होते हैं, तब "सतत" ब्वर करते हैं; जब मांसमें स्थित होते हैं "अन्येद्युः" ब्वर करते हैं; जब मेदमें स्थित होते हैं "तृतीयक" ब्वर करते हैं; जब हब्ही और मजामें स्थित होते हैं, तब घोर कालके समान प्राण्नाशक रोगोंके समूह 'चातुर्थिक" ब्वरको करते हैं।

नोट—"सुश्रुव" में जिसा है,—रस और रक्नमें ठहरा हुआ दोष "सतत" ब्लर करता है :

## विषमज्वरोंके मेद ।

विषमक्वरोंके पाँच सेद हैं: —

१- सन्तत स्वर।

२. सतत ज्वर ।

३. श्रन्येद्युः ज्वर ।

४. तृतीयक ज्वर।

४. चातुर्थिक ज्वर।

## सन्तत ज्वरके लक्षण।

जो ज्वर सात दिन, दस दिन अथवा वारह दिन, निरन्तर एकसाः वना रहता है—जतरता नहीं, उसे "सन्ततज्वर" कहते हैं। यह ज्वर जिदोपसे होता है। वातप्रधान सन्तत ज्वर सात दिन, पित्तप्रधान सन्तत ज्वर दस दिन और कफप्रधान सन्तत ज्वर वारह दिन तकः रहता है। इस ज्वरमें वारह चीजोंका साथ होता है,—३ दोष + ७ धातु + १ मल + १ मूत्र = १२; यानी वात, पित्त और कफ ये तीनों दोष—रस, रक्ष, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र इन सात धातुओं तथा, मेल और मूत्रको प्रसक्त "सन्तत ज्वर" करते हैं।

कोई-कोई कहते हैं,—विपमन्वर तो वह होता है, जो चढ़कर उतर जाता है और फिर चढ़ आता है; किन्तु यह न्वर तो हर समय बना ही रहता है, इसलिए यह विषमन्वर नहीं है। "खरनाद" पाँच विषम-न्वरोंमेंसे सततको छोड़कर, शेप चारको विषमन्वर मानते हैं। "सुश्रुत"ने भी सन्तत न्वरको विपमन्वरोंसे अलग लिखा है। क्योंकि "माविसश्र"ने लिखा है,—"जो न्वर छोड़-छोड़कर नियत समयपर आवे, उसे विषमन्वर कहते हैं।" "चरक" ऋषि कहते हैं,—"सन्तत—न्वर बारहवें दिन अन्छी तरहसे उतरकर फिर चढ़ आता है और वहत समय तक रहता है, इसलिये इसे विषमन्वर कह सकते हैं।"

नोट—इस ज्वरको श्रान्तरेज़ीमें रेमिटेस्ट फीवर कहते हैं। "चरक"ने इसके सम्बन्धमें जिखा है कि, यह ज्वर १२, १० या ७ दिन तक रहता है। या तो यह शीघ्र ही उत्तर जाता है या रोगीको मार डाज्यता है। श्रष्टाङ्गहृद्य—"वाग्मह्"के निदान-स्थानमें जिखा है:—

वाति पत्तक करें: सप्तदश द्वादश वांसरान् । प्रायोऽनुयाति मर्यादा मोन्नाय च बधाय च ॥ इत्यिग्नवेशस्य मतं हारीतस्य पुनः स्मृतिः ॥ द्विगुणा .सप्तमी यावन्नवस्येकादशी तथा। एषा त्रिदोष मर्यादा मोन्नाय च बधाय च ॥

वातिपत और कफ़के कारणसे सन्ततज्वर ७११० था १२ दिन तक रहता है। इस अवधिमें रोगीको क्षेष्ट जाता है या मार डालता है। यह "अग्निवेश"का मत है। "हारीत" मुनिको ऐसी याद है कि सन्ततज्वर १४११ म या २२ दिनों तक रहता है। इस बीचमें क्षेष्ट जाता है या मार डालता है। यही ज़िदोबकी मर्यादा है।

यह दुःसह ज्वर है । बढ़ी-बढ़ी तकलीफ्नों देता है—शीघ्रकारी होनेकी वजहसे शीघ्र उत्तर जाता है या मार डाजता है । धातुओं छीर मजोंकी शुद्धि होनेसे यह सात दिनमें नष्ट हो जाता है छीर अशुद्धि रहनेसे मार डाजता है । कोई-कोई सन्ततज्वर वारह दिन बराबर रहकर, गुप्त रूपसे बहुत समय तक बना रहता है । यह ज्वर कप्टसाच्य है । चिकित्सक इन बातोंको विचारकर इसकी चिकित्सा करें । आयः खंधन द्वारा इसकी चिकित्सा करनी चाहिये । यह ज्वर त्रिदोषनं होता है, यर जिस दोषकी प्रधानता होती है, उसी दोषका उन्लेख होता है ।

#### डाक्टरीसे सन्ततज्वरके लच्चण।

इस ज्वरके लज्ञ्या अङ्गरेजीके रेमिटेयट फीवरसे मिलते हैं।
रेसिटेयट फीवर उसे कहते हैं, जो उतरता नहीं। यह बुज़ार जब
चढ़ता है, तब जरासी सगसगी-सी लगती है, रोएँ खड़े हो जाते हैं।
इसमें जियादा गरमी या सदीं नहीं लगती। यह कई दिनों तक
वरावर वना रहता है। इसमें जीम मैली हो जाती है, कभी इसत
लग जाते हैं, कभी क्रय होती हैं, बेहोशी हो जाती है, कभी-कभी
इश्य-पाँव पँठने और शरीर अकड़ने लगता है और कभी-कभी रोगी

इसमें भी मलेरिया होता है और वारीसे आनेवाले ज्वरोंकी अपेक्षा अधिक होता है। इसीसे यह बुकार बहुत दिनों तक

शरीरमें रहता है और कठिनाईसे आराम होता है। इसके इलाजमें अनुभवी डाक्टर या वैद्य हकीमकी जरूरत है।

#### हिकमतसे सन्ततज्वरके जन्मण।

इस बुखारको दायमी तप कहते हैं। जब यह आता है, तब थोड़ी-थोड़ी सर्दी लगती है, जी मिचलाता है, क्रयमें पित्त निकलता है, सिर और कमरमें दृदें होता है, जीभ सक्षेद हो जाती है, चमड़ा गर्म और खुश्क हो जाता है। इसमें १०६ हिम्री तक ताप हो जाता है। ६ घएटे जोर करके क्वर धीमा हो जाता है और पसीने आकर फिर चढ़ने लगता है। यह दस बारह दिन तक रहता है। मस्तिष्क और हृदयमें कभी-कभी वरम या सूजन हो जाती है। किसी-किसीको मूच्छां भी होती है। इसमें सन्तिपात होनेका भय रहता है और किसी-किसीको हो भी जाता है।

## सततज्वरके लच्च ।

जो क्वर दिन-रातमें दो बार आता है, उसे "सततक्वर" कहते हैं। मतलब यह कि, सततक्वर दिन-रातमें दो बार बढ़ता और दो बार उतरता है। "ईशानदेव" कहते हैं, यह क्वर दिनमें दो बार या रातमें दो बार अथवा दिनमें एक बार और रातको एक बार आता है। अमुक समय क्वर आवेगा, यह नियम नहीं है।

नोट—यह क्वर भी प्रायः त्रिदोषजहोता है। अहरेशीमें इसे "हवल क्यूटी-हन" कहते हैं। दिन-रातमें प्रत्येक दोषके कीप करनेका समय होता है, इसीलिये यह दिन-रातमें दो बार आता है। "वाग्मट"ने लिखा है,—"दिनके अन्तमें वायु, मध्यमें पित्त और आदिमें कफ प्रवल होता है, इसी तरह रातके अन्तमें वायु, मध्यमें पित्त और आदिमें कफ प्रवल होता है।" "चरक"में लिखा है,—"दोष प्रायः रक्त धातुके आअयसे सतत्ववर करते हैं। यह सत्तत्वर काल, प्रकृति और दूष्यके बलसे दिन-रातमें दो बार आता है।

# श्रन्येद्यः ज्वर ।

यह क्वर दिन-रातमें एक बार रोज आता है। मांसमें ठहरा हुआ दोष इसे पैदा करता है। दोप दोपबहा नाड़ियोंको रोककर इसे करता है। यह आता रोज हैं। किन्तु अपने चढ़नेके पहले समयको छोड़कर दूसरे समयमें आता है। क्योंकि पहले समयमें दोपकी स्थिति हृदयमें होती है।

नोट—"चरक" ने सभी विषमज्वरोंमें प्रायः त्रिदोपका होना किखा है, किन्तु "सुश्रुत"ने धन्येषुः और सततज्वरका होना "पित्त"से किखा है। "हारीव"ने जिखा है:—जिसमें पहले जादा जो और पीछे गरमी धाने, वह साध्य होता है—वह कट आराम हो जाता है। जो भयंकर रूपसे होता है और जिसमें पीछे दाह होता है, वह शीधनहीं जाता—वह धातुस्रोंको हय करता है।

# वृतीयक ज्वर।

खगर रतीयक क्वरमें कफ-पित्तका जोर होता है, तो वह त्रिक-स्थान—कमरमें दर्व करके चढ़ता है। अगर वात-कफका जोर होता है, तो वह पीठमें दर्व करके चढ़ता है। अगर वात-पित्तका जोर होता है, तो वह पिठमें दर्व करके चढ़ता है। इसको इस तरह भी सम-मिये,—अगर कमरके पीछे जहाँ तीन हड़ही हैं, वहाँ दर्व होकर यह बुखार चढ़े, तो इसे कफ-पित्तसे सममो अथवा कफपित्तोल्वण सममो। अगर पीठमें दर्व या जकड़न होकर चढ़े, तो इसे वात-कफसे सममो अथवा वातकफोल्वण सममो। अगर सिरमें दर्व होकर बुखार फैल जाय, तो इसे वातपित्तसे सममो अथवा वातपित्तिमें वातपित्तसे सममो अथवा वातपित्तिमें वातपित्तसे सममो अथवा वातपित्तीमें वातपित्त प्रधान होते हैं, तब पहले माथेमें दर्व होता है। इसी तरह जब वातकफ़्रि प्रधान होते हैं, तब पहले माथेमें दर्व होता है। इसी तरह जब वातकफ़्र प्रधान होते हैं, तब पहले पीठमें दर्व होता है या पीठ जकड़ जाती

हैं; इसके बाद ब्वर चढ़ आता है। इसी तरह जब कफिपत्त प्रधान होतें हैं, तब त्रिक्स्थान—जहाँ तीन हाड़ पीठके नीचे मिले हैं— में दर्द या जकड़न-सी होती है और ब्वर चढ़ आता है। इस तरहीं एक दतीयक ब्वर तीन तरहका होता है। उसमें किन-किन दोषोंकी प्रधानता है, यह जान जेनेसे इलाजमें सुमीता होता है।

त्रिक् वातका स्थान है। कफिपत्त पराये स्थानमें यानी बादीके स्थानमें जानेसे कमजोर हो जाते हैं; इसिलये तीसरे दिन ज्वर करते हैं। अगर कफिपत्त अपने स्थानमें रहते हैं, तो सन्ततब्बर करते हैं। इसी तरह मस्तक कफका स्थान है और पीठ पित्तका स्थान है। वातिपत्त कफके स्थान—मस्तक—में पहुँचकर और वातकफ पित्तके स्थान—पीठमें—पहुँचकर कमजोर हो जाते हैं और इसीलिये तीसरे दिन ब्वर करते हैं।

शङ्का—त्रिक् वातका स्थान है, वहाँ कफपित्त कैसे जा सकते है ?

समाधान—यह स्थानका नियम प्रकृतिस्य दोषोंका है, कुपित दोषोंका नहीं। कुपित दोष चाहे जहाँ जा सकते हैं।

# चातुर्थिक ज्वर ।

चौथैया क्वर चौथे दिन आता है, यानी बीचके दो दिन छोड़कर आता है। दोष अस्थि या मजामें स्थित होकर इस क्वरको करता है। चौथैया दो तरहका होता है,—(१) कफाधिक्य (२) बाताधिक्य। कफाप्रधान चौथैया दोनों जाँघों (पिरहरियों) में पीड़ा करके चढ़ता है छीर वातप्रधान चौथैया सिरमें दद्दे करके चढ़ता है। अथवा यों समिमिये,—जिसमें कफकी अधिकता होती है, वह पहले जाँघोंमें व्याप्त होकर, पीछे सारी देहमें व्याप्त होता है और जिसमें वातकी अधिकता होती है, वह पहले मस्तकमें व्याप्त दोकर सारी देह में व्याप्त होता है।

नोट-- "चरक"के मतसे पाँचों विषमज्वर सिश्चपातसे होते हैं। "हारीव" कहते हैं,-- "चौथेया ज्वरमें पित्तमघान होता है।" "सुश्रुत"में कहा है, कोई-कोई वैध कहते हैं, कि तिजारी खौर चौथेया वायुकी प्रधानतासे होते हैं।

## प्रलेपक ज्वर ।

तथा प्रलेपको ह्रेयः शोपिणां प्राणनाशनः। दुश्चिकित्स्यतमो मन्दः सुकष्टो घातुशोपकृत्॥

प्रतेपक क्वर मन्दा-मन्दा वना ही रहता है। यह कप्टसाध्य और कठिनतासे विकित्सा-योग्य है। यह सब धातुश्रोंको सुखाता है और जिनकी धातुएँ सूख जाती हैं, उनके प्राण नाश कर्यक् हैं। "माधवनिदान"में तिखा है,—"जिस क्वरमें पसीनोंसे और सूरजकी धूपसे अथवा शरीरके भारीपनसे शरीरकी चमड़ी लिप्त-सी मालूम हो, इसी कारणसे मन्दा-मन्दा क्वर हो; जाड़ा लगे, वह क्वर "प्रलेपक" है। यह क्वर कफिपत्तसे होता है। कोई-कोई इसे त्रिदोपजनित कहते हैं। यह क्वर राजयदमा रोगमें होता है। "सुश्रुत उत्तरतन्त्र"में लिखा है,—"प्रलेपक और वातवलासक क्वर कफकी प्रधानतासे होते हैं।"

मोट—यद्यपि सभी विपमञ्चर शोपवाले मनुष्योंको आत्यन्त दुःख देते हैं, किन्तु प्रलेपक तो उनके प्राणनाश ही कर उालता है, इसीसे "सुशुत"ने प्रवे-पक्को विपमञ्चर माना है।

नोट—जिसको यूनानी हकीम तपेदिक कहते हैं, उससे इसके जन्मण मिलतें हैं । तपेदिकमें योदी-सी सर्दी जनकर कार चढ़ता है, हयेली और तलने ज़ियादा गरम रहते हैं, कार धीमा-धीमा बना रहता है, मूख बहुत कम जगती है, जीम मैकी रहती है। दिनमें कभी पसीने बहुत आते हैं, कभी दस्स बहुत ज्ञा जाते हैं। जब किसी श्रद्भमें पीप पैदा होती है, तब तपेदिक होता है, पर कहते हैं कि कभी-कभी बिना पीप पैदा हुए भी तपेदिक हो जाती है। जहाँ पीप होती है, वहाँ कुजमुजाहट-सी होती है तथा थकान और दर्द भी रहता है। कमज़ोरी, चीण्दा, चयी, धातुचीणता, प्रमेह, मन्दाग्नि और श्रधिक मैथुन श्रादि इसके कारण हैं।

ढाक्टरी मतसे धीरे-धीरे बल बढ़ाना और ताक़तवर दवा जैसे,—कुनैन, या कारबोनेट आव् श्रायने देना अच्छा समकते हैं। दूध देना भी अच्छा समका जाता है। वैद्यकमें ऐसे उवरमें "बद्ध मान पिटपली" या "सितोपलादि चूर्य" देना हितकर है। दूधकी मनाही वैद्यकमें भी नहीं है, क्योंकि यह पुराना हो जाता है और पुराने ज्वरमें दूध देना परम हितकर है।

## वातबलासक ज्वरके लचाण।

नित्यं मंदज्वरो रुवः शूनः कुछ्रे ग सिद्ध्यति । स्तब्धांगः रलेष्मभूयिष्ठो नरो वातवलासकी ॥

रोज मन्दा-मन्दा ज्वर बना रहे, शरीर रूखा (सफेद) हो जाय, सूजन आ जाय, शरीर रुका हुआ-सा रहे और कफकी अधिकवा हो— ये जच्चा "वातवलासक" ज्वरके हैं। यह कष्टसाध्य है।

# नरसिंहज्वर या अर्द्धनारीस्वर ।

आहारसे उत्पन्न हुड ्रस्स दुष्ट होता है, तब शरीरमें कफ और पित्त दुष्ट होकर रहते हैं। इस कारण आधा शरीर शीतल और आधा गरम रहता है; यानी जिस तरह अद्ध नारीश्वरके शरीरका एक भाग कीका और एक भाग पुरुषका होता है; उसी तरह इस रस- ज्वरवालेका आधा शरीर शीतल और आधा गरम रहता है। इसलिये इस ज्वरको "अद्ध नारीश्वर" कहते हैं। जिस तरह नरसिंहके शरीरका एक भाग मनुष्यका और एक भाग सिंहका होता है; उसी तरह इस

क्वरवाले का एक भाग शीतल और एक माग गरम रहता है; इसीसे इसे "नरसिंह क्वर" भी कहते हैं।

जन दूपित पित्त कोठेमें रहता है और दूपित कफ हाथ-पिरोंमें रहता है; तन शरीर गरम रहता है और हाथ-पाँच शीतल रहते हैं। जन दूपित कफ कोठेमें रहता है और दूपित पित्त हाथ-पाँचोंमें रहता है, तन शरीर शीतल और हाथ-पाँच गरम रहते हैं।

## रात्रिज्वरके लक्षण ।

जिस मनुष्यके वात और कफ समान होते हैं तथा' पित्त चीए है, उसको विशेषकरके रातमें क्वर होता है; जिसके वात पित्त समान होते हैं और कफ चीए होता है, उसको विशेषकर दिनमें क्वर होता है।

# विषमज्वरोंमें सदीं और गरमीका कारण 📆

"सुश्रुत"में लिखा है,— जब चमड़ेमें कफ श्रीर वायु स्थित होते हैं, तक क्वरके आरम्भमें जाड़ा लगता है; यानी जाड़ा लगकर युकार चढ़ता है; लेकिन जब कफ श्रीर वायुका वेग शान्त हो जाता है; तब पित्त बलवान होकर दाह—गरमी— पैदा करता है। इस तरह युकारमें पहले ठएड लगती है श्रीर पीछे गरमी लगती है। उसी तरह चमड़ेमें रहनेवाला पित्त पहले अत्यन्त दाह—गरमी करता है; पीछे जब पित्तका वेग शान्त हो जाता है, तब वात श्रीर कफ बलवान होकर हाथ-पाँव श्रादिमें शीत करते हैं।

खुलासा यह है कि, जब वायु कफके साथ मिलकर रगोंमें बहतीं है; तब ज्वरके आदिमें जाड़ा लगता है। जब पीछे वायु कफसे अलग हो जाती है, तब कफ शान्त हो जाता है; उस समय वायु पित्तके साथ रगोंमें वहने लगती है; तब पित्तके कारणसे दाह पैदा हो जाता है; इसीसे जाड़ेके बुखारके अन्तमें प्यास बहुत लगती है। इसी तरह जब वायु पित्तके साथ रगोंमें बहती है, तब ब्वरके आदिमें दाह होता है; और पीछे पित्तके शान्त होनेपर, वायु कफके साथ नसोंमें बहने लगती है, तब कफ अपने स्वभावज गुणसे शीत पैदा करता है।

शीतपूर्वक श्रीर दाहपूर्वक दोनों प्रकारके क्वर संसर्गज होते हैं यानी त्रिदोष या सित्रपातसे होते हैं। कफ, वायु या पित्तका जैसा संसर्ग होता है वैसे ही होते हैं। जिस क्वरके श्रादिमें दाह होता है, वह कष्टसाध्य होता है श्रीर जिसके श्रादिमें जाड़ा लगता है, वह सुखसाध्य होता है।

्रश्रींस तरह वायुके मकोरोंसे समुद्रमें मालें उठती हैं छौर फैल जाती हैं, उसी तरह वायुके कारणसे दोष ज्वरकी करते हैं। जिस तरह समुद्रके उथल पुथल होनेसे जल किनारोंके ऊपर तक छा जाता है और उभारके उतर जानेपर वह जल उसीमें फिर लीन हो जाता है और उभारके विशेष वेगके समय उवर प्रचण्ड हो जाता है और दोषोंके शान्त होते ही ज्वर भी शान्त हो जाता है। ज्वर आदि सब रोगोंका असल कारण "वायु" ही है; यानी वायुसे ही ज्वर आदि सब रोग होते हैं।

विषमज्वर शरीरमें हर समय रहते हैं। स चापि विषमो देहं न कदाचिद्विग्रं चित । ग्लानिगौरवकार्श्येम्यः स यस्मान प्रग्रच्यते ॥ बेगेतु समतिकान्ते गतोयमिति लच्यते।

## थात्वंतरस्थो लीनत्वात्र सौच्म्यादुपलभ्यते । अल्पदोपेन्यनः चीग्रः चीग्रेन्यन इवानलः॥

मामूली तीपर देखनेसे ऐसा माल्म होता है कि, क्वर उतर हुंगा, अब अपने समयपर आवेगा; पर असलमें विपमडवर शरीरको नहीं छोड़ता। जब हम उसे शरीरसे गया हुआ सममते हैं, तब भी वह शरीरमें होता है। "सुश्रुव"में लिखा है, विपमड्वर कभी शरीरको नहीं छोड़ता, कुछ न कुछ शरीरमें बना ही रहता है, क्योंकि विपमव्यरवाला ग्लानि, भारीपन और छशतासे शून्य नहीं रहता। हाँ, क्वरका वेग शान्त हो जानेपर व्वर चला गया, ऐसा माल्म होता है, परन्तु वह जाता नहीं। वह और धातुओं गुप्त रूपसे छिपकर रह जाता है। अत्यन्त सूच्म होनेकी वजहसे माल्म नहीं होता। माल्म मले ही न हो, पर उसके अंशांश शरीरमें वने ही रहते हैं। थोड़े दोवोंके कारण क्वर उसी तरह दवा रहता है, जिस सर्थ इंधनके कम होनेसे आग मन्दी हो जाती है, उसकी वह तेजी नहीं रहती, राखसे उकी हुई माल्म तक नहीं होती; अथवा जिस तरह वीज कमीनमें पड़ा रहता है, समयपर उगता है; उसी तरह दोष आतुओं में बने रहते हैं और समयपर जोर करते हैं।

# चातुर्थिक विपर्यय त्रादिके कारण।

दोषोंका स्वमाव ही कारण रूप होनेसे, कपस्थानोंके विभागकी अपेक्षा रक्ते विना भी, चातुर्थिक विषय्येय आदि अन्य विषमज्बर अपने-अपने समयमें प्रकट होते हैं। जिस तरह बीज पृथ्वीमें पड़े रहते हैं और अपने नियत समयके आनेपर उगते हैं; उसी तरह दोप वातुओं में रहते हैं और अपना ठीक समय आनेपर ही कृपित होते हैं। "सुश्रुत" में लिखा है:—

### परो हेतुः स्वभावो वा विषमे कैरिचदीरितः । श्रागन्तुरचानुबन्धो हि प्रायशो विषमज्वरे ॥

्रोकोई आचार्य विषमव्वरका हेतु स्वभाव ही कहते हैं; यानी वे अपने स्वभावसे ही नियत समयपर आ जाते हैं। कोई इसमें प्रायः आगन्तुकको कारण मानते हैं। ध्यान रखना चाहिये, यह बातः चातुर्थिक विपर्ध्यय आदि अन्य क्वरोंके सम्बन्धमें कही है।

# विषमज्वरोंकी चिकित्सामें— याद रखने योग्य बातें।

- (१) "बङ्गसेन" ने कहा है,—सभी विषमज्वर सिन्नपातसे उत्पन्न होते हैं, उनमें जो दोप अधिक हों, उन्ही दोषोंकी चिकित्सा करनी जुड़िये।
  - (२) वाताधिक्य विषमस्थरको घृतपान और अनुवासन वस्ति तथा स्निग्ध और उप्ण अनुपानोंसे शान्त करना चाहिये; यानी वात- प्रधान विषमन्वरको घी पिलाकर, अनुवासन वस्ति करके तथा चिकने और गरम पदार्थ सेवन कराकर जय करना चाहिये।
  - (३) पित्ताधिक्य विषमन्वरमें गरम दूध-घी मिलाकर विरेचन— दस्त करानेके लिये देना चाहिये तथा तिक और शीतल पदार्थोंसे उसे नष्ट करना चाहिये।
  - (४) कफाधिक्य विषमन्वरमें वमन, पाचन, रूखे अन्न-पान, लंघन और गरम दवाओं के काढ़े—ये सब हितकारी हैं।
  - (४) वातोल्बण विषमन्वरको नष्ट करनेके लिये, काढ़ेमें "मधु" सोलहवाँ भाग डालना चाहिये; पित्तोल्बण विषमन्वरके नष्ट करनेके

लिए काढ़ेमें "शहद" आठवाँ माग डालना चाहिये। क्रफोल्यण विषमः ज्वरको नष्ट करनेके लिये "शहद" चार माग डालना चाहिये और मिश्री इससे विपरीत डालनी चाहिये।

(६) वमन और विरेचन द्वारा शुद्ध करनेसे विषमन्वर दूर होता. है। निशोध, पीपल या हरड़—इनमेंसे किसी एकको शहदके साथ चाटनेसे विषमन्वर दूर होते हैं। सव तरहके विषमन्वरोंमें वमन या विरेचन कराना चाहिये। निशोधके चूर्णमें शहद मिलाकर चाटनेसे विषमन्वर निश्चय ही नाश हो जाते हैं। "लोलिम्बराज" महाशय अपनी स्रीसे कहते हैं—

यो मजेत्समधुश्यामां हे हेमकलशस्त्रिन । विषमेषु व्यथास्तस्य न मवंति कदाचन ।)

हे सोनेके घड़ोंके समान स्तनोंवाली! जो शहदके साथ निर्शेष या पीपलके चूर्णको चाटता है अथवा जो कामी पुरुष शराव और सोलह वर्षकी खीका सेवन करता है, उसे विषमन्वरकी तकलीफ कमी नहीं होती।

- (७) विषमज्वरमें रोगीक पीनेको सुरा (शराव) और माँड देनी वाहिये। मोजनके जिये सुर्रा, तीतर और मोरका मांस देना वाहिये। ये पदार्थ हित हैं। खाछके साथ मांस, दूधके साथ मांस, दूहीके साथ मांस अथवा उड़दके साथ मांस खानेसे विषमज्वर नष्ट होता है।
- (म) चीण मनुष्यके वहुत दिनोंका सतत या विषमक्वर वहुं जाय, तो उसको क्वर-नाशक पथ्य या मोजनसे जीतना चाहिये। इस्ते मनुष्यका का क्वर अगर वसन, लंघन और इलके पदार्थोंसे शान्त न हों; तो उसे घी (दवाओंका बना घी) पिलाकर जीतना चाहिये। जैसे चन्द्रनादिश्व, कल्याण्यव्य, महाकल्याण्य्यत, ब्रद्पलप्यत और अस्तवद्पलग्न इत्यादि।

- (६) अगर रोगीको शीतके कारण तकलीफ हो, तो शीत-नाशक चिकित्सा करनी चाहिये। यदि दाइसे पीड़ा हो, तो दाह-नाशक चिकित्सा करनी चाहिये।
  - (१०) प्रलेपक ज्वरोंमें सब क्रियायें कफ-नाशक करनी चाहियें।
- (११) शीतज्वरों, मलेरिया ज्वरों, इकतरा और तिजारी चौथैया प्रमृति पारीसे आनेवाले ज्वरोंमें जो दवाएँ बिना ज्वरकी हालतमें दी जाती हैं, उन्हें ज्वर चढ़नेकी हालतमें न देना चाहिये। इन ज्वरोंमें अक्सर दवाएँ ज्वर रोकनेके लिये, ज्वर चढ़नेसे पहले ही दी जाती हैं और ज्वर चढ़ आनेपर बन्द कर दी जाती हैं; फिर दूसरे दिन या पारीके दिन, ज्वर चढ़नेसे पहले, फिर दी जाती हैं। हाँ, लोबान या आककी झाल प्रमृतिके चूर्ण ज्वर उतारनेके लिये दिये जा सकते हैं।
- ()१२) बहुत दिनोंके सततज्ञर और विषमन्वरोंमें हितकारक भोधन देना चाहिये। सतत और विपर्य्य आदि ज्वरोंका इलाज भी सतत और सन्तत आदि ज्वरोंकी तरह ही करना चाहिये।
- (१३) तिजारी श्रौर चौथैया न्वरमें वमन विरेचन साधारण कर्म करके चिकित्सा करनेसे जल्दी सिद्धि होती है।
- (१४) तिजारी और नौथैयामें साधारण चिकित्सा करनी चाहिये, क्योंकि विषमक्वरोंमें प्रायः ही आगन्तुकका अनुबन्ध होता है; अतः ये क्वर बिल, हवन, टोने, टोटके, जन्त्र-मन्त्र और दवा दोनोंसे आराम होते हैं। इनकी चिकित्सा उन्माद रोगकी चिकित्सासे बहुत मिलती है। विषमज्वरोंमें उन्माद और मृगीकी तरह धूप, धूनी और अझन तथा नस्यका प्रयोग करना श्रच्छा है।
  - (१४) अगर विषमन्वर रोगी बहुत दुबला हो, तो वाताधिका विषमन्वर अनुमान करना चाहिये। ऐसी दशामें पृत और आस्थापनः तथा अनुवासनसे इलाज करना चाहिये।

अगर रोगीकी आँखें, नाखून प्रमृति इल्दीकी तरह पीले हो गये हों, तो पित्त-प्रधान क्वर समम्तना चाहिये। ऐसी हालतमें विरेचन— जुल्लाव, दूध, द्धाओं के बने ची तथा कड़वे और शीतल नसखोंसे इलाज करना चाहिये।

श्चगर कप्तप्रधान विषयज्वर हो; तो वसन, पाचन, रुच श्चनुपान— विशेषकरके जङ्गन (हल्के भोजन) तथा काढ़े और गरम योगों— नुसखोंसे इलाज करना चाहिये।

- (१६) विपमन्वरमें चीकी प्रधान मात्रा देकर या खूब खिला-पिलाकर वमन करा देनी चाहिये।
- (१७) रसस्य न्वरमें यानी उस व्वरमें जो खानेके बाद आता हो, बमन और लङ्कन हितकारी हैं।

# विषमज्वरोंकी सामान्य चिकित्सा ।

#### पाचन क्वाथ ।

(१) सोनामक्सी, छोटी हरड़, काले दास और सीरा—इनका पाचन काढ़ा विषमक्वरोंमें देना चाहिये। परीक्तित है।

# विषमज्वर-नाशक गुसखे ।

(१) इन्द्रजी, पटोलपत्र और क्रुटकी (२) पटोलपत्र, सारिवा (गीरीसर), नागरमोथा, पाद और क्रुटकी (३) नीम, पटोलपत्र, त्रिफला, दाख, नागरमोथा और इन्द्रजी (४) विरायता, गिलोय, लाल चन्दन और सींठ (४) गिलोय, आमले और नागरमोथा—ये पाँचीं अकारके कादे पाँचीं प्रकारके विपमन्वरोंको सत्काल शान्त करते हैं।

#### "लोलिम्बराज" महोदय कहते हैं:-

श्रवले कमलातनुरक्तकले चलदक्तमले घतकामकले। श्रमृताब्दिशवं मधुमद्विषमे विषमे विषमेषुविलासरते॥

हे अवले ! हे लदमीके समान शरीरकी कलावाली ! हे कमलके समान चक्चल दृष्टिवाली ! कामदेवकी इच्छासे मधुर ध्वनिवाली ! कामकलामें प्रवीण ! गिलोय, नागरमोथा और आमलेका काढ़ा श्रीतल करके और शहद मिलाकर पीनेसे विषमन्वर नाश हो जाते हैं।

नोट — गिलोय गीली लेनी चाहिये, पर दूनी न लेनी चाहिये।

- (२) कंघीकी जड़ और सोंठका काड़ा बनाकर सेवन करनेसे शीत-कम्प और दाह्युक विषमस्वर मात्र दो तीन दिनमें नाश हो जाते हैं, परीक्तित है।
- (३) नागरमोथा, आमले, गिलोय, सोंठ और कटेरी इनके काढ़ेमें पीपलका चूर्ण और शहद मिलाकर पीनेसे विषमन्वर नष्ट हो जाते हैं। परीन्तित है।

"लोलिम्बराज" महोदय अपनी स्नीसे कहते हैं:-

वाङ्माधुर्यनितामृतेऽमृतलता लच्मीशिवामे शिवा। विश्वं विश्ववरे धनो धनकुचे सिंही च सिंहोदरि॥ एभिः पंचिभरौषधैर्मधुक्यामिश्रः कषायः कृतः पीत-श्चेद्विषमज्वरः किम्र तदा तन्वंगि न चीयते॥६२॥

हे अपनी मीठी बोलीसे अमृतको जीतनेवाली! हे लहमी और पार्वतीके समान कान्तिवाली! हे सारी क्षियोंमें श्रेष्ठ! हे सचन कुर्चोवाली और सिंहके समान ध्दरवाली! गिलोय, आमला, सोंठ, नागरमोथा और कटेहली—इन पाँचोंके काढ़ेमें शहद और पीपलंका चूर्णे सिलाकर पीनेसे, हे नाजुक वदन ! क्यां विषमव्वर नष्ट नहीं होता ? श्रवश्य होता है।

(४) लहसनके कल्कको क्षितिलके तेल और नमकके साथ मिला-कर, सबेरेके समय, सेबन करनेसे विषमन्त्रर और वात-सम्बन्धी अब रोग नाश हो जाते हैं।

नोट—यदापि "भाविमश्र"ने इस योगको सामान्यतया विपमन्तर-नाशक तिला है, पर इससे बायु श्रीर वायुसे उत्पन्न घोर विपमन्तर निश्चय ही नाश होता है। "वंगसेन"ने लिला है,—इसके सेवनसे यहुत दिनका पुराना घोर विपमन्तर श्रीर वातरोग नाश होता है। "सुश्रुत"ने सवेरेके समय घी श्रीर लहसनके सेवन करनेसे विपमन्तरका जाना लिला है।

"लोलिम्बराज" महोदय भी कहते हैं:—

नान्यानि मान्यानि किमौपघानि परन्तु कान्ते न रसोनकन्कात् । तैलेन युक्तादपरः प्रयोगो महासमीरे विपमन्वरेश्य ॥ ६७ ॥

हे सर्वाङ्गसुन्दरी! क्या और सब दवाएँ मान करने योग्य नहीं हैं श्रवहय ही मान करने योग्य हैं। परन्तु महान् वातरोग और विषमक्वरमें तेल मिले हुए लहसनके कल्कसे बढ़कर दूसरा नुसला नहीं है।

"वाग्महु" महोदयने भी कहा है—"प्रातः सतैलं लशुनं प्राग्मुक्तम् वा तथा धृतम् " "विषमन्वर कित्परम्।" सवेरेके समय तेलके साथ लहसन या पुराना धी सेवन करनेसे विषमन्वर नाश हो जाता है। लहसनके कल्ककी सभी शासकारोंने मरपूर तारीक की है।

- (४) एक वोले कलौंजीको आगमें मूनकर, पीछे उसमें वोला भर गुड़ मिलाकर खानेसे विषमन्त्रर नाश होता है।
- (६) दुलसीके पत्तोंके रसमें कालीमिर्चका चूर्ण डालकर पीनेसे विपमन्वर नाश हो जाता है।

छ:करकको परिसापा पृष्ठ ११० के फुटनोटसॅ देखिये।

- (७) द्रोणपुष्पी (गूमा) के रसमें कालीमिर्चोंका चूर्ण मिलाकर पीनेसे विषमञ्चर नाश हो जाता है।
- (८) कालाजीरा श्रीर गुड़ समान भाग लेकर, उसमें जरासा काल्मिमिर्चका चूर्ण मिलाकर खानेसे विषम अवश्य नष्ट हो जाता है।

नोट--ज़ीरेको गुड़में मिलाकर खानेसे विषमज्वर, वातरोग ध्रौर मन्दाग्नि,-ये नाश हो जाते हैं। गुड़, घी, शहद, वायबिड़क्न ध्रौर चाँवल सदा पुराने लेने चाहिये।

- (६) सींठ, जीरा और गुड़—इनको एक जगह पीसकर, गरम जलसे साथ पीनेसे अथवा पुरानी शराबके साथ पीनेसे अथवा माठेके साथ पीनेसे तत्काल शीतज्वर नाश होता है।
- (१०) परवल, हरड़, नागरमोथा, कुटकी, चिरायता, मुलेठी श्रीर गिलोय,—इन सातोंका काढ़ा सम्पूर्ण विषमस्वरोंपर उत्तम हैं दिससे खाँसी श्रीर अरुचिका भी नाश होता है।
- (११) द्रोणपुष्पिके रसमें मिश्री और जीरा मिलाकर, चार तोले रस पीनेसे प्रबल विषमज्वर नाश हो जाता है। परीच्तित है।
- (१२) चिरायता, हरड़, नागरमोथा, कटेरी, त्रायमाण, सोंठ, नवासा, कुटकी, वाट्याल (चिकणा), बला, कचूर, पीपल, परवल, कटेरी, नेत्रवाला, पीपलामूल और पित्तपापड़ा—इन सबको कूट-पीस-कर चूर्ण कर लो। इसका नाम "बोड़बाङ्ग चूर्ण" है। यह सब तरहके विषमज्वरोंको नाश करता है। परीचित है।
- (१३) चिरांयता, कुटकी, निशोध, नेत्रवाला, पीपल, बायबिड्झ, सींठ, कड़वी तूम्बी और हरड़—इनका काढ़ा सब तरहके ज्वरोंको नाश करता है और जठरामिको बढ़ाता है। परीचित है।
- (१४) कचूर, सींठ, पित्तपापड़ा, देवदार, जवासा, मटकटैया, मोथा, कुटकी और चिरायता—इन ६ दवाओं के काढ़ेको, शहद और

पीपलका चूर्णं मिलाकर पीनेसे सिन्नपात, विषमन्वर श्रीर जीर्णं-न्वर भी नाश हो जाते हैं। परीिचत है।

(१४) चौलाईकी जड़ सिरमें बाँधनेसे विषमज्वर शीघ ही भाग

च्चामि चलतां नहीहि मुग्धे शृणु वचनं मम तन्वि सावधानां ।। नसित शिरसि मेघनादमूले वजिततां विषमो विलासदृष्टे ।।६९।।

हे यौवनावस्थामें क़द्म रखनेवाली नाजनी! उछल-कूद् छोड़कर मेरी बात ध्यान लगाकर सुन! चौलाईकी जड़ सिरमें बाँघनेसे 'विषम अदर शीघ ही माग जाता है।

(१६) बत्तम गिलोयका कपढ़ेमें छना हुआ चूर्ण १०० तोले, गुढ़ १६ तोले, शहद १६ तोले, धी १६ तोले—इन सबको एक जगह मिला-कर लड़्डू बना लो। अपनी अप्निके बलाबलका विचार करके इसको खाओ। दितकारी और इलका तथा परिमित भोजन करो। इसके सेवन करनेवालेको कोई रोग नहीं होता, न बुढ़ापा आता है, न बीलें सफोद होते हैं। इसके खानेवालेको विवमज्वर, मोह, वातरक और नेत्ररोग कमी नहीं होते। यह परमोत्तम रसायन, सेघाजनक और त्रिदोष-नाशक है। इसके सेवन करनेवाला सो बरससे अधिक जीता है और देवके समान बली रहता है। इसका नाम "गुढ़ू ची मोदक" है। इसके सेवन करनेवें पाँचों प्रकारके विषमज्वर नाश होते हैं।

नोट--हमारी रायमें ची २० तोखे खेना अच्छा होगा। इसकी "असृत रस" भी कहते हैं। यह जुसख़ा परमोत्तम है। इसके सेवनसे विषमज्वर, प्रमेह, वात-रक्त और नेवरोगमें निरचय ही खाम होता है। वास्तवमें यह असृत ही है।

(१७) गिलोय, जुटकी, नीमकी जाल, घनिया, पटोलपत्र, पित्त-पापड़ा, सनाय और बड़ी इरड़—इन सब दवाओंको चार-चार मारो लेकर, सबको एकत्र कृटकर, आधा सेर जलमें पकाओ। जब आधापाव जल रह जाय, उतारकर जानलो । इस काढ़ेको निवाया-निवाया, दो-दो घएटेमें, ३ बार, सेवन करनेसे सब तरहके

नोट-अगर पित्तका ज़ोर ज़ियादा हो, तो इस काढ़ेमें ४ माशे लालचन्दन
भिना देना । अगर कॉसी हो, तो ४ माशे कटेरी मिना देना । अगर कब्ज़ हो,
तो दूरद और भी बदा देना । छोटे बालकोंको अवस्थानुसार कम मात्रा देना ।

यह नुसद्धा एक वैद्यराजने परीचा करके लिखा है ।

· (१८) पीपल, मिश्री, शहद, श्रौटा हुश्रा दूध श्रौर नौनी घी—इन सबको कलछीसे मिलाकर पीनेसे विषमन्वर नारा हो जाता है।

नोठ-दूधके शीतल होनेपर शहद मिलाना चाहिये; गरममें न मिलाना चाहिये तथा घी और शहद बराबर न सेना चाहिये।

(१६) घी, दूघ, मिश्री, पीपल श्रीर शहद—इनको एकमें मिला-कर सेवन करनेसे विषमन्वर दूर हो जाता है। इस नुसखेका नाम "पंचसार" है। इससे ज्ञतज्ञीया, ज्ञय, खाँसी श्रीर हृदय-रोगमें बहुत जाम होता है। पुराने ब्वरमें यह श्रच्छा काम करता है। दैं तज्ञत है।

नोट—शहद १ माग, धी २ माग, पीपल ४ माग, मिश्री म माग और दूध ३२ भाग—इस हिसाबसे इन दोनों (नं० १ म और १३) नुसख़ोंमें थे सब पदार्थ केने चाहिये। जिनको कचा दूध माफिक न हो, उन्हें दूध औटा जेना चाहिये; परन्तु औटते या गरम दूधमें शहद न मिलाना चाहिये। कचा दूध सदा "धारोष्ण" यानी धनोंसे निकलते ही, तत्काल, बिना हवा लगे पीना चाहिये। घारोष्ण दूध बलकारक, हलका, शीवल, असतके समान, श्राप्ति-दीपक और त्रिदोष-नाशक है। अगर दूध दुहनेके बाद शीवल हो गया हो, तो उसे आगपर गरम करके काममें जाना चाहिये। गायका दूध धारोष्ण और मेंसका दूध दुहकर शीवल हो जाय, तब काममें जाना चाहिये। गाय और मेंसके दूधके सिवाय और सब दूध कच्चे नुक़सानमन्द होते हैं। गरम किया हुआ दूध कफ तथा वात-नाशक होता है और गरम करके शीवल किया हुआ पित्त-नाशक होता है। दूधमें आधा जल डालकर औटाया हुआ और पानी-पानी जल जानेपर शेष रहा दूध कच्चे दूधसे भी अधिक होता होता है।

(२०) "सुश्रुत"में लिखा है,—धी, दूध, मिश्री और शहदके साथ व्यावल, पीपल सेवन करनेसे विषमन्वर जाते हैं। अथवा दूरा मूलके कादेमें पीपल मिलाकर पीनेसे भी विषमन्वर नाश होते हैं। सुरोंके मांसके साथ क्तम मदिरा (शराब) पीनेसे भी विषमह्वर जाते हैं। वर्द्धमान पीपलोंका सेवन करने और दूध शोरवा खानेसे भी विषमन्वर जाते हैं।

"लोलिम्बराज" महाशय कहते हैं:--

भवति विषमहन्त्री चेतकी चौद्रयुक्ता भवति विषमहन्त्री पिप्पलीवद्धभानां॥ विषमरूजमजाजी हन्ति युक्ता गुडेन प्रशमयति तथोग्रा सेव्यमाना गुडेन॥

शहदमें "हरहका चूर्णं" मिलाकर चाटनेसे अथवा "वद्धेमान, पिण्पली" सेवन करनेसे अथवा हरह, जीरा और अजनायनका दूर्ण सेवन करनेसे विपमन्वर नाश हो जाते हैं।

नीट-हमने वर्द मान पीपलको बीयाँ व्यापर रामवाणके संमान फलदायी देखा है। वर्द मान पीपल सेवन करनेकी विधि हमने धारी बीर्याञ्चरकी चिकि स्माने बिखी है, वहीं देख सेनी चाहिये।

- (२१) घनिया, लौंग, निशोध और सोंठ इनका चूर्ण गरम नलके साथ लेनेसे अग्निमान्दा, खास, अनीर्ण और विषमन्तर नारा हो जाते हैं। उत्तम नुसला है।
- (२२) हरी नाय, सोंठ और मिश्रीका कादा बनाओ । आठवाँ भाग जल रहनेपर बतार लो। मल-छानकर पी जाओ और ओढ़कर सो जाओ। इसके पीनेसे पसीने धाकर सर्दी निकल जाती है और शरीरमें फुरती था जाती है। यह कादा गरम है। अगर मातदिल करना हो, तो इसमें दूध मिला देना चाहिये।

- (२३) छुद्दारेकी गुठली श्रीर श्रींघेकी जड़को शीतल जलमें चन्दनकी तरह घिस लो। पीछे खानेके पानमें—इसमेंसे ४ रत्ती लगा-कर अपरसे लोंग, सुपारी, इलायची श्रीर कत्था वग्नैरह रखकर ऐसे ही तीन पान तैयार करो। ब्वर श्रानेके टाइमसे ढेढ़ घएटे पहले—श्राधे-श्राधे घएटेके श्रन्तरसे—एक-एक करके तीनों पान खा जाश्रो। इस तरह ३ दिन तक, हर रोज तीन-तीन पान खानेसे इकतरा श्रादि शीतब्वर भाग जाते हैं।
- (२४) कड़वे नीमके पत्ते ४० तोले, सोंठ ४ तोले, पीपर ४ तोले, कालीमिर्च ४ तोले, इरड़ ४ तोले, बहेड़ा ४ तोले, व्यामले ४ तोले, सेंघानोन ४ तोले, विरियानोन ४ तोले, बिड़नोन ४ तोले, जवाखार ४ तोले, सजीखार ४ तोले और अजवायन २० तोले—इनका चूर्ण बनाकर, रोज सवेरे सेवन करनेसे विषमज्वर नाश हो जाते हैं। परीज्ञित है।

तोट—सफेद कनेरकी जड़ रविवारको कानपर बाँधनेसे सभी विषमज्वर नाश हो जाते हैं।

(२४) पटोलपत्र, इन्द्रजी, देवदार, त्रिफला, नागरमोथा, दाख, मुलेठी, गिलोय और वासा—इनका काढ़ा बनाकर और शीतल होने-पर शहद मिलाकर पीनेसे नवीनक्वर, विषमक्वर प्रभृति सब तरहके क्वर आराम हो जाते हैं। परीचित है।

नोट-यह काढ़ा सभी तरहके ज्वरींको आराम करता है, विशेषकर सब तरहके विषमज्वरींपर तो रामवाण ही है। परीन्तित है।

# विषमज्वर-नाशक

# धूप, नस्य, यन्त्र-मन्त्र श्रीर टोटके प्रभृति ।

(१) सेंधानोन, पीपलके चावल और मैनसिल—इनको एकत्र तेलमें पीसकर आँजनेसे विषमन्वर नाश हो जाते हैं। (२) नीमके पत्ते, वच, कूट, हरह, सफेद सरसीं और गूंगलें इन सबको एकन्न पीसकर, घीमें मिलाकर घूप देनेसे विषमञ्चर नाशें हो जाते हैं।

(३) बिलावकी विष्ठाकी धूनी देनेसे विषमन्वरमें काँपना पूर्वाही

जाता है।

(४) सहदेई, बच, अपराजिता और नाई—इनकी शरीरमें भूप देनेसे अथवा इनका उबटन करनेसे सब तरहके क्वर शान्त ही जाते हैं।

(४) मोरकी पूँछके चँदोवेकी घूप देनेसे सब तरहके ब्वर और अहबाधा दर होती है।

- (६) गूगल, वच, कूट, नीमके पत्ते, जी, घी, इरह और सफेंद्र सरसों—इनकी भूप देनेसे सब वरहके व्यर नाश हो जाते हैं।
- (७) गूगल, रोहिष्त्या, वच, राल, नीमके पत्ते, आकर्के हर्जे, अगर और देवदारु—इनकी धूप देनेसे सब तरहके क्वर आराम होते. हैं। इसका नाम "अपराजिता" धूप है।
- ( प ) इन्द्रजटा, गायका सींग, विलावकी विष्ठा, सौंपकी क्राँचली, मैनसिल, मूतकेशी, वाँसकी छाल, शिवका निर्माल्य, थी, जी, सोरकी चाँद, वकरेके रोग, सरसों, वच, हींग, गोरोचन खीर कालीमिर्च हनको वरावर-वरावर लेकर, वकरेके मूत्रमें पीसकर, विधि सहित धूप देनेसे सब तरहके ब्वर, डाकिनी, पिशाच, त्रेत आदि वाधा दूर होती हैं। इसको "महेश्वर धूप" कहते हैं।
- (६) नीमके पत्ते, आमला, वर्च, इन्द्रजी, वी और लाल-इनव्यूप व्यवस्को इरती है।

श्राय क्रशायसमानमते मते मतिमतामतिमन्मथम्थरे ॥ ज्वरहरं रुगारिष्टशिवावचायवहविर्जतसर्पपृष्यम् ॥ ज्या

हे कुशात्र बुद्धिवाली ! हे पिर्वहतोंसे मान पाने योग्य ! हे काम-देवके जोरके मारे धीरे-धीरे चलनेवाली ! कड़वे नीमके पत्ते, आमला, बच, इन्द्रजी, घी, लाख और सफेद सरसों—इन सबको एकत्र करके, इन्हें भी धूप देनेसे ज्वर भाग जाते हैं।

- (१०) वच, हरड़ और घी,—इन तीनोंको आगपर डालकर, धूआँ देनेसे विपमञ्चर नाश हो जाते हैं।
- (११) "सुश्रुत"में लिखा है,—बकरी श्रीर भेड़का चमड़ा श्रीर खनके रोएँ, बच, कूट, लाख या गूगल तथा नीमके पत्ते—इनमें शहद मिलाकर रोगीको धूनी देनेसे विपमन्वर श्रीर जीर्णन्वर नाश हो जाते हैं। श्रगर कम्प भी हो, तो विलावकी विष्ठाकी धूनी देनी चाहिये।
- (१२) पीपल, सेंधानोन, तेल श्रीर मैनसिल—इनको धिसकर आँखों्में आँजनेसे विषमञ्चर नाश हो जाते हैं।
- हैं (१३) जिस समय ज्वर चढ़ने वाला हो, उस समय रोगीको विपरहित साँपोंसे या पालत् हाथियोंसे या बनावटी तस्करोंसे डराना. वाहिये और उस दिन खानेको न देना चाहिये।—"सुश्रुत"।

किन्तु घोर सन्निपातमें, जब किसी तरह आराम होनेकी उम्मीद न रहे, रोगीको साँपसे कटवानेकी विधि है। कहा है:—

कालीयके गदंदद्यादंशयोश्च प्रकोष्टयोः। ब्रह्मस्थाने शंखयोश्च सिन्नपात निवृत्तये॥

सित्रपातकी निवृत्तिके लिये साँपसे कटाना चाहिये तथा कलाई, कनपटी श्रीर बीच मस्तकमें दाग देना चाहिये।

- (१४) हीरा, पन्ना आदि रत्न, मंगलीक द्रव्य, सींगिया विषः अभृति धारण करनेसे भी विषमक्वर नष्ट हो जाते हैं।
  - (१४) एक मक्खी, आधी कालीमिर्च और जरा-सी हींग--इन तीनों: को पानीमें पीसकर आँखमें आँज दो, जुड़ी ब्वर भाग जायगा। जादू है।

- · (१६) उल्ल्का पंख और गूगल, काले कपड़ेमें लपेटकर यानी वत्ती-सी वनाकर, घीमें तर कर लो और उसे जलाकर काजल पाड़ लो। इस काजलके आँखोंमें लगानेसे चौथैया ब्वर माग जाता है। इसका अजीव असर होता है। सच पूछो तो जादू है।
- (१७) सफेद घतूरा, रविवारको उखाड़कर, दाहिने हाथमें वाँघो । एक ही दिनमें पारीका शीतब्बर भाग जायगा ।
- (१८) करंजुवेकी गिरी पानीमें पीसकर, नाकमें टपकानेसे जूड़ीक्वरसे छुटकारा हो जाता है। करंजुवेकी २ कोंपल श्रीर २ काली-मिर्च जलमें पीसकर पिलानेसे भी लाभ होता है।
- (१६) आककी जह २ तोले और कालीमिर्च १ तोले—इनको वकरीके दूधमें पीसकर, चने-वरावर गोलियाँ वना लो । व्यरकी पारीसे पहले १ गोली खिलाओ। इससे भी जाड़ेका व्यर कहूनूर-हो जाता है।
- (२०) आकके पीले-पीले पत्ते लाकर, उनको कोयलोंकी आगपर रखकर, उनकी राख कर लो। उस राखमेंसे ४ रती राख शहदमें मिलाकर, सबेरे चाटो। इस उपायसे भी जाड़ेका क्वर चला जाता है।

#### विषमज्बर-नाग्रक मंत्र ।

(२१) श्रों हां हीं क्लीं सुप्रीवाय महावल पराक्रमाय सूर्य्यपुत्र-यामिततेजसे एकहिक द्रशाहिक त्रयाहिक चातुर्थिक महाक्वर मूत-क्वर भयक्वर क्रोधक्वर वेलाक्वर प्रमृति क्वराणां दृह दृह पच पच-श्रवत श्रवत वानरराज क्वराणां वन्धवन्य हां हीं हुं फट् स्वाहा। नास्तिक्वरः। क्वरापगमनसमर्थ क्वरस्नास्यते॥ इस मन्त्रसे विषम-क्वर दूर होता है। खड़ियासे बन्दरकी शकत बनाकर, गन्ध, पुष्य श्रीर चावलोंसे वैद्यवर पूजा करते हैं। सुश्रीव नामक बन्दरोंके राजाका दिन्य मुख देखनेसे घोर एकाहिक क्वर नष्ट हो जाता है।

(२२) पार्वती, नन्दी छादि गण और मातृगण सहित श्रीसदा-शिवका पूजन करनेसे विषमज्वर नाश होते हैं। महाभारतके तेरहवें— श्रातुशासन पव्वमें कही—विष्णु भगवान्की स्तोत्रसे स्तुति करनेसे सब, तरहके ज्वर नष्ट होते हैं। माता पिता गुरु श्रादिके पूजन, महात्माओंके दर्शन, तप, सत्य, जप, होमदान और ब्रह्मचय्यंत्रत पालन श्रादिसे भी विषमज्वर चले जाते हैं।

(२३) निगु रही वानी सम्हाल्के पत्तों ने न्वरनाश करनेकी अपूर्व शिक्त है। निगु रहीके ६ माशे हरे पत्ते लेकर, हाथसे खूब मलकर, एक मलमलके कपड़े में बाँघकर, पोटलीसी बना लो। न्वर चढ़नेसे दें पाँच घष्टे पहले, इसको बारम्बार सूँ घो और इसके रसकी ३-४ बूँ द नाकमें टपकाकर, नस्यकी तरह अपर चढ़ाओ। इस उपायसे आश्चर्यजनक फल होता है। इसका मलेरिया या विषमज्वरपर कुनैनके समान फल होता है। वैद्यराज पं० नाथूरामजी शर्मा "वैद्य" सुरादाबादमें लिखते हैं—यह हमारा बीसों बारका आजमाया हुआ है।

एक श्रीर वैद्य महाशय भी लिखते हैं,--"सम्हाल्के पत्तोंका स्वरस, कपड़ेमें निचोड़कर, उसकी नस्य जेनेसे ब्वरका वेग कर्कता है।"

- (२४) ब्वरके चढ़नेसे तीन चार घर्ष्टे पहले, हुलहुलके पत्तींका रस सूँ घनेसे और उसे हाथ-पैरके नाखूनोंपर लगानेसे ब्वरका वेग रुकता है।
- (२४) ज्वरके बढ़नेके समय, ज्वरकी याद करनेसे जिसका ज्वर बढ़ता है, ज्यको इष्ट पदार्थोंसे या अद्मुत बातोंसे मुलाकर नष्ट कर देना चाहिये। रोगीका ध्यान बढ़ाने, ज्वर आनेकी बात मुला

देनेसे—याद आनेसे चढ़नेदाला ज्वर, निश्चय ही, नाश हो जाता है। हमने कितनी ही बार परीक्षा की है। "चरक"में लिखा है,—हमको अमुक समय ज्वर आवेगा, इसी जगह हमारे ज्वर आनेका समय हो गया इत्यादि प्रकारसे ज्वरका समय और स्थानकी चिन्ता करेंनेसे जिसको ज्वर आ जाता हो, उसके चित्तको अमीष्ट चित्र-विचित्र विषयों—किस्से-कहानियोंमें भुलावा देकर, वक्तको निकाल देनेसे ज्वर नहीं आता।

# सन्ततज्वर-नाशक नुसखे।

### ( हर समय चढ़े रहनेवाले ज्वरके लिये )

- (१) त्रायमाण, सारिवा, जवासा और कुटकी—इनका कादा सन्ततक्वरमें वातादि दोपोंकी निवृत्तिके लिये हित है। परीचित है
- (२) त्रायमाण, कुटकी, अनन्तमूल और गौरीसर (सारिवा)— इनका काढ़ा पीनेसे सन्तत-सततादि ज्वर और वातादि रोग दूर होते हैं।
- (३) पटोलपत्र, नागरमोथा, बृहह्त्ती (अभावमें दृन्ती या जमालगोटेकी जह ), कुटकी और सारिवा—इनका काढ़ा पीनेसे सन्ततब्बर नाश होता है।
- (४) कड़वे परवलके पत्तोंका रस निकालकर, कलेजेपर और सारे शरीरपर मलनेसे सन्ततक्वर और शीतक्वरमें लाम होता है। इसी तरह, कड़वे करींदेकी बड़ पानीमें घिसकर शरीरपर लगानेसे भी विषमक्वर नाश हो जाते हैं। परीक्तित है।

नीट-यह जार बहुत जहरीका होता है। इसमें आरम्भमें लीवन कराने चाहियें, दवा या अमें ने देना चाहिये। इसमें संविधात होनेका बहुत दर रहता है; इसिलये दवा और पथ्य खूब सोच-समककर देना चाहिये। पुराना पढ़नेपर हलका जुलाब देना हित है। मुनक्केके साथ सत्त गिलोय देना अच्छा उपाय है। मुनक्के सेककर और कालीसिच नमक लगाकर देना भी अच्छा है। भूखर्में मूं गुकें। यूष देना चाहिये।

# हिकमतसे—

#### सन्ततज्वर या दायमी तापका इलाज।

- (१) मुनका और सत्त गिलोय मिलाकर दो।
- . (२) गुलक्कन्द और सौंफ मिलाकर सवेरे शाम दो।
- (३) गुलक्कन्द, अनीसूँ, मस्तगी—तीनों ६-६ माशे मिलाकर रोगीको खिलाओ। उत्तम दवा है।
- ं ব্ৰি(४) शबंत गावजवान भी इस ज्वरमें श्रच्छा है।

# सततज्वर-नाराक नुसख्रे।

#### (दिनरातमें दो बार चढ़नेवा के ज्वरके किये)

- . (१) पररवल, हरड़, नीम, इन्द्रजी, गिलोय श्रीर जवासा—इनका काड़ा खाँसी प्रभृति युक्त सततज्वरको नाश करता है। परीचित है।
- (२) परवत (पटोलपत्र), इन्द्रजी, श्रनन्तमूल, हरड़, नीम, गिलोय श्रीर सुगन्धवाला—इनका काढ़ा पीनेसे सततव्वर नष्टहोता है।
- (३) कुटकी, खस, खिरेंटी, धनिया, पित्तपापड़ा और नागर-भोथा—इन औषधियोंका काढ़ा उस ज्वरको शीघ्र नष्ट करता है, जो एक दिनमें दो बार आता है। परीन्नित है।

(४) ब्बर बतर जानेकी हालतमें, ब्वर आनेसे पहले दो-दो चएटॉपर "महाब्वरांकुश वटी" ताचा जलसे निगलवा देनेसे, एक ही पारीमें या २-३ पारीमें, यह ब्वर तथा एकाहिक, अन्येद्युः, उतीयक और चातुर्थिक ब्वर निश्चय ही चले जाते हैं। देखो पृष्ठ १४८-१६१

# अन्येद्युः ज्वर-नाशक नंसखे ।

# (रोज-रोज आनेवाले विरके लिये)

- (१) दाख, परवल, नीमकी छाल, नागरमोथा, इन्द्रजी और जिफला,—इनका काढ़ा, शीतल करके, सबेरे ही पीनेसे, अन्येथुः क्वर (दिनरातमें एकवार चढ़नेवाला) आराम होता है। इस व्वरके लिये यह काढ़ा परमोत्तम है। परीक्षित है।
- (२) पटोलपन्न, नीमकी छाल, दाख, असलतारा, त्रिफला और अब्दूसा, इनके काढ़ेमें मिश्री और शहद मिलाकर पीनेसे एकाहिक-क्वर दूर होता है। परीक्षित है।
- (३) पीपल, आमले, हींग, दारुहल्दी, वच, राई और लहसन— इनको एकत्र वकरीके दूधमें पीसकर, नस्य लेनेसे एकाहिक क्वर नाश होता है।
- (४) सरस्वती नदीके तीरपर जो पुत्रहीन तपस्वी सरा, उसके लिये तिलाखिल देनेसे एकाहिक क्वर दूर होता है। अथवा "योऽसी सरस्वती तीरे" इत्यादि इस मन्त्रसे हाथमें पीपलका पत्ता लेकर तपेश करना चाहिये।
  - (४) मकड़ीके जालेको जलाकर, कांजल वनाकर, आँजनेसे धाहिक व्यर दूर हो जाता है।

- (६) काकजंवा (चकसेनी या मसी), बरियारा, काली तुलसी, आपामार्ग या चिरचिरा, पिठवन (पृष्टिपर्णी) और भाँगरा—इनमेंसे किसी एकको, पुष्यनज्ञमें, पवित्र होकर उखाड़ लाओ। इनकी जड़को लॉख धागेमें लपेटकर हाथ या गलेमें बाँघ दो। इस उपायसे एकाहिक- इवर भाग जाता है।
  - (७) उल्लूके दाहिनी तरफके परको सफोद सूतमें बाँधकर, कानमें बाँधनेसे एकाहिक स्वर भाग जाता है।
- (८) केंकड़ेके बिलकी मिट्टीका तिलक करनेसे भी एकाहिक क्वर भाग जाता है।

# व्तीयक श्रौर चाढार्थिक ज्वर-नाशक नुसख़े।

नियम—तिजारी और चौथैयामें वैद्यको पहले वमन और विरेचन साधारण कर्म कराकर, पीछे विशेष चिकित्सा करनी चाहिये।

(१) जस, जाज चन्दन, नागरमोथा, गिलोय, धनिया श्रीर सींठ,—इनके काढ़ेमें मिश्री श्रीर शहद हाजकर पीनेसे प्यास श्रीर दाह्युक्त रुतीयक ज्वर (तिजारी) नाश हो जाता है। परीचित है।

नोट-- "लोजिम्बराज" महोदय "गिलोय"के स्थानमें "पीपल" लिखते हैं।

- (२) रिववारके दिन, चिरचिरेकी जड़को सात लाल धागोंमें लपेटकर, कमरमें बाँधनेसे तृतीयक ब्वर (तिजारी) नष्ट हो जाता है।
- (३) शालिपणीं, श्रामला, देवदार, हरड़, श्रड़्सा श्रीर सोंठ— इनका काढ़ा बनाकर श्रीर उसमें शहद श्रीर मिश्री मिलाकर पीनेसे चौथैया ब्वर नष्ट हो जाता है। परीचित है।

(४) अगस्तके पत्तोंके स्वरसकी नास देनेसे बीधैया नाश हो जाता है। परीचित हैं≋।

नोद—इस रसको नाक्म डालनेसे आधाशीशीका दर्द भी आराम हो जाता है। परीवित हैं।

- (४) सिरसके फूल, हल्दी और दारुहल्दी—इनके कल्कर्में घीः मिलाकर नास देनेसे घोर चौथैया व्यर नाश होता है।
- (६) हाँगको पुराने घीमें पीसकर नास देनेसे चौथैया नाश होः जाता हैं । परीचित है।
- (७) वेलका गृदा और मधुमाघवीके चूर्णको, सफोर और तरुण बछड़ेवाली गायके दूधके साथ, रविवारके दिन अथवा पारीके दिन, पीनेसे बहुत दिनोंका चौथैया नष्ट हो जाता है।
- (=) सहदेईकी जड़को विधिपूर्विक कएठमें वाँधनेसे, एकाहिक, द्वाहिक, त्राहिक और चातुर्थिक स्वर दूर हो जाते हैं।

नोद—रविवारको हाथ या गलेमें बाँचनेसे अवश्य साम होता है। परा-

(६) सफ़ेर चिरचिरेकी जड़को, दूधके साथ, पीनेसे अथवा पानमें रखकर खानेसे वहत दिनोंका चौधैया नष्ट हो जाता है।

"जोजिम्बराव" महोद्रय श्रपनी खोसे कहते हैं:—

अलिएडत शरत्काल कलानिधि समानने। चातुर्धिकहरं नस्यं म्रनि द्रुमद्लाम्बुना॥

है शस्कालके पूर्ण चन्द्रमाके समान युखवाली ! श्रगस्त वृत्तके पत्तांका स्वामाविक (विना जल मिलाया ) रस स्वनेसे चौथेया नाश है। जाता है। श्रम् चातुर्थिको नश्यित रामठस्य घृतेन जीर्गोन युतस्य नस्यात् । जीलावतीनां नवयौवनानां युखावलोकादिव साधुमावः ॥ युगने घोम मिली हुई हींगके स्वनेसे चौथेया इस तरह नाश हो जाता है, जिस तरह श्रीहा करनेवाली नवयौवना क्रियोंके युख देखनेसे साधुजनोंकी सजनता नष्ट हो जाती है। (एक वर्षका वी पुराना होता है।)

And provided the same

(११) कुमारीके काते हुए सूतसे, रविवारके दिन, विरचिरेकी जर्दे। रोगीके हाथमें बाँघनेसे चौथैया नहीं आता। परीचित है।

- ं (१२) रिववारको चिरिचरेकी पत्ती लाकर और पीसकर गुड़में मिलाकर गोली बनाओ। ज्वर चढ़नेसे पहले १ गोली खाओ। इस उपायसे एक या दो पारीमें चौथैया भाग जायगा। परीचित है।
- . (१३) बराही बेलकी टहनी या जड़, पचरंगे सूतसे 'सुजामें या गलेमें बाँधनेसे तिजारी चली जाती है।
- (१४) गिलोय, आमले और नागरमोथेका काढ़ा पीनेसे चौथैया चला जाता है।
- हुने नोट—जगातार कुछ दिन पीनेसे जाता है; जस्दवाज़ीसे नहीं जाता। यरीचित है।
- (१४) कानका मैल निकालकर रहिमें लपेटकर, बत्ती बना लो। एक मिट्टीके दीपकमें काले तिलोंका तेल भरकर, उसमें उस बत्तीको रखकर, दीपकको जला लो और काजल पार लो। उस काजलके आँखोंमें आँजनेसे तिजारी भाग जाती है। परीचित है।
- (१६) नौसादर ३ रत्ती श्रीर कालीमिर्च २ दाने—कूट-पीसकर, प्रारीके दिन खिलानेसे चौथैया चला जाता है। परीचित है।

नोट—नौसादरको कालीभिर्चके साथ सेवन करनेसे ज्वर श्रवश्य एक जाता है। यह पसीना श्रौर पेशाब जानेवाजी है। दो-दो रची नौसादर दिनमें दो तीन बार जानेसे तिल्ली गलजाती है। यक्ततकी सूजन श्रौर ददैमें भी यह बड़ी उत्तम है। दस्त भी खुलासा जाती है। बवासीरकी भयङ्कर पीड़ा इसके जानेसे मिट जाती है। शीतल जलमें मिलाकर, इसका लेप करनेसे जमा हुशा खून पिघल-कर सूजन नाश हो जाती है। खियोंके स्तर्नोकी सूजन श्रौर बालकके फोते

·--

बढ़े हो जाने, जाज हो जाने और पीड़ा होनेपर, इसकी शीवज अजरें घोजकरें जेप करनेसे अवस्य जाम होता है। इसकी मात्रा १०११ रसी तक है।

- (१७) कलों जी ४ माशे महीन करके, शहदमें मिलाकर खिलाने से बीयेया चला जाता है। जिस दिन पारी हो, उस दिनसे ४ दिनों के बराबर खिलानी चाहिये।
- (१८) कुछ धत्रे के पत्ते पानके पत्ते श्रीर २॥ कालीमिर्च इनको पीसकर कालीमिर्चकी वरावर गोलियाँ वना लो। सवेरे-शाम एक एक गोली गरम जलके साथ खिलानेसे चीथेया चला जाता है।
- (१६) समन्दरफलकी गिरी, कालीमिर्च और तुलसीके सूखे पत्ते— इनको वरावर-वरावर लेकर कूट-झानकर चूर्ण बना लो। इस चूर्णकी मात्रा आध मारोसे दो मारो तक है। रोगीके मिजाज और उन्नका ख्याल करके मात्रा देनी चाहिये। चौथैया आनेके समयसे आध बख्टे पहले, एक खूराक चूर्ण जलके साथ खिला दो।
- (२०) कंजेके फलोंकी सींगी और कालीमिर्च—दोनों बराबेरें बरावर लेकर, महीन कूट-पीसकर चूर्ण बनालो। १ माशेसे दो माशे तक इसकी मात्रा है। इसके खिलानेसे पारीसे आनेवाले तिलारी चौथेया आराम हो जाते हैं। क्वर खूट जानेपर साक्ष्य लानेके लिये, ३ रत्तीसे ६ रत्ती तक खिलाना चाहिये। गर्मवती खियोंको यह दवा न देनी चाहिये। वड़ी अच्छी दवा है। परीचित है।

नेष्ट-नीवृके रसमें इस चूर्यंकी गीकियाँ बनाकर खिळानेसे भी विज्ञारी, चौथैया आराम हा जाते हैं। पारीके दिन, ज्वर आनेसे पहले ही चूर्य था गीकी देना।

(२१) अतीस की बढ़को महीन पीसकर चूर्ण कर लो। १॥-१॥ मारो या दो-दो मारो यही चूर्ण, जिस दिन क्वर आनेकी बारी न हों उस दिन, ४ बार, तीन-तीन घस्टेपर खिलानेसे विजारी, चौथेया आदि बारीके क्वर कक जाते हैं। क्वर आराम हो जानेपर, ताक्कत लानेके लिये तीन या चार रत्ती यही चूर्ण रोज खिलाना चाहिये। गर्भवतीको यह चूर्ण भी न देना चाहिये।

कोई-कोई लिखते हैं, —श्रौर क्वर-नाशक द्वाएँ गर्भवतीको गरमी। करता हैं, पर "श्रतीस" बुखारको नाश कर देता है। इससे गर्भवतीका क्वर, श्रतिसार श्रौर मन्दाग्नि श्रादि श्राराम हो जाते हैं। बालकोंकी तो यह दवा ही है, इसीसे इसे "शिशुमैषक्य" कहते हैं। श्रतीस, नागरमोथा, काकड़ासिंगी श्रौर पीपलका चूर्ण शहदमें चाटनेसे बालकोंके क्वर, श्रतिसार, खाँसी श्रौर वमन श्रवश्य श्राराम हो जाते हैं। क्वर चढ़नेके तीन चार घण्टे पहले, ढेढ़ या दो माशे श्रतीस सेवन करनेसे क्वर रक जाता है। यह चढ़े क्वरमें दे देनेसे भी कुनैनकी तरह हानि नहीं करता।

(२२) पोस्त खसखास जितनेकी चरूरत हो खतना ले लो। इसमें दें कालीमिन मिलाकर और काढ़ा बनाकर पिलानेसे कई दिनमें चीथैया चला जाता है।

(२३) काबुली हरहका बक्कल ३ तोले, कसीतके बीज १०॥ मारो, कासनीके बीज १० मारो, आल् बुखारा २० दाना, उन्नाव विलायती २० दाना, सौंफकी जहकी छाल ७ मारो और शाहतरा २ तोले—इन सबका काढ़ा बनाओ और चौथाई जल रहनेपर उतारकर छान लो। पीछे इस काढ़ेमें अमलताशका गृदा ४ तोले ४॥ मारो और माजून वर्द ४ तोले ४॥ मारो मिलाकर, फिर मलकर छान लो। इस काढ़ेके कई दिन तक पीनेसे चौथैया चला जाता है। अमीरी जुसला है।

' (२४) फिटकरीको भूनकर श्रीर उसके बराबर मिश्री मिलाकर, श्राधे भारोसे दो मारो तक खिलानेसे तिजारी ज्वर चला

जाता है। यह नुसला परीचित है। निसे खाँसी हो, उसे न देना चाहिये।

- (२४) अफीम १ मारो, कालीमिर्च २ मारो और वयूलका कोयला ६ मारो—इन सबको महीन पीसकर, एक मारो या कम जिल्ह्यादा म्यूर्ण, क्वर आनेसे डेढ़ दो घण्टे पहले, खिलानेसे विनारी क्वर माग जाता है। खानेको दवा खानेसे ६१७ घण्टे वाद देना चाहिये। यह ज्ञुसखा परीचित है।
- (२६) गिलोय, धनिया, लालचन्दन, कमलगट्टे की मींगी (हरी पत्ती निकाल फॅकना) प्रत्येक पाँच-पाँच मारो लेकर, तीन पाव जलमें काढ़ा करो। जब आधा पाव जल वाक़ी रहे, मल-छानकर, उसमें र तोला शर्वत नीलोफर मिलाकर पिला दो। इस यूनानी नुसखेके कई दिन पिलानेसे, युखसे तिजारी क्वर चला जाता है। परीचित है।
- (२७) नीलोफर १ वोला और खुनकला ६ मारो—डेढ़पाव के में औटाकर काढ़ा बनाओं। जब आघापाव पानी शेप रहे, तब मल-झानकर और मिश्री मिलाकर रोगीको पिलाओ। इस जुसखेसे भी विजारी बली जाती है। परीचित है।
- (२८) पुराने वोरेकी राख शहदमें या घीमें मिंलाकर चटानेसे इक्तवरा, विनारी और चीथैया तथा दिनमें दो बार आनेवाले उचर आग नाते हैं। परीक्षित है।
- (२६) सफेद चम्पेकी कली डएठल समेत पानमें रखकर, ब्वर -आनेसे पहले, आघ-आघ चएटेमें २ वार खानेसे इकतरा, तिजारी और चौथैया ब्वर नाश हो जाते हैं।
- (३०) माँग और गुड़की वेरके वरावर गोली वनाकर ज्वरः ﴿
   भढ़नेसे दो घरटे पहले सानेसे चौथैया नष्ट हो जाता है।

# शीतज्वर-नाशक नुसख़े।

- (१) इन्द्रजी, पँवारके बीज, अड़ूसा, गिलोय, सम्हाल, मृङ्गराज, सींठः भटकटैया और अजवायन—इन ६ श्रीषियोंका काढ़ा शीत-- क्वर रूपी बनके लिये अग्निके तुल्य हैं; यानी यह शीतब्बरको नष्ट करता है।
  - (२) हरताल श्रीर सीपका चूर्ण नी-नी भाग श्रीर नीलाथोथा
    .१ भाग लेकर, तीनोंको खरलमें डालकर, घीग्वारके रसमें खरल करो।
    जब सूख जाय, तब श्रारने उपलोंके गजपुटमें रखकर पकाश्रो।
    पकनेके बाद जब खूब शीतल हो जाय, पीसकर चूर्ण कर लो। इस
    चूर्णका नाम "भूतभैरव चूर्ण" है। इसमेंसे श्राधी रत्ती चूर्ण सफेद
    खाँड़के साथ मिलाकर, सवेरेके समय, सेवन करनेसे शीतब्वर नाश
    हो ज़ाता है। इस रसके खानेसे किसी मनुष्यको वमन होती है श्रीर
    किसीको नहीं भी होती है। यह रस एक दिनमें ही शीतब्वरको अवश्य
    नष्ट करता है। इसके अपर दोपहरके समय शिखरन श्रीर मातका
    पथ्य देना चाहिये।

नोट-इसीको "शीतमन्जीरस" भी कहते हैं । हरताज प्रसृतिको शोध जेना ।

(३) शुद्ध पारा ३ माशे, शुद्ध आमलासार गन्धक ३ माशे, शुद्ध विष ३ माशे, शुद्ध धतूरेके बीज ६ माशे और चूक ३६ माशे—सबको महीन घोटकर, मोटी सरसोंके बराबर गोलियाँ बना लो। अगर चूक सूखा हो, तो जँमीरी नीबूके रसमें गोलियाँ बना लो। इन गोलियोंका नाम "महाज्वरांकुश बटी" है। ब्वर आनेके समयसे ६ घण्टे पहले, या १२ घण्टे पहले, दो-दो घण्टेपर एक-एक गोली शीतल जलके साथ निगलनेसे इकतरा, तिजारी, चौथैया प्रमृति सब तरहके जाड़ा लगकर चढ़नेवाले ब्वर निश्चय ही आराम हो जाते हैं। चढ़े बुखारमें तथा

जिन बुखारों में जाड़ा न लगता हो, उनमें ये गोलियों न देनी चाहियें।
शीतपृथ्वेक क्वरोंके लिये ये गोलियों काल हैं। इनके सम्बन्धमें इसने
अनेक वार्ते पीछे पृष्ठ १४८—१६१ में लिखी हैं। यह हमारा सकदों
वारका परीचित नुसला है। कभी फेल नहीं होता। पारीके दिन,
क्वर आनेसे पहले, ६ गोलियों पेटमें पहुँच जानेसे निश्चय ही एक ही
पारीमें शीतक्वर भाग जाता है। अगर क्वरमें जहर जियादा होता है,
तो दो पारीमें तो क्वर उद ही जाता है।

- (४) पादकी जङ्का कादा कालीमिर्च मिलाकर पिलानेसे शीतंच्यर नाश हो जाता है।
- (४) शतावर और जीय-इन दोनोंको ६।६ माशे लेकर, पीस-कर चूर्ण कर लो। इस चूर्णको छटाँक भर जलमें घोलकर पीनेसे जाड़ेका बुखार चला जाता है।
- (६) तीन मारो खुरासानी अजवायन और ६ मारो मुहेर्जिका कादा पिलानेसे पारीका न्वर चला जाता है।
- (७) शोघा हुआ कुचला ३ माग और लौंग १ माग—इनको अदरसके रसमें घोटकर रती-रत्ती भरकी गोलियों बना लो। हर बार एक गोली शहदमें मिलाकर देनेसे शीतच्चर, आम-मरोड़ी और संप्रहणीमें लाम होता है। परीचित है।

नीट-जनर बदनेसे पहले ११९ गीली तीन-तीन घरटेपर देनेसे प्रच्छा फल होगा। १ दिनमें देा गीलीसे ज़ियादा न देनी चाहियें।

- (न) कुचलेके शोधे हुए बीजोंका चूर्ण १ रत्ती, या २ रत्ती, शहदमें मिलाकर चटानेसे शीतज्वर और प्रसूतिका रोगमें लाग होता है। परीचित है।
- (१) अफीम १ रती और नीमके पत्ते अढ़ाई—इन दोनोंको खुब/ धुपीसकर, गुड़में मिलाकर, चुने बराबर गोलियों बना लो। जूड़ी आनेसे

तीन घड़ी या सवा घरटे. पहले १ गोली निगलवा दीजिये। ज्वर शुरू होनेको हो; उससे जरा पहले १ गोली फिर निगलवा दें। परमात्मा चाहेगा, तो तीसरी गोलीकी जरूरत ही न होगी और जूड़ी आर्रे में हो जायगी।

ं (१०) हुलहुलके पत्ते, दाहिने हाथकी कलाईके जोड़पर, बाहरकी छोर रखकर, उसपर जरा-सी फिटकरीकी डली रखकर मजबूत बाँध दो। वहाँ एक फफोला पैदा होगा और बारीके दिन जूड़ी ज्वर न आवेगा।

i.

- (११) अनी फिटकरी और मिश्री दोनों पीसकर रोगीको खिला दो। इससे जाड़ेका ज्वर आराम होता है। इसकी मात्रा ४ रत्तीसे २ मारो तक है। रोगीका बलाबल विचारकर मात्रा नियत करना। यह जुसला जाड़ेका बुलार आराम करनेमें अच्छा है; पर छातीमें घाव या खिंदी हो, उसे न देना चाहिये।
- (१२) तुलसीके पत्ते ६ मारो, कालीमिर्च ४ दाने और पीप्ल १ दाना—इन सबको पीसकर और एक तोला मिश्री मिलाकर पीनेसे जाड़ेका ब्वर बन्द हो जाता है। ४-४ दिन पीना चाहिये।
- (१३) अफीम १ मारो, कालीमिर्च २ मारो और कीकरकी लक-इीका कोयला ३ मारो—सबको पीसकर एकदिल कर लो। रोगीके बलाबल और मिलाजको देखकर, एक मारो या कम जियादा ज्वर आनेके समयसे दो घण्टे पहले खिला दो। किन्तु निहार मुँह इस दवाको न देना; यांनी कुल हलका-सा खाना खिलाकर देना। अगर कोरे कलेजे दोगे तो क्रय हो जायगी। दवा खानेके ६-७ घण्टे बाद या (जियादा देर बाद खानेको देना, इससे पहले न देना। परमात्मा चाहेगा, तो एक ही मात्रामें काम हो जायगा; दूसरी खूराक न खिलानी पड़ेगी और ज्वर न आवेगा।

- (१४) कुछ धत्रेके बीज एक कुल्हहें में भरकर, उसके मुँ हपर एक मिट्टीका दकना देकर बन्द कर हो। पीछे उसपर कपड़ा चढ़ा-चढ़ा-कर मुखतानी मिट्टी लगा हो—ऐसा बन्द कर हो कि साँस न रहे। इसके बाद, उस कुल्हहें को तन्दूर या तेज माड़ में रख दो। कुई देर बाद, कुल्हहें के लाल हो जानेपर निकाल लो। शीतल हो जानेपर उसे सोल हालो। मीतर जो राख-सी निकले, उसमेंसे चार माशे या २ माशे राख पूरे जवानको खिला दो। बालकको २ या ४ रची देना। इस उपायसे जाड़ेका ज्वर चला जाता है।
- (१४) मकड़ीका एक सफ़ेर जाला साफ करके, गुड़में लपेटकर, वारीसे पहले निगल जानेसे जाड़ा नहीं चढ़ता और क्वर दूर हो जाता है। पर ३ दिन तक खाना चाहिये।
- (१६) आककी कली, जो खिली न हो, गुड़में लपेटकर और गोली बनाकर निगल जानेसे तीन दिनमें जूड़ी क्वर चला जाता है।
- (१७) घत्रा ४ तोले, रेवन्द्वीनी २ तोले = मारो, साँठ १६ मारो धौर बवूलका गाँद १६ मारो—इन सबको कूट-छानकर चने बरावर गोलियाँ बना लो। बाड़ा बुखार चढ़नेके पहले, बलाबल अनुसार १ या २ गोली किलानेसे शीतन्त्रर जाता रहता है।
- (१८) व्यरोंकी वारी रोकनेके लिये जिस तरह कंजेका चूर्ण वत्तम है। क्लरकी वारी रोकनेके लिये र माशे रसीत जलमें घोलकर, जिस दिन क्लरकी वारी न हो उस दिन पिलाओ। इसी तरह वो-दो माशे रसीत घोल-घोलकर दिनमें तील वार वार पिलानी चाहिये। इस तरह २-३ दिन पिलानेसे क्लर नाश हो जाता है। इसके पीनेसे आमाशयमें गरमी मालूम होती है, मूल यहती है और अलीए नाश हो जाता है। यह नुसला उत्तम है।

(१६) जस, लालचन्दन, धिनया, नरकचूर, सींठ और गिलोय हरी—ये सब बीस-बीस माशे लो। सबको अधकचरा करके ३ पुढ़िया बना लो। एक पुढ़ियाको आधसेर जलमें औटाओ; जब डेढ़ झटाँक जल रूई जाय, मल-झानकर पिला दो। इस काढ़ेसे जाड़ेका ज्वर आराम हो जाता है।

(२०) ककड़ी खाकर, ऊपरसे खट्टी छाछ पीने श्रौर विछीना विछाकर धूपमें जा बैठनेसे या सेक करनेसे या बकारा लेनेसे शरीरसे पसीना निकलेगा श्रौर शीतन्वर भाग जायगा। जब धूप न हो, तब सेक करनेकी जरूरत हैं; नहीं तो धूपमें बैठनेसे ही काम हो जायगा।

(२१) करेलेके पत्तोंके रसमें जीरा मिलाकर देनेसे, शीतपूर्वक कफिपत्तज्वर आराम हो जाता है।

## ज्वरहर बटी।

श्रायुर्वेदमें श्रनेक रामवाण श्रीषियाँ वर्णित हैं, उनमें यह 'ज्वरहर बटी" भी एक तत्काल फलप्रद महीषध है। पुराने ढँगके वैद्य इसको श्रिषकतासे व्यवहार करते हैं। इसमें व्वर-नाशक शिक्ष तीत्र है, विशेषकर पालीके व्वर श्रीर शीतव्वरोंमें यह अक्सीरका काम करती है। यद्यपि यह विषाक्त-ज्ञहरीली श्रीषधि है; परन्तु क्रनैनके समान उतनी हानिकारक नहीं है। इसके प्रस्तुत करनेकी विधि इस प्रकार है:—

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध गोदन्ती हरताल और सोमल खार (संखिया),—इन चारों श्रीषधियोंको समान माग लेकर, पहले पारे और गन्धक दोनोंको एकत्र खरल करके कज्जली बनाले; फिर उसमें भूगोदन्ती हरताल और सोमल डालकर एक पहर तक खरल करके धूपमें सुखा दे। फिर दूसरे दिन इसी प्रकार श्रदरखके रसमें खरल करके धूपमें सुखा दे। इस प्रकार सात दिन तक बराबर श्रदरखके रसमें खरत करे और धूपमें सुकाने। फिर उसकी सरसोंके समान

यह क्वरकी चत्कृष्ट औपिष्ठ है। नवीन क्वर और साम क्वर एवं निराम क्वरमें यह बहुत अच्छा फल करती है। कुनैनके समान हैंसमें इमली आदि खट्टे पदार्थों को सेवन करनेसे किसी प्रकारकी हानि नहीं होती। इसके द्वारा क्वरके वन्द होनेपर रोगी यथेच्छ आहार कर सकता है; किन्तु कुनैनको सेवन करनेपर रोगी यथाकि भोजन नहीं कर सकता।

इस औपिधकी मात्रा रोगीके वल और अवस्थानुसार १ से ४ गोली तक है, किन्तु यह अत्यन्त उम है; इस कारण छोटे-छोटे यालकोंको, पित्तकी प्रकृतिवाले और अति दुर्वल मनुष्योंको एवं गर्भवती खियोंको यह नहीं देनी चाहिए। एक मारो या दो मारो मिश्रीके साथ यह औपिध पीसकर, थोढ़े शीतल जलके साथ सेवन करनी चाहिए। कोई-कोई वैद्य इसको अदरखके रसके साथ सेवन कराते हैं, किन्तु अदरखके रसके साथ इसके और भी तीक्षण और गरम हो जानेकी सम्मावना है; यदि ज्वरमें कफकी अधिकता हो, तो दूसरी बात: है। परन्तु तो भी खूब सावधानीके साथ ही इसे ज्यवहार करना चाहिए।

श्रीपिष सेवनके अन्तर्में, रोगीके शिरपर बढ़िया बमेलीका तेल या मगजकद्द्का तेल मलना चाहिए और रोगीको खानेके लिए अन्तर्म अंगूर, शन्तरा, ईलका रस, नारजी का शर्वत आदि पदार्थ देने चाहियें। जो क्वर बरावर एकसा ही चढ़ा रहता है, कभी विच्छेद नहीं होता यानी कभी नहीं उतरता, उसमें यह औषि नहीं देनी चाहिये। किन्तु सविराम (जो घटता बढ़ता है) नवीन मलेरियादि ज्वरोंमें दो तीन दिनमें ही यह अपना विलक्त्या गुरा दिखाती है। एक दिनमें यह दो बार सेवन करानी चाहिये।

यदि भूलसे यह श्रोषधि श्रधिक मात्रामें सेवन की जाय, -तो नीचे लिखे लत्त्रण होते हैं:-जैसे नाड़ीकी गति अत्यन्त तीव हो जाती है, शरीरमें रोमाब्च हो आते हैं, बार-बार जम्हाई आती है और बारम् त्रार वमन होने लगती हैं। और भी बहुतसे हानिकारक लच्चण होते हैं। इसलिये इसको उपयुक्त मात्रासे ही व्यवहार कराना चाहिये। इसको अधिक मात्रासे सेवन करानेपर, रोगीके शरीरपर शीतल उपचार करने चाहिए। रोगीके सिरपर माखन या कचा दूघ मलना चाहिए और उसको बरफ मिलाकर दूध या मलाईकी बरफ अनार, शन्तरा आदि पदार्थ खानेको देने चाहिए । इस औषधिमें सोमल-संखिया अत्यन्त तीच्या विष है। यह बहुत थोड़ी ही मात्रासे मनुष्योंको मार देता है। उसी प्रकार गोदन्ती हरताल भी एक तीच्ए पदार्थ है; किन्तु यह दोनों पदार्थ पारे और गन्धककी कृज़्लीके साथ मिलकर श्रीर श्रद्रसके रसके साथ खरल होनेसे— हरा । राजायनिक प्रक्रिया द्वारा—एक और ही नवीन प्रमाव उत्पन्न करते हैं। उस प्रभाव या उस शक्तिके द्वारा श्रीषिध शीघ्र ही श्रनेक उपद्रवीं सहित नवीन ज्वरको दूर कर देती है। अ कृष्णलाल वैद्य।

## शीत-नाञ्चक उपाय । ( जाड़ेके ज्वरोंके लिये )

(१) शीतसे पीड़ित न्वररोगीको मारी कम्बल उदाश्रो और तोशक, लिहाफ, गरम ऊनी कपड़ोंसे जाड़ा दूर करो। पुष्ट जाँघोंबाली और बड़े-बड़े नितम्बोंबाली तथा कठोर कुचोंबाली स्नीसे श्रालिङ्गन कराश्रो। इन उपायोंसे जाड़ा नाश हो जाता है। श्रालिङ्गन करनेसे

क्ष यह जुसख़ा हमने मुरादाबादके "वैद्य" नामक मासिकपत्रसे लोकोपका-रार्थ लिया है। "वैद्य" प्रत्येक आयुर्वेद-प्रेमीके देखने लायक पत्र है। उसमें वैद्यक सन्त्रन्थी अनेक उत्तमोत्तम लेख और अनुमूत योग जुपते हैं। मँगानेका, पता—मैनेजर "वैद्य" मुरादाबाद, यू॰ पी॰।

जब जाड़ा लगना वन्द हो जाय और रोगीका कामदेव चैतन्य हो, तब कीको रोगीके पाससे हटा लो। पीछे जब दाह पैदा हो, तब दाह-नाशक उपाय करो।

(२) हरड़, नाई, कुटकी, गिलोय, गूगल, भटेड (श्रकावर्में गठिवन), सहदेई, बच और कूट—इन सब दवाधोंकी धूप वनाकर देनेसे अथवा इन सबको पीसकर, इनका शरीरपर लेप करनेसे शीतकां नाश होता है। अथवा हरड़ आदि नौ दवाओंको पीसकर,—उसमें लबए, जवाखार और नीवृका रस मिलाकर तेल पकानेसे और उस तेलकी मालिश करनेसे भी शीत (बाड़ा लगना) नाश हो जाता है। इस लेपका नाम "कायस्थादि लेप" धूपका नाम "कायस्थादि धूप" और तेलका नाम "कायस्थादि तेल" है। (तेल पकानेकी विधि पुस्तकके अन्तमें देखिये)।

"सुश्रुत"में भी जिखा है, कफवातजनित न्वरमें शीत-पीडित मनुष्यको उष्णुवर्गीकी श्रीपियों (जैसे कटफजादि) के जेपसे शी श्रीर गरम उपाय करनेसे शीत शान्त हो जाता है। "आरम्बधादि-गण्" का काढ़ा करके पिजानेसे भी जाम होता है।

(३) "लोलिम्बराज" महोद्य अपनी स्त्रीसे कहते हैं—शीतस्वरसे दुस्त्री मनुष्यको अगर अधिक जाड़ा लगे, तो नीचे लिखे उपाय करने चाहियें:—

१—सोंठ, मिर्च और पीपल मिलाकर माठा या छाछ पिलाको।

२--शराब पीनेसे परहेज न हो, तो शराव पिलाओ।

२--जिसमें घूआँ नहो, ऐसी आगकी मरी खँगीठीसे रोगीको तपाओ।

४ - कम्बल या नैपाली कम्बल अथवा रुईकी सौड़ उदाओ।

४—जिस मृगनयनीकी देहमें यौवनके मदका आलस्य हो और जिसकी वड़ी-बड़ी कुचोंपर केशर और अगरका लेप हो रहा हो, उसका खूब आजिङ्गन कराओ।

- (४) "बंगसेन"ने लिखा है,—शीतपूर्विक ज्वरवाले रोगीकी वात-नाशक चिकित्सा करो। उसे सुखोध्ण (निवाये) जलमें डुवाकर स्नान कराश्रो श्रीर रेशमी तथा ऊनी गरम कपड़े पहनाश्रो-उढ़ाश्रो श्रीर हवा न हों, ऐसे स्थानमें बैठाकर "काली श्रगर"की धूप दो श्रथवा पीछें लिखी हुई "कायस्थादि धूप" दो।
  - (४) तुलसी, बन तुलसी और सहँजनेके पत्तोंको दहीके तोड़ और गोमूत्रमें पीसकर लेप करनेसे भी शीतज्वर नाश हो जाता है

### दाह-नाशक उपाय ।

#### ( जाड़ेके ज्वरोंके लिये )

- (१) शीत मिटते ही जब दाह होने लगे, तब श्रारण्डके शीतल पत्ते घारण करनेसे दाह शान्त हो जाता है। लिपी हुई जमीनपर रिंग्डके पत्तोंको बिछा दो। पीछे दाहज्वरवालेके शरीरपर, उन पत्तोंको घारण करो; तो दाह श्रीर ज्वर दोनों शान्त हो जायँगे।
  - (२) सृगनयनी, कठोर कुचों श्रीर मोटे-मोटे नितम्बोंवाली, यौवनके मदसे माती युवतीके स्तनोंपर चन्दन, कपूर श्रीर केसर लगा-कर दाहवालेसे श्रालिङ्गन कराश्रो। जब दाह शान्त हो जाय श्रीर रोगीकी इच्छा मैथून करनेकी हो, स्त्रीको हटा लो।
  - (३) नीमके पत्तोंके काढ़ेमें शहद और राव मिलाकर, दाहवालेकों कंठ तक पिलादो और पीछे उँगली डालकर वमन कराओ। इस उपायसे दाह अवश्य नाश हो जाता है।
  - (४) दाहवालेको चित्त सुलाकर, उसकी नाभिपर काँसी या ताम्बेका श्रोंडा बासन रखकर, उसमें ऊपरसे अत्यन्त शीतल जलकी धारा छोड़ो। इस उपायसे दाह अवश्य नाश हो जाता है।

ď

- · (४) जिन वार्तों या मकानोंमें फञ्चारे लग रहे हों, उनमें रोगीको स्वानेसे, वियोंका आलिंगन करानेसे और खसके पंखेकी हवा करनेसे दाह शान्त हो जाता है।
- (६) नीचे लिखे डपायोंमेंसे कोईसा डपाय करनेसे शह श्रद्धस्य नाश हो जाता है:—
  - १—सी वार या इजार वार घुते घीकी मालिश कराश्रो छ।
  - ?—जीके सत्त्को जलमें सानकर लेप करो।
  - २-वेर और आमलोंके पत्तोंको काँजी या दहीमें पीसकर लेप करी।
  - ४-वेरके पत्तोंको पीसकर श्रीर माग वनाकर लेप करो।
  - ४-नीसके पत्तोंके कागोंका लेप करो + ।
- ६ अनारकी झाल, वेरकी झाल, लोघ, कैथ और विजीरा, इनको नलमें पीसकर और धीमें मिलाकर, सिरपर लेप करो। इससे स्वास और दाह दोनों शान्त हो नायँगे।
- (७) कलम्बक, वेरीकी झाल, अनन्तमृत, अलेठी और चन्द्रके अ इनको काँजीमें पीसकर, धीमें मिलाकर, सिरपर लेप करनेसे प्यास और वाह शान्त हो जाते हैं।
  - ( ५ ) विजारे नीवूके स्वरसको, शहद और धीमें मिलाकर सेवन.

ह "कोकिन्द्रतान" नहेत्वय अपनी स्त्रीसे कहते हैं:— सहस्रघोतेन घृतेन जाताम्यङ्गसदीपः कुशतां विमति। श्रन्यांगनासंगम सादरस्य स्वीयेषु दारेषु यथाभिलायः॥ हजार वार बोवे हुए घीसे दाह इस तरह नाग्न है। जाता है, जिस तरह परायी जीके चाहनेवाले पुरुषकी श्रमिलाया अपनी स्त्रीमें नष्ट हैं। साती है।

+ "वीक्षिम्बराव" महोदय कहते हैं:--

तृड्दाहमोहाः प्रश्मं प्रयान्ति निम्नप्रवालोत्थितफेनलेपात्। यथा नराणां धनिनां धनानि समागमाद्वारिकलासिनीनाम्॥

नीमके पर्वेकि फार्गोंके लगानेसे प्यास, दाह और मेंह हस तरह नाश हो. जाते हैं, जिस तरह वेश्यायोंके सङ्गते धनवानोंके धन नाश है। जाते हैं। करनेसे तालुशोष (तालवा सूखना) दूर होता है। श्रगर सिरमें दाह हो, तो इन्हीं चीजोंमें सेंधानोन और मिलाकर सिरपर लेप करो।

(६) प्याससे न्याकुल मनुष्यको, शीतल जलमें शहद मिलाकर कंठरांक पिलाओ और फिर वमन करा दो। इसी तरह कई बार कंठ तक पिलाकर वमन करानेसे प्यास शान्त हो जाती है।

### षद्तक तेल।

(१०) षट्तक तेल भी दाह सहित ज्वरको नाश करता है; यह

सजी, सोंठ, कूट, सूर्वा, लाख, हल्दी, सफेदचन्दन और मजीठ, इन सबको बराबर-बराबर लेकर और पीसकर लुगदी बना लो अथवा काढ़ा बनाकर, इनके बराबर तेल और तेलसे छः गुनी छाछमें तेल पकालो। यहां "बट्तक तेल" है।

कानिकी विधि — सज्जी आदि आठों दवाओं को आध-आध पाव की लो। पीछे इनको जौकुट करलो। रातके समय इन दवाओं को १६ सेर जलमें मिगो दो। सबेरे काढ़ा पकाओ। जब चार सेर जल रह जाय, उतारकर मल-छान लो। पीछे इस काढ़ेको तथा १ सेर काले तिलों के तेलको तथा ६ सेर गायके माठेको मिलाकर, कलईदार कढ़ाही में आगपर चढ़ा दो और मन्दी-मन्दी आगसे पकाओ। तेलमात्र रहनेपर उतार लो, पर तेल जरा भी जलने न पाने। पान आधपान पानी रह जाय, तो हर्ज नहीं। शीतल होनेपर तेलको नितारकर बोतलमें भर लो। इस तेलसे दाह और शीत दोनों लाभ होता है। विवमक्त्ररी और जीगाँ जनरीके दाह नाश करने में यह तेल अक्सीर है। परीचित है।

महाषट्तक तैल।

(११) रायसन, सोंठ, कूट, चन्दन, हल्दी, मुलेठी, पीपल, खिरेंटी, लाख, सेंघानमक, सारिवा, मूर्वा, देवदार, बहेड़ा, खस, सम-

न्द्रफेत, सुगन्धित तृण् और सुगन्धवाला—इन स्त्रीपधियोंके साथ ६ गुने तक यानी माठेमें सिद्ध किया हुआ तेल, हाहपूर्विक और शीत-पूर्वक चोर क्याको नष्ट करता है। यह "महापट्तक तेल" है। नीट-इन १८ द्वाशोंका एक एक घटाँक लेकर, रातका १८ सेर वहमें िमती हैं। सबेरे काका बना लें। श्रीर श्रा तेर पानी रहनेपर उतार लें। पीछे काले तिलोंके १ सेर तेल, ६ सेर माठा और इस कारेका कलहेदार कराहीमें पकाकर (१२) लाचादि तेल क्वर नाश करनेमें मशहूर है। इस तेलसे रेन पना ले।। (क) लालका रस ४ सेर, साफ काले तिलॉका तेल १ सेर झीर वियमज्बर और जीर्यंब्बरमें बहुत लाम होता है। माठा ४ सेर—इन तीनोंको अलग-अलग तैयार रक्लो। (ख) शतावरी, हल्दी, मुलेठी, रास्ता, असगन्य, कुटकी, मरोइ-फली, रेगुका बीज, चन्द्रन, नागरसोथा, देवदार और कूट-र्ज़ बारह दवाओंको एक-एक तोला लेकर, पानीमें सिलपर भाँगकी तरह (ग) चूल्हेके नीचे सन्दी-मन्दी आग जलाओ। अपर कृलईदार कढ़ाही चढ़ाकर उसमें लुगदी, रखा हुआ १ सेर तेल, लाखका रस पीसकर लुगदी बनालो । ४ सेर और माठा ४ सेर सबको डाल हो और धीरे-धीरे पकाओ। जब तेलमात्र रह जाय, माठा और लाखका रस जल जाय, उतार लो। यह "लाजादि तेल" सव तरहके विषमज्वरोंको, जीर्याज्वरको तथा शीतल होनेपर, झानकर बोतलॉर्मे भर लो। पीठ, त्रिकस्थान और देहकी इड्फूटन तथा पीड़ाको शान्त करता है। इनके सिवाय दुर्गन्य, खुजली, भ्रम तथा वातरोगोंको नाश करता है। लाल का रस बनानेकी विधि। पहले लाखका रस तैयार कर लेना चाहिये, तव तेल पकानेकी तैयारी करनी चाहिये।

जितनी लाख लो, उसका दसवाँ माग लोध लो, श्रीर लोधका दसवाँ माग सज्जी लो तथा थोड़ी-सी चेरकी पत्तियाँ लो। पहले लाखको धोकर साफ कर लो। रातके समय लाखको उसके वजनसे १६ हीने जलमें भिगो दो। सवेरे उसे कढ़ाहीमें चढ़ाकर ऊपरसे लोध, सज्जी श्रीर वेरकी पत्तियाँ डाल दो श्रीर मन्दामिसे पकाश्रो। जब चार सेर जल रह जाय, उतार लो। बस, यही "लाखका रस" है। इसे तेल बनाते समय काममें लाश्रो।

नोट—प्रज़न इस तरह रखना ठीक होगा। बाख १ सेर बो, कोध द ती ले जो, सजी १० मारो जो श्रीर बेरकी पत्तियाँ श्राध पाव जे जो। १ सेर बाखको १६ सेर जलमें भिगो दो। चौथाई पानी रहनेपर उतार जो। श्रापका ४ सेर जाखका रस चाहिये श्रीर इस हिसायसे उतना ही रह बायगा।

## प्रलेपक ज्वरकी चिकित्सा ।

- (१) इस न्वरमें "स्वर्ण मालती वसन्त" २ रत्ती, गिलोयका सत्त २ मारो, छोटी पीपर २ रत्ती और छोटी इलायची १ रत्ती—इन सबको शहदमें मिलाकर चटानेसे इस ज्वरमें लाम होता है। यह नुसला ताक्षत भी बढ़ाता है और जीर्णज्वरको भी नाश करता है। मात्रा कम या जियादा रोग और रोगीका बलाबल विचारकर देनी चाहिये।
- (२) "सितोपलादि चूर्णं"के सेवन करनेसे भी यह ज्वर नाश हो जाता है। इस चूर्णंसे मेद बढ़ती है और जीर्णंज्वर तथा चय आदि नाश होते हैं। इसे शहदमें मिलाकर चाटना चाहिये।
  - (३) "वर्द्ध मान पिष्पली"के सेवन करनेसे भी यह उवर नाश हो जाता है। यह जीर्णंज्वर श्रीर विषमज्वरपर श्रमृत है।

(४) पाव भर गायके दूधमें ६ सारो शहद, द मारो घी, १४-२० कालीमिर्च और तोले भर मिश्री मिलाकर पिलानेसे खून वढ़ता है। आरम्भमें इतना ही देना चाहिये; पच जानेपर इसी निस्त्रतसे वढ़ाकर देना चाहिये।

निरोग गायका दूध जल मिलाकर श्रीटाना चाहिये। श्रीटते समय ही मिश्री श्रीर घी मिला देना चाहिये। दूध मात्र रह जानेपर डलारकर शीवल कर लेना चाहिये। शीवल होनेपर, शहद श्रीर काली-मिर्च मिलाकर पी जाना चाहिये।

नोट---ये चारों नुसख्ने परीजित हैं। श्रीर उपाय जीर्यंज्वरमें जिसे हैं। ज्यान रजना चाहिये, यह ज्वर प्रायः राजयचमामें ही होता है।

## मलेरिया ज्वर ।

#### ( विषम शीतज्वर )

सव तरहके पुराने क्चरोंमें मलेरिया ज्वर प्रधान है। इसको आयु-वेंद्रमें "विषमशीतज्वर" कहते हैं। इसे डाक्टरीमें इन्टर्सिटेस्ट फीवर (Intermittent fever) मार्श फीवर (Marsh fever) अथवा एग्यु (Agne) कहते हैं। यूनानी हिकमतमें इसको "तपे नीवती" कहते हैं। उर्द पढ़े-लिखे लोग इसे "तपे लर्जा" कहते हैं। साधारण लोग जूड़ी क्वर या जाड़ेका क्वर कहते हैं। मारवाड़ी इसे "सिया ताप" कहते हैं। इसका कारण मलेरिया यानी जहरीली हवा है, जो मुचोंकी पत्तियों वरीरहके सड़नेसे पैदा होती है। पोखरों या डवोकरोंमें पानी रह जाता है; पीछे उसमें पत्तियाँ और घास-फूस पड़कर सड़ते हैं, उससे विष पैदा होता है और वही विप हवा और पानीमें मिलकर "मलेरिया ज्वर" पैदा करता है। मलेरिया इन ज्वरोंका प्राफ्ठत कारण है और सर्दी लगना, अधिक मिहनत, जराव जलें विना, दूषित या भारी भोजन करना आदि निमित्त कारण हैं। यों तो यह ज्वर सब अवस्थाओं आता है, पर जवानीमें विशेषकर आता है। जिस साल गरमी अधिक पड़ती है, उस साल वर्षाकालके बाद मलेरिया बहुत फैलता है। यों तो आजकल मलेरिया सारे भारतमें रहता है; पर बङ्गाल और आसाम इसके मुख्य निवास-स्थान हैं।

### इन्टरमिटेन्ट फीवरके भेद।

इन्टरिमटेन्ट फीवरका असल मतलब बारीका ताप था ब्वर है। इसे यूनानीमें "हुम्मा खिलती" भी कहते हैं। इसमें पहले जाड़ा लगकर बुख़ार चढ़ता है। इसके तीन भेद हैं:—

- हैं (१) कोटी डियन फीवर । इसे वैद्यकर्मे अन्येद्युः ब्वर, निक्तः शीतब्वर या एकाहिक ब्वर कहते हैं। यह २४ घएटे बाद आता है।
- (२) टरशियन फीवर। इसे वैद्यकमें रुतीयक जबर कहते हैं। बोलचालमें तिजारी कहते हैं। यूनानीमें "हुम्मा गिव खालस" कहते. हैं। यह ४८ घएटे बाद चढ़ता है। इसे "तण्या" भी कहते हैं।
- (३) क्वारटन फीवर। इसे वैद्यकमें चातुर्थिक क्वर और बोल-चालमें चौथैया कहते हैं। यह ७२ घएटे बाद चढ़ता है।

नोट---२४ घर्यटे बाद चढ़नेवाले ज्वरमें मलेरिया-विष बहुत होता है। ४८ घर्यटे बाद चढ़नेवालेमें उससे कुछ कम, श्रीर ७२ घर्यटे बाद चढ़नेवालेमें: उससे भी कम मलेरिया-विष होता है।

### इन्टरमिटेन्ट फीवरकी तीन श्रवस्थायें।

इसकी तीन अवस्थायें होती हैं—(१) शीतकी अवस्था। (२) गरमीकी अवस्था, (३) पसीनोंकी अवस्था। पहली अवस्थामें:

त्रोगीको जाड़ा लगवा है रोगी शीतके मारे थरथर काँपने लगता क्राँतसे दाँत वजने लगते हैं, घरके सारे कपड़े उढ़ानेपर भी शीव नहीं दवता। बाड़ेकी कॅंपकॅंपीके मारे खाट हिलने लगती है। यह हालें अ मिनटसे ३ वयटे तक रहती है। किसीको ४ मिनट तक ही सिंह न्तगता है, किसीको ३० मिनट श्रीर किसीको दो या तीन घण्टे तक ३ वयटेसे अधिक देर तक बाड़ा किसीको नहीं लगता। इसरी अव-स्थाके आरम्भ होते ही लाड़ा लगना चन्द हो लाता है और गरमीका बोर होता है। इस अवस्थामें प्यास वद वाती है। रोगीको शुरू-शुरूमें नो जाड़ेके बाद गरमी बड़ी प्यारी लगती हैं। परन्तु थोड़ी देर बाद हीं बह गरमीसे वेचैन हो जाता है--दाहसे विकल हो जाता है । यह . अवस्था १४ मिनटसे १ घण्टे तक रहती है। इसके बाद पसीने हैं आने लगते हैं। यही तीसरी और अन्तिम अवस्था है। पहले ललाट—ं वेशानी और चेहरेपर पसीना आता है और योड़ी ही देखें ह्यारे शरीरमें पसीना आने लगता है। इस हालतमें बाहरी हवा लगना बहुत बुरा है। पसीना आनेसे ज्वर उतर जाता है और रोगी उठ बैठता है। बहुतसे बलवान रोगी तो अपना काम करने लगते हैं। पर यह पहली हालतमें ही होता है। जब ब्बर पुराना हो बाता है न्येगी निर्वेत हो जाता है; तव वह उठकर काम करने लायक नहीं -रहवाः।

नीट--यहुचा यह ज्वर पसीने श्राकर ही उतरता है, पर किसी-किसीका ज्वर विना पसीने श्राये मी उतर बाता है।

## कोटीडिएन फीवर ।

(नित्य शीतज्वर)

कोटीडिएन क्वर रोच आता है। इसे ही अन्येसुः क्वर कहते हैं। यह क्वर अक्सर बहुत दिनों तक आया करता है। यह बहुमा सबेरे माल्स होता है। सावन, भादों और क्वार इसके आनेके समय हैं।
यह रोज-रोज आता है, लेकिन कभी-कभी तीसरे और चौथे दिन भी
आने लगता है। रोज-रोज आनेसे तीसरे चौथे दिन आना शीघ
आरा होनेकी निशानी है; पर एक दिनमें दो बार चढ़ना; यानी
वैद्यकका सततक्वर हो जाना खराबीकी निशानी है। जो क्वर दिनरातमें दो बार आता है, उसे वैद्यकमें सततक्वर और अङ्गरेजीमें
"डबल कोटीडिएन" कहते हैं; जब यह रेमिटेएट फीवर (Remittent
Fever) यानी हर समय चढ़े रहनेवाले क्वरका रूप धारण कर
लेता है; यानी "सन्ततक्वर" हो जाता है, तब और भी खराबीकी
आलामत है।

इस ज्वरकी पहली अवस्थामें,--पहले पीठपर ठएड लगती है श्रीर जरा देर बाद सारे शरीरमें ठएड लगने लगती है। कभी-कभी एकदमसे शीत चढ़ आता है, रोगी काँपने लगता है, दाँत कड़-कड़ ं वर्जने लगते हैं। उस समय जीम तर, साफ, ठएडी श्रीर फीकी रहती है; मूख नाश हो जाती है, प्यास लगती है, जी मिचलाता है, सिरमें दर्द होता है, तशन्तुज या बाँइटे आने लगते हैं, पेशाब बार-बार होता है। खूनकी चाल मन्दी होनेसे नाड़ीकी गति भी मन्दी रहती है। रोएँ खड़े हो जाते हैं, कान, होठ और गालों तथा उँग-लियोंके पोरुश्रीमें खून श्रच्छी तरह नहीं पहुँचता, इससे ये नीले-से दीखने लगते हैं। खून शरीरके भीतर इकट्ठा हो जाता है। अगर सिरमें खून इकट्रा हो जाता है, तो बोमा-सा जान पड़ता है; तन्द्रा श्रीर मूर्च्छा-बेहोशी होने लगती है। अगर खून श्रामाशयमें जमा हो " जाता है, तो जी मिचलाने लगतां है और क्रय होती हैं। आँतोंमें खूनके इकट्ठा होनेसे दस्त लग जाते हैं, पर ज़ियादातर अजीर्ण रहता है। ्रिं जाड़ा लगनेसे शरीरका ताप कम नहीं हो जाता। श्रनेक बार देखनेमें श्राया है, इस हालतमें टेम्परेचर १०४ या १०६ डिमी तक रहता है। शरीरमें खून जमा हो जानेसे चार छोर पाँच घण्टे तक जाड़ा लगता रहता है। ज्यों ज्यों यह जबर पुराना होता जाता है, जाड़ा लगनेका समय भी घटता चला जाता है। कितनी ही बाद ज्वर आ होतेपर, पाँच सात मिनट जाड़ा लगनेपर ही गरमी आ जाती है। हूसरी अवस्थामें, जाड़ा धीरे-धीरे कम होता जाता है और गरमी बढ़ती जाती है। गरमी बढ़नेसे खूनकी चाल तेज हो जाती है और ताड़ी भी शीव्रगामिनी हो जाती है, चेहरा तमतमा आता है, कनपटीकी नसं फड़कने लगती हैं, सिरमें हुई बढ़ जाता है, रोगी प्रलाप या बक बाद करने लगता है। चमड़ा रूखा, लाल और गरम हो जाता है। त्यासकी हाफी जग जाती है। रोगी च्या-क्यामें जल माँगता है। तिालासको होठोंसे अलग करना नहीं चाहता। इस समय ओकियाँ झाती हैं, वसन होती हैं, बबराहट वह जाती है। सदीकी हालतमें वेशाव इलका और वियावा होता हैं किन्तु इस समय जाल मारी तीसरी अवस्थामें, पहले ललाट और चेहरेपर पसीने आने लगते हैं और फिर सारे शरीरमें पसीने आवे हैं। पसीने ज्यों ज्यों और कम होने लगता है। हैं, बुखार त्यों त्यों कम होता जाता है। बुखार बड़ी जल्दी जल्दी उत-रते जगता है। बहुचा १४ मिनटमें २ दरजे ज्वर घट जाता है। जब रोगी आराम होनेवाला होता है, तब किसीको जाड़ा लगता है; पर गरमी नहीं लगती अथवा पसीना नहीं आता—विना पसीना आये ही टरशियन फीवर । ज्वर उतर जाता है। यह ज्वर तीसरे दिन ४८ वर्णटेके अन्तरसे आता है। यूनानीमें इसे ंहुस्मारिष स्वालस" कहते हैं और वैद्यकमें "तृतीयक व्यर" कहते हैं। बोलनालकी भाषामें इसे तिजारी और तय्या कहते हैं। इस ज्वरमें गरमी ज्यादा रहती है। इसका जोर ४ घण्टे तक रहता है। अङ्गरेजी मतानुसार यह २३ घण्टों तक चढ़ा रहता है।

्सिकां दौरा शायः दोपहरके समय, शीतकालमें, होता है। जिनकी तिल्ली बढ़ जाती है, उनको भी यह ब्वर दोपहरके समय जाड़ेके मौसममें सताता है। यह ज्वर भी रूप बदलता रहता है। अगर नित्य आने लग जाय, तो रोगकी बृद्धि सममनी चाहिये और अगर चौथे दिन आने लग जाय, तो रोगकी घटती सममनी चाहिये। कभी-कभी इसकी वारी एक दिनमें दो बार आने लगती है। एक बार सवेरे ब्वर चढ़ता है; दूसरी बार शामको चढ़ता है। दूसरे दिन ब्वर बिल्कुल नहीं आता। फिर तीसरे दिन उसी तरह दिनमें दो बार चढ़ता है। इस हालतमें इसको इप्लोकेटेड टरशियन फीवर (Duplicated Tertian Fever) कहते हैं।

## क्वारटन फीवर ।

## ( चातुर्थिक ज्वर )

इस न्वरको वैद्यकमें चातुर्थिक न्वर, बोलचालकी भाषामें चौथैया और अङ्गरेजीमें "कारटन फीवर" कहते हैं। यह बुखार एक दिन आकर दो दिन बीचमें नहीं आता; यानी चौथे दिन आता है। यह ७२ घएटेके विरामके बाद आता है और तीसरे पहरके समय; यानी कोई दो-तीन बजेके समय चढ़ा करता है। कमी-कमी इसकी दो वारी बरा-बर आती हैं। तीसरे दिन न्वर नहीं आता; चौथे-पाँचवें दिन फिर आता है। इसको डबल कारटन फीवर कहते हैं। कमी-कमी हर चौथे दिन यह दिन-भरमें दो बार चढ़ता है; बीचके दो दिन न्वर नहीं आता; उस दशामें इसे डबल कारटन फीवर (Double Quartan Fever) कहते हैं। इस न्वरमें जाड़ा बहुत देर तक रहता है और गरमी थोड़ी देर रहती है। यह ज्वर पाँच घरटे तक जोर करता है। यह वड़ा खराव ज्वर है। कभी-कभी बरसों तक पीछा नहीं छोड़ता और बड़ी ग्रिश्कलसे आराम होता है।

#### रोगकी घटती-बढ़तीकी पहचान ।

अगर ये ज्वर अपने आने के समयको बदलने लगें, अपने समयको छोड़कर दूसरे समय आने लगें, तब रोगकी कमी सममानी चाहिये। अगर बुखार अपने समयसे पहले बढ़ने लगे, तो रोगकी बढ़ती सममानी चाहिये। जब दवासे फायदा होने लगता है, तब यह पहले समय बदलता है और पीछे एकदम बन्द हो जाता है।

#### खरावीके तच्य ।

अगर इन ज्वरोंका सम्बन्ध रस रक्त मांस मेद आदि घातुओंसे हो जाय; यानी ज्वरका प्रवेश घातुओंमें हो जाय, तो खराबी समुम्ननी चाहिये। ऐसा ज्वर घातुसे अलग करनेसे ही जाता है। जबर तक यह प्रवन्ध नहीं किया जाता, गरम-सद् अनेक तरहकी उत्तमोत्तम औषियोंसे कोई लाम नहीं होता।

नोट-इमारे यहाँ सन्ततकारको विषयकारोंमें साना है, पर असलमें इसके सचया विषयकारसे मिलते नहीं। इसलिये इमारे यहाँ मी किसने ही आचारये सन्ततकारको विषयकार नहीं मानते। डाक्टर लोग इसको रेमिटेस्ट फोलर (Remittent Fever) कहते हैं। यूनानीवाले इसे दायमा ताप कहते हैं। यह कार बराबर चड़ा रहता है। सात, दश या बारह दिनमें उत्तरता है। जब यह आता है, तब अरा सर्दी खगती है, जी मिचलाता है और किसी-किसीको पिचकी क्रय होती है। इसमें टेम्परेचर १०६ डिमी तक होता है। यह बुखार इ वयटे तक और करके हलका हो जाता है। पीछे प्रतीन आनके बाद फिर चढ़ने जगता है। यह क्यर बिना १२ दिन पीछा नहीं छोड़ता। इसमें मिस्तफ और दिलमें स्वान का जाती है, तब बेहोशों होने जगती है। इस क्यर स्विपतका बड़ा डर रहता है। चिकित्सामें गड़वड़ होनेसे किसी-किसीको स्विपतका बड़ा डर रहता है। चिकित्सामें गड़वड़ होनेसे किसी-किसीको

#### चिकित्सा-विधि।

इन शीतज्वरोंमें दो तरहसे चिकित्सा होती है:—(१) जिस दिन ज्वर्की वारी होती है; यानी ज्वरकी हालतमें (२) जिस दिन ज्वर नहीं बढ़ता—रोगी ज्वरसे खाली रहता है।

#### ज्वर होनेकी हालतमें ।

अगर खाना खानेके बाद बुखार आ जाय और जी मिचलाता हो, तो किसी वमनकारक औषधिको पिलाकर वमन करा देनी चाहिये। पीछे शीतके समय गरम कपड़े उढ़ा देने चाहियें, शीत-नाशक लेप करना चाहिये, गरम-गरम चाय पिलानी चाहिये, गरम पानी बोतलमें भरकर उसपर कपड़ा लपेटकर सेक करना चाहिये और बफारा देना चाहिये।

ूर नव जाड़ा लगना बन्द हो जाय, तब प्यासका श्रीर दाहका इलाज करना चाहिये। प्यास श्रीर दाह-नाराक उपाय हमने, ज्वरके उपद्रवोंमें, पुस्तकके श्रन्तमें लिखे हैं। समयपर जो मुनासिब जँचे, वही उपाय करना चाहिये। पसीने निकालने या दस्त करानेकी चेष्टा करनी चाहिये। इस श्रवस्थामें श्ररण्डीका तेल पिलाना या कालेदानेकी १-२ मात्रा देना हितकर है।

पसीना आने लगे, तब किसी प्रकारके इलाजकी जरूरत नहीं। इस समय रोगीको हवासे बचाना चाहिये। बाहरी हवाके पसीनोंमें .लगनेसे रोगीके प्राणान्तकी सम्भावना है।

#### पसीना लानेकी विधि।

गरम-गरम चाय पिलाने या गरम-गरम (निवाया) जल पिलानेसे पसीना आने लगता है। बफारा देनेसे भी पसीना आता है। एन्टी-फेबरिनकी दो एक खुराक देनेसे वा लोबान अथवा आककी जड़की छातका चूर्ण गुड़में मिलाकर (आगे लिखी हुई विधिसे) २-३ वार् देनेसे भी पसीना आकर ज्वर उतर जाता है।

#### दस्त करानेका उपाय।

इस अवस्थामें अरयहीका तेल (काष्ट्र आयल Castor Oil) दा.

तीन तोले पिलानेसे दस्त साफ हो जाता है। अरयहीका तेल योंही या
पाव हेढ़पाव गरम दूधमें या त्रिफलेके काढ़ेमें मिलाकर पिलाना
चाहिये। अथवा ६ या ६ मारो कालादाना (हब्बुलनील) चीमें
मूँ जकर ४ या ६ मारो सोंठका सफूफ या चूर्ण मिलाकर, रोगीको
फँका देनेसे और अपरसे थोड़ा गरम जल पिलानेसे ४-४ दस्त साफ
आ जाते हैं। इस जुलावसे बहुत जल्दी दस्त आते हैं। यह कालेदानेका जुलाव जैलप या जमालगोटेसे कम नहीं है। इतनी विशेषता
है कि, इसमें जमालगोटेके अवगुण नहीं हैं। अगर कोठा नमें हो ख़ीर
दस्त कम कराने हों, तो ६ मारो कालादाना चीमें मूँ ज और पीसकर
फँका देना चाहिये और अपरसे गरम जल पिलाना चाहिये; पर सोंठ
न मिलानी चाहिये। मात्रा कम और जियादा करना वैद्यका काम है;
रोगीकी ताक्षत देखकर मात्रा देनी चाहिये। ६ या = अथवा दश मारो
काली निसोत शहदमें मिलाकर चटानेसे भी बड़ा उपकार होता है;
दस्त हो जाते हैं; बल्कि इस उपायसे ज्वर ही चला जाता है।

इन न्वरोंमें निसीत और शहद चटाना संवेत्तिम और युखदायी उपाय है। इसी तरह काष्टर आयल या रेग्डीके तेलका जुलाब भी नरम है, गर्भवतीको देनेसे भी हानि या खतरा नहीं है। वाकतवर रोगीको कालेदानेका ६ माशे तक जुलाब देना चाहिये। इस तरह जुलाब देनेसे कोठा साफ होकर न्वर दूट जाता है। ये जुलाबकी बात हम शीतव्यरोंके लिये ही लिख रहे हैं। जुलाब कमजोर रोगीको ने देना चाहिये। अगर सख्त जुलाव हो, तो हलका देना चाहिये।

#### प्यास रोकनेके उपाय।

ज्वरकी श्रवस्थामें प्यास रोकनेके नुसखे ज्वरके उपद्रवमें श्रागे लिखेंगे, वहाँ देखकर जो जैंचे सो करना चाहिये। श्रङ्गरेजी क्रायदेसे सोडावीटर पिलाते हैं श्रीर वर्फके छोटे-छोटे दुकड़े मुँहमें रखाते हैं। हकीम लोग मुखमें श्रकरकरा या श्रालुबुखारा रखाते हैं।

#### ज्वर उतर जानेकी हालतमें।

इन ज्वरोंमें जियादातर दवाएँ, ज्वर उतर जानेकी हालतमें ज्वरकी वारी रोकनेको देते हैं। डाक्टरीमें वारी रोकनेकी सबसे श्रच्छी दवा क्कनैन (Quinine) या सिनकोना फेन्नीफ्यून (Oincona febrifuge) है। दस्त हो जानेके वाद, टेम्परेचर ६८॥ या ६६ डिमी होनेपर, सल्फेट श्राव् कुनैन १ या २ रत्तीकी मात्रासे, तीन-तीन घण्टेमें, दूसरी वारी श्राने तक देना चाहिये। १४।२० मेन या १० रत्ती कुनैन ज्वर चढ़नेसे · पहले पेटमें पहुँच जानेसे अच्छा असर होता है। जवानोंको इसकी दो या घढ़ाई रत्तीकी मात्रा है; कमजोरोंको १ रत्ती देनी चाहिये। कभी जल्दी श्राराम करनेकी इच्छासे श्रिधक कुनैन न खिलानी चाहिये। जियादा कुनैन खानेसे बड़ी गड़बड़ होती है। सबसे अच्छी रीति यही है कि, ब्वरके समयसे पहले ३।४ खूराक कुनैन, तीन-तीन घण्टेमें खिलाकर, जलकी घूँट पिला देनी चाहिये और एक खूराक ज्वर श्रानेके समयसे १ या १॥ घएटे पहले श्रवश्य देनी चाहिये। श्रगर शीत बहुत लगता हो, तो छुनैनकी मात्रा या छुनैनकी गोली केवल ताजा जलमें खिलानी चाहिये। अगर सर्दी कम लगती हो, तो कुनैनकी गोली खिलाकर ऊपरसे थोड़ा-सा शर्वत बनफशा अथवा मिश्रीका शर्वत पिला देना चाहिये।

अगर न्वर आनेके समयका पता न हो, तो सवेरेसे दो-दो घएटोंपर कई मात्रा या गोलियाँ खिलवा देती चाहिये। अगर कुनैन देते-देते हवर चढ़ आवे, तो कुनैन देना बन्द कर देना चाहिये। ज्वर उतर जानेपर, फिर अपरकी विधिसे कुनैनका सफूफ या गोलियाँ देनी चाहिये। जिस दिन क्वरकी वारी न हो; उस दिन भी २ या १ मात्रा कुनैनकी देनी चाहिये। २४ घएटेके अन्दर १०।१२ भे न या ४।६ रसी कुनैन देनी चाहिये। अगर क्वर पुराना हो, तो कुनैनकी मात्रा अधिक देनी चाहिये। चौथेया बुलारमें अधिक कुनैन देनी चाहिये, किन्तु अन्या धुन्य न देनी चाहिये। कमजोर रोगीको जियादा कुनैन देनेसे शीत आ जाता है। पहले कुनैनकी अधिक मात्रा देनी चाहिये, पीछे रोगका बल क्यों-क्यों घटता जाय, कुनैनकी मात्रा भी कमती करनी चाहिये। एक ही वारीमें भी कुनैनसे क्वर चला जाता है। अगर विषकी अधिक क्वासे १ पारीमें नहीं भी जाता, तो उसका बल तो घट ही जाता है। २।३ वारीमें तो प्राया क्वर कुट ही जाता है। कुनैन निहार मुँह देनेसे अच्छा लाम करती है।

### कुनैनसे हानि।

कुनैन वारीके क्वरोंमें परमोत्तम द्वा है। तिझीके बढ़ जानका दशामें भी इससे बढ़ा उपकार होता है। यह ताझत भी जाती है। मगर जियादा कुनैन सेवन करनेसे सिरमें द्वं होने जगता है, सिर घूमने जगता है, चझर आते हैं, आँखोंके आगे पतंगे से उड़ते हैं, कानोंमें सनसनाहट होती है, ओकारियाँ आती हैं, जी अवराता है। अगर कुनैन देते-देते ऐसे जच्या नजर आवें तो कुनैनका देना बन्द कर देना चाहिये।

### कुनैनके अभावमें।

"सिनकोना" देना चाहिये। इसमें भी कुनैनके समान ही गुँग हैं। यह भी क्यरोंका नाश करता है। इसकी गोलियाँ शहद या गुड़में मिलांकर दें जाती हैं। इसकी मीत्रा भी राया रास्तीकी है

### सिनकोनेकी गोलियाँ।

सिनकोना फेन्रीप्यूज ६० मेन, नीयूका रस १ फ्लूइड ड्राम— दोनोंको मिलाकर रत्ती-रत्ती भरकी गोलियाँ बना लेनी चाहिये। इनको भी क्षेनेनकी तरह दो-दो या तीन-तीन घएटेमें देना चाहिये।

### कुनैनकी गोलियाँ।

सल्फेट आव् कुनैन २ मेन, एक्स्ट्रेक्ट आव् कलिमया १ मेन— दोनोंको मिलाकर १ गोली बनानी चाहिये। इसी तरह चाहे जितनी गोलियाँ बना ली जा सकती हैं। सल्फेट आव् कुनैन ६० मेन (२० रत्ती) और एक्स्ट्रेक्ट आव् कलिमया २० मेन (१४ रत्ती)—इन दोनोंको मिलानेसे २० गोलियाँ तैयार होंगी। बलाबल देखकर पूरी या आधी गोली देनी चाहिये। कुनैनकी गोली देनेकी विधि अपर लिख स्मिक्तर पृणा नहीं कर सकता।

### कुनैन मिक्सचर।

सल्फेट आव् कुनेन ४ मेन, हिल्यूटेड सलफ्यूरिक एसिड १० बूँद, सीरप आव् ऑरेंज १ ड्रामं—पानी १ औंस,—इन सबको मिलाकर रोगीको पिलाना चाहिये। यह १ खूराक है। इस तरह तीन-तीन घरटेके अन्तरसे, ज्वर न. होनेकी हालतमें इस मिक्सचरके देनेसे ज्वरमें लाभ होता है। ज्वरकी वारी एक जाती है।

नोट—कुनैन सलफ्यूरिक ऐसिट यानी गन्धकके तेज़ाबके साथ अच्छा फायदा करती हैं। पर यह तेज़ाब १० बूँदसे ज़ियादा न देना चाहिये, सीरप अग्व ऑरॅंज़—नारक़ीका शबँत सिला देनेसे स्वाद अच्छा हो जाता है। अगर यह नहीं होता, तो सीरप ऑव् ज़ेमन—नीबूका शबँत भी मिलाकर देते हैं।

82

हमने ऊपर १ ख्राक कुनैन मिक्सचरका नुसद्भा खिला है। श्रगर ३ ख्राक दर-कार हों, तो सब चीज़ों को तिगुना कर लेना चाहिये। श्रगर चार ख्राक दरकार हों, तो चौगुना कर लेना चाहिये। कमज़ोर या थालकोंको मात्रा कमकरके देना।

### कुनैन और सिनकोनाके अभावमें।

धागे लिखी रीतिसे मुनी फिटकरी ४।४ रत्ती मिश्री मिलाकर देनी चाहिये। इससे भी व्चरकी वारी उक जाती है। खाँसीवालोंको फिटकरी न देनी चाहिये। जिन्हें फिटकरी न देनी हो, उन्हें तुलसीके पत्ते और कालीमिचौंकी गोलियाँ वनाकर खिलानी चाहियें। ये गोलियाँ कुनैनसे कम नहीं हैं। इन गोलियोंसे फीरन वारी ठक जाती है। अगर गरमीका जोर जियादा हो, तो कुनैन न देकर गिलोयका सत्त २ मारो देना चाहिये; अथवा शीतव्चर-नाशक अनेक नुसखे लिखे हैं, उनमेंसे कोई नुसखा विचारपूर्वक देना चाहिये।

## मलेरियाज्वर-नाशक चुसखे ।

(१) पित्तपापड़ा, करक्षके पत्ते, गिलोय, कुड़ेकी छाल, घीग्वा-रकी नड़, कालीमिर्च, सनाय, नीमकी निज्ञीली, तुलसीके पत्ते, चिरा-यता, इरड़, पीपल, शुद्ध सिंगरफ,—इन १३ दवाओंको चरात्रर-वरावर लेकर पीस लो। पीछे ३ दिन तक नीवृके रसमें खरल करो। खरल हो जानेपर, जब गोलियाँ घनाने लायक हो जाय, मारो-मारो मरकी गोलियाँ बना लो। बुखार चढ़नेसे पहिले, हो-हो घरटेपर, एक-एक गोली सेवन करो। एक दिनमें ३ गोली सेवन करो। इन गोलियोंसे सब तरहके मौसमी या मलेरिया च्वर आराम हो जाते हैं।

नेट-चड़े दुंदारमें मंत 'देना। यह सुसख़ा पं॰ बंशीधरसी, आयुर्वेद् म 'वियारद, बलेटा प्रागपुर ज़िला कॉंगदामे परीचा करके सुरादाबादके "वैद्य" नामक मासिक-पत्रमें लिखा था। (२) निगु एडीके पत्ते ४ तोले, द्रोणपुष्पी या गूमाके पत्ते ४ तोले, 'गिलोय ४ तोले और अंडू सा ४ तोले—इनको मिट्टीके बासनमें डालकर, अपरसे १ सेर जल मिलाकर, आगपर पकाओ। जब आधा पानी रह जारें, उतार लो और साफ कपंड़ेमें छान लो। पीछे इस पानीको फिर हाँडीमें डालकर, इसमें हरड़का चूर्ण ४ तोला, पीपलोंका चूर्ण दो तोला और मिला दो और फिर मन्दी-मन्दी आगपर पकाओ। जब खूब गाढ़ा हो जाय, यानी खोए-सा हो जाय, तब उसको उतारकर तीन-तीन रत्तीकी गोलियों बना लो। तीन-तीन घरटेमें एक-एक गोली शहदके साथ पीसकर खिलाओ। इस दवासे सब तरहका मलेरिया ज्वर,यकृत और प्लीहा ज्वर, पुराना ज्वर,बार बार आनेवाला मन्दज्वर, खाँसी, श्वास आदि निश्चय ही आराम हो जाते हैं।

नोट—यह नुसद्भा भी किसी वैद्य सजनका आज़माया हुआ है। हमने

- (२) मंदूरकी भस्म, नौसादर और पीपल—इनको बराबर-बरा-बर लेकर, एकत्र पीसकर रख लो। इस चूर्णको ४ रत्ती सबेरे और ४ रत्ती शामको, गरम जलके साथ खानेसे यक्तत सहित मलेरिया-ज्वर चला जाता है।
- (४) जवां जार ३ रत्ती श्रीर पीपलका चूर्ण ३ रत्ती—दोनोंको ६ मारो पुराने गुड़में मिलाकर, दिनमें दो बार रोज खानेसे यक्तत श्रीर प्लीहा सहित मलेरिया ब्वर नाश हो जाता है।

नोट—मलेरिया ज्वरमें, यक्ततकी स्जन या यक्तमें दर्द होनेपर, श्रलसीकी युव्हिश बनाकर गरमागरम बाँधा। जब पहली पुव्हिश श्रीतल हा जाय, तब दूसरी पुव्हिश बनाकर गरमागरम बाँधा। इस तरह दिनमें दे। तीन बार: करना चाहिये।

्रातिल या सरसोंकी खलीका पानीमें पीसकर, उसकी पाटली वनाकर े और उसे गरम करके, उससे बारम्यार यक्कतका सेंको । इससे भी लाम बहुत होता है।

धगर पेटमें कृद्ज़ हो और बकुतमें मारीपन हा, तो "त्रिफलेके क्र्रेड़"में पुराना गुड़ मिलाकर पिलाओ, इससे लाम होगा।

. धगर मलेरिया ज्वरमें भ्रीहा या तिल्ली हो, तो यकृतकी तरह तिल्लीपर भी वही अलसीकी पुल्टिया बाँधे। अथवा खलकी पेटलीके। गरम करके सेक करे। । याद रखे।, यकृत दाहिनी ओर होता है ओर तिल्ली बाँई तरफ होती है।

- (४) सोडा और सफेदा काशगरीको एकत्र पीसकर, चार-चारं रत्तीकी मात्रासे, बताशेमें रखकर, बुखार चढ़नेसे पहले, हो-दो घण्टेमें ३ वार एक दिनमें खिलाओ। इससे इकतरा, तिजारी चौथैया आदि सब तरहके पारीसे आनेवाले ज्वर नाश हो जाते हैं।
- (६) दूध २ तोले, दही २ तोले, शहद १ तोले, तुलसीके प्रश्निका दस ४ मारो और कालीमिर्चका चूर्ण २ रत्ती—सबको मिलाकर क्वर घढ़नेसे पहले, दो वार चटानेसे शीतक्वरका दौरा रुक जाता है; यानी जाड़ा लगकर आनेवाला क्वर नहीं आता।
- (७) करंजवेकी सींगी ३ मारो, कालीसिर्च ३ मारो और सम्हाल्के हरे पत्ते ३ मारो,—इन सबको एकत्र पीसकर दा१० गोलियाँ बना लो। विचरके चढ़नेसे आठ दरा घरटे पहले, एक-एक घरटेमें एक-एक गोली ताजा पानीके साथ निगलवाओ। बालकको चार या पाँच गोलियाँ दो। पूरी उम्रवालेको दा१० गोली दो। इनसे मलेरिया ज्वर नारा हो जाते हैं।

' नेट- अगर पेटमैं दर्द हो, ता यह गाली न देनी चाहिये

... ( = ) नीमकी छाल, क्रंजुवेके पत्ते, नारंगीका छिलका, प्रत्येक गैषिध छै-छै मारो लेकर, पाव भर जलमें पकाष्ट्रों । जबः १ छटाँक या चौथाई जल रह जाय, खतारकर मल-छान लो और १ तोला मिश्री मिलाकर रोगीको पिलाओ । इस नुसखेको ज्वर चढ़नेसे पहले, चार-चार घएटेपर, दिनमें दो बार पिलाओ। इससे मलेरिया ज्वर छारा म हो जाता है।

(६) गिलोय, नीमकी छाल, पित्तपापड़ा, छुटकी, नागरमोंथा, धिनया, जस, निर्पुष्टी और चिरायता—इन ६ दवाओंको समान माग लेकर, भभकेमें अर्क खिचवा लो। इस अर्ककी मात्रा जवानके लिये ६ तोलेकी है। १ मात्रामें १ तोला शहद मिलाकर ज्वर चढ़नेसे ६ घएटे पहले, दो-दो घएटेमें ३ मात्रा पिलाओ। इस नुसखेसे सब तरहके पारीसे आनेवाले इकतरा, तिजारी, चौथैया वरौरह ज्वर आराम हो जाते हैं।

नोट —ये नं० ७, म और ६ के नुसस्तो पं० नाथूरामजी वैद्यने श्राज्ञमाकर सुरादाबादके "वैद्य" नामक मासिक-पत्रमें बिखे हैं।

- (१०) अश्रक मस्म १ माशे, लोह मस्म १ माशे, शुद्ध वत्सनाम विष १ माशे, पीपल २ माशे और करंजुएकी मींगी २ माशे—इन सबको एकत्र नीवृके रसमें खरल करके, एक-एक रत्तीकी गोलियाँ बना लो । ज्वर चढ़नेसे ६ घण्टे पहले, हर दो-दो घण्टेमें, एक-एक गोली गरम जलके साथ खिलाओ। इन गोलियोंसे सब तरहके विषमज्वर इकतरा, तिजारी और चौथैया नाश हो जाते हैं।
- (११) बंसलोचन ४ मारो, छोटी इलायचीके दाने ४ मारो, गिलोयका सत्त ४ मारो, पीपल ४ मारो और अभ्रक भस्म ४ मारो— (इन पाँचोंको अर्क गुलाबमें खरल करो और तीन-तीन रत्तीकी गोलियाँ बना लो। ज्वरके चढ़नेसे पहले, हर दो-दो घएटेमें, 'एक-एक गोली शहदमें मिलाकर खिलाओ। इन गोलियोंसे

मलेरिया, विषमन्तर, विरोषकर पित्तप्रधान विषमन्तर शीघाही. नारा हो जाता है।

(१२) कुनैन १ तोला, बंसलोचन १ तोला, छोटी इलायनी १ तोला, मूँगेकी मस्म १ तोला छोर टार्टरिक एसिड (इम्लिका सत्त) १ तोला—इन पाँचोंको खरलमें डालकर, ऊपरसे गुलावका छाक्र देन्देकर खूब खरल करो। पीछे दोन्दो रत्तीकी गोलियाँ बना लो। क्वर चढ़नेसे ३ घएटे पहले, एक-एक घएटेमें एक-एक गोली छाक्र गावजवाँ या जलके साथ खिलाछो। छगर गोली देते-देते क्वर चढ़ आवे, तो गोली देना वन्द करो। दूसरी पारीके दिन क्वर न होनेकी हालतमें, फिर इसी तरह गोली दो। वैद्यराज पं० रघुनाथजी शम्मा, जम्बू काश्मीरसे गुरादाबादके 'वैद्य" में लिखते हैं, इन गोलियोंसे फसली क्वर आना बन्द हो जाता है।

नोट—यद्यपिहमने इस नुसन्ने को आज़माया नहीं है, तथापि हम कह सिकते हैं कि, यह नुसन्ना शीतज्वर या पारीसे आनेवाले क्वरोंमें अच्छा होगा। इसी तरह इमने भी एक कुनैनका नुसन्ना आज़माया है, उसे नीचे लिखते हैं:—

(१३) कुनैन २ रत्ती, इमलीका सत्त या टार्टरिक एसिंड १० रत्ती और मिश्री आघी छटाँक—इन तीनोंको ढेढ़ छटाँक जलमें घोलकर, क्वर चढ़नेसे ६ घण्टे पहले, हर दो-दो घण्टेमें ३ वार पिलानेसे, हर तरहका शीतक्वर, फसली बुखार, मलेरिया बुखार, पारीसे आनेवाले इकतरा, तिजारी, चौथैया वराँरह नाश हो जाते हैं। पहले मिश्रीको सिलपर पीसकर पानीमें घोल लो। जब मिश्री और जल एक दिल हो जाये, तब उस शब्तमें कुनैन २ रत्ती और इमलीका सत्त १० रत्ती मिला दो और पिला दो। अगर दवा पिलाते-पिलाते ज्वर चढ़ आवे, तो फिर दसरी पारीके दिन इसी तरह दो वार और वियादा-से-वियादा

तीन वार इसे पिलाश्रों। क्वर चढ़ :श्रानेकी हालतमें यह द्वा हरिगज न देना। अगर रोगीका जी घषराये या प्यास लगे, तो सिश्री खिलाकर जल पिलाना या भीठा नीवू चूसनेको देना। ज्वरका सक्रिंटल जानेपर, साबूदाना और मिश्री दूधमें या जलमें पकाकर खिलाना। महाज्वरांकुश बिटयों और इस नुसखेसे हमने शीतज्वर (जाड़ा लगकर चढ़नेवाले ज्वर) के श्रानेक रोगी शर्तिया श्राराम किये हैं।

(१४) नीमकी छाल, चिरायता, पटोलपत्र, हरड़, नागरमोथा, करख़ पत्ते, लालचन्दन और कुटकी—इन आठ दवाओं को बराबर-बराबर लेकर अठगुने जलमें रातके समय मिगो दो; सबेरे ममकेसे अर्क निकालो। क्वर चढ़नेसे पहले दो-दो तोला अर्क, तीन-तीन घएटे के बाद, तीन वार रोगीको पिलाओ। इस अर्क से एक ही पारीमें फसली बुखार आराम हो जाता है। यह मलेरियाके नाश करने में कुने ने से विशेष गुणादायक है। चढ़े हुए क्वरमें देनेसे क्वरका वेग तत्काल कम हो जाता है। अगर क्वरका वेग अत्यन्त तीत्र हो और दिमागकी तरफ क्वरकी गरमी जियादा बढ़ गई हो, तो लोबानको बारीक पीसकर, दो-दो रत्तीकी मात्रासे, २।३ वार जलके साथ खिलाओ। इससे चढ़ा हुआ क्वर खतर जाता है। क्वरकी गरमी तत्काल कम हो जाती है और रोगीको चैन आ जाता है। लेकिन जब बुखार ६६ या ६८॥ डिमी रह जाय, तब यह लोबानकी मात्रा मूलकर भी मत देना। इस दवामें यह विशेष गुणा है कि, यह एन्टी-फेबरिनकी तरह शीत नहीं लाती और रोगीको कमजोर नहीं करती।

नोट—यह नुसख़ा जाजा घनस्यामजाज वैश्यने "वैद्य" में आज़माकर जिखा है। जाजा बाँकेजाज अग्रवाज, बिसौजीवाजे चढ़े ज्वरको उतारनेका एक और उपाय जिखते हैं। आपका कहना है,—पहले १ छटाँक सोंफको जेकर घीके साथ कढ़ाहीमें सून जो। पीछे दूनी चीनी मिजाकर, किसी मोटे कपड़ेमें बाँधकर, ऊपरसे मिटीका जेप करके और धूपमें सुख़ाकर, माड़ की गरम

माल्में दाय दो । दे। घयटे बाद निकासकर और खेासकर, बारीक पीस होते । इसमेंसे ते।से-ते।से भर चूर्य गरम जसके साथ एक-एक घयटेमें २।३ यार देनेसे चदा हुआ ज्वर तत्काल कम है। जाता है।

याककी खालको सुलाकर, पीस-कूटकर चूर्ण कर लेने स्नीर दो-दो रची चूर्ण गुड़के साथ खानेसे भी चढ़ा हुआ क्वर उतर जाता है; परन्तु ऐसे उपाय, हमारी समक्षमें मलेरिया क्वरोंमें जो जाड़ा लगकर चढ़ते हैं करने चाहिये। जो क्वर स्वभावसे अपनी अवधि तक बने रहते हैं, उनको ज़बरदस्ती इस तरह उतारना ठीक नहीं है। प्रथम तो वे क्वन दवाओंका असर मिटते ही फिर उसी तरह चढ़ आते हैं; दूसरे और भी ख़तरोंकी सम्भावना रहती है। पर जाड़ेके क्वरोंमें, जो आप ही अपने समयपर उतरते हैं, समयसे पहले उतारनेमें हानि नहीं। इस तरह क्वर उतारनेसे रोगीको सुख होता है। हमने इस तरह सैकड़ों वार ज्वर उतार हैं और पीछे रोकनेकी दवाएँ देकर व्वर आराम कर दिये हैं। इस तरह पर उतारा हुआ। ज्वर फिर अपने समयपर आता है, इन दवाओंसे रुकता नहीं। रुकता है—रोकनेकी दवासे। ऐसी दवाओंसे यही फ़ायदा है, कि रोगीकी पीड़ा कम हो जाती है, उसे विशेष कष्ट नहीं भोगना होता।

(१४) शुद्ध वत्सनाम विष ४ माशे, रससिन्द्र २ माशे, करखंविकी गिरी ६ माशे और सत्त गिलोय १ तोला—इन सबको एकत्र खरलमें खालकर, नीयूके रसमें घोटकर, दो दो रत्तीकी गोलियाँ बना लो । ज्वर चढ़नेसे ६ घएटे पहले, हर दो दो घरटेमें, एक-एक गोली शहदमें पीसकर खानेसे इकतरा, विजारी, चौथैया आदि सब प्रकारके प्रराने ज्वर दूर हो जाते हैं। व्यह तुसखा जाला शाल्याम वैश्यका आजमाया हुआ है। हमने "वैद्या सुरादाबादसे लिया है।

- (१६) घीग्वारका कन्द १० माशे, जरा गरम जलमें पीसकर पिलानेसे वमन होकर कफ सूख जाता है और विषमन्वर नाश हो जाता है। परीचित है।
- प्रीतेसे विषमज्वर या मलेरिया ज्वरमें क्रुनैनसे श्रधिक लाम होता है। परीचित है।
- (१८) काली तुलसीके ४ पत्ते, बबूलके ४ पत्ते और अजवायन १ माशे—इन सबको जलमें पका और शीतल करके, ब्वर चढ़नेसे पहले बालकको पिलानेसे बालकोंका मलेरिया ब्वर चला जाता है:।
- (१६) कालाजीरा, एलुआ, सोंठ, कालीमिर्च, बकायनकी निबौली और करख़वेकी मींगी—इन सबको जलमें पीसकर चने बराबर गोलियाँ बना लो। तीन-तीन घएटेके अन्तरसे दिन भरमें ३ गोली इल्नेसे आनेवाला ज्वर रकता है और चढ़ा हुआ ज्वर उतर जाता है।

नोट—यह नुसद्भा परीदित है। इसे केवत मत्तेरिया उनरोंमें ही इस्तेमाल करना चाहिये।

- (२०) गिलोय, धनिया, नीमकी झाल, पद्मकाष्ठ और लाल-चन्दन—इनका काढ़ा पीनेसे जठराग्नि प्रदीप्त होकर ब्लर नाश होता है; दाह, मुँ हसे लार गिरना, प्यास, वमन और अकिन ये सब विकार इससे नाश होते हैं। इसको "अमृतादि क्वाथ" कहते हैं। यह सब तरहके बुखारोंको नाश करता है। परीचित है। अगर इसका भमकेसे अर्क खींच लिया जाय, तब तो कहना ही क्या ? हमने अर्क से बहुत लाभ उठाया है।
- (२१) छिली मुलेठी ६ मारो और खुरासानी अजवायन ३ मारो—इनका काढ़ा, ज्वरकी पारी आनेसे पहले, पीनेसे पारीका ज्वर निश्चय ही आराम हो जाता है।

(२२) शतावर ६ मारो झॉर खीरा ६ मारो—इनका चूर्ण ? छटाँक जलमें घोलकर पीनेसे, कई दिनमें, जाड़ेका क्यर खरूर चला जाता है। बत्तम नुसला है।

## ध्रीहा-नाशक नुसखे ।

चुलारके बहुत दिन शरीरमें रहनेसे, मलेरियाके मुलारमें या मलेरियाकी जगहमें रहनेसे अथवा मीठे और चिकने प्रभृति पदार्थीसे लून बढ़कर सीहा होती है। पेटमें वार्ची तरफ ऊपरकी ओर सीहा या तिल्ली होती है। जब उसमें कुछ विकार नहीं होता, तब वह हाधसे माल्स नहीं होती; पर बड़ी होनेसे कोखके वार्ची ओरिहाय लगते ही माल्स होती है। इस रोगमें सदा मन्दा-मन्दा ज्वर बना रहता है। या रोज किसी न किसी समय ज्वर आया करता है। बहुधा शीव-ज्वर होता है। उस समय तिल्लीकी जगहमें दर्व होता है, दस्त साफ नहीं होता, शरीर दुवल हो जाता है, प्यास लगती है, वसन होते हैं, मुल जार पीली-पीली-सी हो जाती हैं, पेशाय कम और जाल होता है, मूल मारी जाती है, वद जानेपर वेहोशी प्रमृतिके मी लझ्या होते हैं। इसमें ज्वर और तिल्लीकी द्वा मिलाकर देनी चाहिये। अगर क्वरका जोर हो, तो तिल्लीकी द्वा मन्द करके क्वरका इलाज, करना चाहिये। पीले क्वर जानेपर तिल्लीका इलाज करना चाहिये।

(१) नागफनीके पत्तोंको चाकुसे अच्छी तरह छीलकर, छोटे-छोटे दुकदे कर लो। एक वोला दुकड़ा सबेरे और एक तोला शामको नमकके साथ खाओ। इस उपायसे सीहा शीघ ही कम हो जाती है। एक परमहंस बाबा कहते हैं कि, आसाममें मलेरियाके सबबसे हमारी विल्ली बढ़ गई, झनेक उपाय किये, पर लाम न हुआ। इस उपायसे (२) त्राकके पत्तोंमें नमक मिलाकर राख कर लो। पीछे उस राखको बलाबल अनुसार शहदके साथ सेवन करो। इससे घोर तिली भी घटकर ठीक हो जाती है।

So the grant was to be been per compared to

- (३) शहदमें पीपलका चूर्ण मिलाकर कुछ दिन लगातार खानेसे ताप-तिली, हिचकी, श्वास, खाँसी श्रीर क्वर निश्चय ही श्राराम हो जाते हैं। परीचित है।
- (४) अगर गरमी या रक्तकोपसे तिल्ली हो, तो "इस्लीम" नामकी नसका बाई अोरसे खून निकलवा हो, आराम हो जायगा।
- (४) दो चेला अझीर सिरकेमें डुबोकर, सवेरे-शाम लगातार कुछ दिन खानेसे तिल्ली अवश्य आराम हो जाती है।
- (६) हमारा "अक्रबरी चूर्ण" ७-१४ या २१ दिन खानेसे तिल्ली " निश्चय ही आराम हो जाती है। परीचित है।
  - परीचित है।
    - ( प ) जामुनका सिरका पिलानेसे भी तिल्ली नष्ट हो जाती है।
  - (६) अगर तिल्लीवाले रोगीके वदनमें खून बहुत ही कम हो, तो पावभर गायका दूध औटाकर, नीचे उतारकर, उसमें ६ माशे घी, १० माशे शहद, २ तोले मिश्री, १ रत्ती पीपल और ४ कालीमिच-स्वको मिलाकर पिलानेसे खून भी बढ़ेगा और तिल्ली भी आराम होगी। परीचित है।



# धातुगतज्वरोंके छक्षणः।

---(EE1)43@@EE143}--

#### रसगतज्वरके खच्या।

गुरुता हृदयोत्क्लेशः सदनंद्धरीचकी । रसस्ये तुञ्बरोलिगंदैन्यं चास्योपनायते ॥

शरीरमें भारीपन, इदयमें रहनेवाले दोपके बढ़नेसे जी मिचलाना, गिरासा रहना, वबकाई, अरुचि और दीनता—थे रसगत व्वरके कृत्युण हैं। "चरक" में—शीत, उद्दोग, शरीरका रह जाना, अँगड़ाई और जन्हाई आदि लच्या लिखे हैं।

नोट-इस भातुमें नवर है। तो जंधन कराना हित है।-"सुश्रुत"।

#### रक्तगतज्वरके लच्चण।

रक्रानिष्ठीवनं दाहोमोहरछर्दनिविस्रमौ । प्रलापःपिडिका तुष्णारक्तंत्राप्तेज्वरे नृखास् ।।

खून थूकना, दाह होना, वेहोशी, वमन, भ्रम, प्रलाप, शरीरमें फुन्सी वरीरह होना और प्यास जियादा लगना—थे रक्तगत ज्वरके

क्ष "भावमकारा" में जिला है, पश्चिप रस नामक धातुमें रहनेवाला जनर पहले कहा हुआ सन्तत्ववर ही है और इसी तरह अन्य धातुमोंमें रहनेवाले जनरोंके जन्म भी विकासकारोंमें कहे गये हैं संयापि उन धातुमोंमें रहनेवाले जनरोंके जन्म भी विकासका अनुक्रमसे कहनेके जिये यहाँ जिलाते हैं।

लत्त्रण हैं। "चरक"में बारम्बार फुन्सियोंका होना श्रीर देहका रङ्ग लाल होना श्रधिक लिखा है।

नोट—रक्षगतज्वरमें सेचन, शमन, जेपन तथा खून निकलवाना हित है—
"सुक्रु, " । "चरक"में लिखा है, ज्वर रक्षस्य होनेसे (रक्षपित्तज्वरमें ) शीतज परिषेक, लेप और संशमन श्रीषधि हितकर हैं ।

#### मांसगतज्वरके लच्छा।

पिंडिकोद्धे ष्टनं तृष्णासृष्टभूत्रपुरीषता । ऊष्मांतर्दाहविचेपौग्लानिःस्यान्मांसगेज्वरे ॥

पिंडिलियों में द्र्यंड वरीरह लगनेकी-सी पीड़ा होना, प्यास लगना, मल-मूत्र जियादा उतरना, शरीरके भीतर गरमी और दाहका होना। हाथ-पाँव इघर-उघर फेंकना और ग्लानि,—ये मांसगतज्वरके लन्नुग्र रें । "चरक" में अत्यन्त अन्तर्दाह, मलकी रुकावट और दुर्गन्घ मारना यें क्षज़्रिण अधिक लिखे हैं।

नोट—''सुश्रुत''ने मांसगतज्वरमें वीषण विरेचन—तेज जुलाब देनेकी राय दी है। ''चरक''ने लिखा है,—ज्वर मांसस्य हो और मेदस्य हो (पिड़िका-जनित ज्वर हो) तो विरेचन देना और उपवास कराना चाहिये।

### मेदोगतज्वरके खच्ए।

भृशंस्वेदस्तृषामुच्छित्रलापरछिदरेवच । दौर्गन्ध्यारोचकौग्लानिर्मेदःस्थेचासहिष्णुता ।।

अत्यन्त पसीने आना, अधिक प्यास लगना, मूर्च्छा, प्रलाप, वमन, देहमें बदबू आना, ग्लानि, अन्नमें अरुचि, सहन-शक्तिका अभाव,—ये लच्चा मेदोगतज्वरके हैं।

नेट—मेदागतज्वरमें पसीने इसिक्य ज़ियादा आते हैं कि पसीना मेदका मैल है। दुर्गन्य ऐसी ख़राब आती है, जो स्वयं अपने तहं बुरी मालूम होती है। "सुश्रुत"में कहा है,—इसमें मेद-नाशक यानी शोषण उपाय हितकर हैं।

#### श्रस्थिगतज्वरके लच्चण ।

#### भेदोऽस्थ्नांक्रूजनंश्वासोविरेकश्क्रदिरेवचः। विचेपगंचगात्राणामेतदस्थिगतेज्वरे ॥

हिंद्दयोंमें भेदनेकी-सी पीढ़ा, कच्छमें गरमी, पेट बोलना, श्वास, दस्त, वमन, हाय-पैर इधर-उधर पटकना—ये लच्चण अस्थिगतः ज्वरके हैं।

बोद—''सुश्रुत''ने कहा है—श्रस्यगतन्वरोंमें बात-नाश्रक विधि, तेलकी मालिश, पसीने दिलाना और मर्दन बग़ रह करना चाहिये। ''चरक''ने कहा है,—श्रस्य और मजागत वररोंमें ( धनुस्तंभ पद्माधात प्रशृति वातसंस्ष्ट ज्वरोंमें ) निरुद्द और धनुवासन वस्तिका प्रयोग करना चाहिये।

#### मज्जागतज्वरके लच्चण।

तमःप्रवेशनंहिकाकासःशैत्यंविमस्तया । अन्तर्दाहोमहाश्वासोमर्मच्छेदश्चमञ्जगे ॥

कॅंघेरी क्राना, हिचकी, खाँसी, जाड़ा लगना, बसन, सीतर दाहंका होना, महारवास और मर्मस्यानोंमें फोड़नेकी-सी पीड़ा—ये लच्छा मजागतन्वरोंके हैं।

शुक्रगतच्यरेके लेंच्यां।

मरखंत्राप्तुयाचत्रशुकस्थानगतेन्वरे । व्या

'सादि धातुगत न्वरके शुक्र-स्थानमें पहुँचनेसे रोगीकी मृत्यु 'होती हैं । इस न्वरमें लिंग जकड़ जाता है या जड़ हो जाता है श्रीर वीर्य श्रिधकतासे बहता है।

ें|नोट—''सुश्रुत''में जिखा है,—रक्न भ्रादि पदार्थों का थोड़ा-थोड़ा स्नाव होता है।

#### साध्यासाध्यता।

"चरक"में लिखा है,—ज्वर—रस श्रीर रक्तके श्राश्रय होनेसे साध्य होता है। मेद, मांस, श्रस्थ श्रीर मज्जागत होनेसे फुच्छुसाध्य होता है। ग्रुक्रमें होनेसे श्रसाध्य होता है।

#### चिकित्सकके ध्यान देने योग्य विषय।

"चरक" में लिखा है,—शीतल, उच्या, स्निग्ध और रुच्च आदि
किया करनेसे अगर ज्वर न झूटे; तो जानना चाहिये कि, यह ज्वर
केवल दोषाश्रित ही नहीं है, शाखाश्रित भी है; अर्थात् इसका सम्बन्ध
-रक्त आदि धातुओंसे भी है। इस प्रकारका ज्वर कस्द खुलानेसे
जाता है।

जब आप गरम और सर्द, चिकना और रूखा प्रमृति सब तरहका इताज कर हारें, पर क्वर न जाय; तब तो कम-से-कम आपको इस बातपर नजर दौड़ानी चाहिये कि, कहीं क्वरका सम्बन्ध धातुओंसे तो नहीं हो गया है; क्योंकि किसी धातुसे पूरा सम्बन्ध किये बिना क्वर बहुत दिनों तक नहीं रह सकता। जिस धातुमें क्वर हो, उस धातुसे उसका सम्बन्ध अलग करने से ही वह भाग जायगा।

स्थ वीर्थंके स्थानमें ज्वरके जानेसे सृत्यु होती है, यह बात ठीक नहीं है; क्योंकि वीर्थं तो सारे शरीरमें रहता है। वीर्थंके रहनेके मुख्य स्थानोंमें जो वीर्थं है, उसमें ज्वरके जानेसे मृत्यु होती है, यह मतजब है।

## विकित्सा ।

#### सप्तधातुगतज्वर-नाशक नुसखे।

(१) आमला, जीरा, पीपल, चीतेकी नड़, कोंचके बीत जीर हरड़—इन सबको एक-एक तोले लेकर कूट-पीसकर छान लो। पीछें इस चूर्णमें गिलोयका सत्त १ तोले मिलाकर, शीशीमें रख दो। इस चूर्णको शहदमें मिलाकर चटाने और उपरसे गायका दूधा पिलानेसे सब तरहके धातुगतज्वर नाश हो जाते हैं। परीक्तित है।

नोट-एक सालके पुराने गुद्में चूर्ण मिलाकर गोलियाँ वना क्षेते छौर गोली खिलाकर, कपरसे गायका दूध पिलानेसे भी लाभ होता है।

(२) शहद ३ माशे, घी ६ माशे, पीपल १ तोले, चीनी २ तोले और दूश न तोले, दालचीनी ६ रत्ती, तेलपात ६ रती, झोटी इलायची ६ रत्ती और नागकेशर ६ रत्ती—इनमेंसे शहदको अलग रहाँ जिं, वाकी सबको मिला और पकाकर खोआ-सा कर लो। खोआ हो जाने-पर उतारकर, उसमें शहद मिलाकर लड्डू बना लो। अपने बलकें अनुसार हर दिन एक लड्डू खानेसे वीर्यगतन्त्रर, दमा, खाँसी, पीलिया, वीर्यचय और अग्निकी मन्दता—ये आराम होते हैं। परीचित है।

नीय-विर्यगतन्तर शाराम नहीं हाता, पर इस जुसान के कुछ दिन पका जानेसे कई रागी शाराम हाते देखे गये हैं।





# जीर्णज्वरके लक्षण।

---- ちちゅう 即りが回り ちゃれ よりゅー---

"भावप्रकाश"में लिखा है:-

यो द्वादशम्यो दिवसेम्य ऊद्ध्वं दोषत्रयेम्यो द्विगुणेम्य ऊर्घ्वम् । नृणां तनौ तिष्ठति मन्दवेगो भिषग्मिरुक्को ज्वर एष जीर्णः॥

जो ज्वर बारह दिनके बाद और तीनों दोषोंकी अवधिके दूने दिन्हें उपरान्त मनुष्योंके शरीरमें मन्दा-मन्दा रहता है, उसे वैद्या भीषीव्वर" कहते हैं।

खुलासा—यह है, जो न्वर बारह दिनके डपरान्त रहे, वातन्वर चौदह दिनके बाद रहे, पित्तज्वर २० दिनके बाद रहे और कफज्वर २८ दिनके बाद रहे और ज्वरका वेग मन्दा हो; तो वह "जीर्यंज्वर" है।

"बङ्गसेन"में लिखा है:--

न शाम्यति ज्वरो यश्च पत्तादृष्टं शरीरिणाम्। मन्दवेगानुचारी च स ज्ञेयो जीर्णं तां गतः॥

जो उत्तर पन्द्रह दिनके पीछे भी शान्त नहीं होता और मन्द वेगसे भूषना रहता है, वह पुराना हो जाता है; यानी पन्द्रह दिनके बाद उत्तर जीर्ण हो जाता है। 'वैद्यविनोद्"में लिखा है:-

सप्तत्रय दिनादृर्ध्यं तत्रुवां प्राप्य तिष्ठांते। प्लीहाग्निमान्धं वनुते स नीर्युन्तर उच्यते॥

जो ज्वर २१ दिनके बाद सूच्य होकर शरीरमें रहता है और प्लीहा तथा मन्दाग्निको बढ़ाता है, वह 'जीर्ग्जनर" कहलाता है।

वो ज्वर रोज मन्दा-मन्दा बना रहता है, विसमें रूखापन, सूवन, शरीरकी जकड़न और अत्यन्त कफ होता है, उसे "वातवलासक वीर्णन्वर" कहते हैं। यह उत्तर कष्टसाध्य होता है।

नीट—बीर्षंजर रेगोको कमी भी संवन न कराने बाहियें, क्योंकि संवन या उपवाससे रेगी कमनार हा बाता है धीर ज्वर बस्नवान हा बाता है। हाँ, धगर बीर्षंज्वरमें कुरम्य सेवन करनेसे देग्य फिर कुपित हा बार्य, ता पहले बीधन कराकर, फिर प्रवीक ज्वरकी चिकिता करनी चाहिये। ऐसे मौक्ने पर्ट्यी ज़ियादा संवन न कराने चाहियें। कहा है—

> जीखंज्नरी नरः कुर्यान्नोपनासं कदाचन। व्नरचीखस्य नहितं नमनं न निरेचनं। कामंतु पायसंतस्य निरुईनोहरेन्मज्ञान॥

वित्वेत्वर-रेगिके उपवास न कराना चाहिये। उत्रसे चीण हुए रेगिके वमन चौर विरेचन भी हितकारी नहीं हैं। उसे इच्झानुसार दूव पिखाना चाहिये। स्वीर निरुद्ध वस्ति (पिचकारी या एनीमा) से मलका निकाल देना चाहिये।

# धातुगत और जीर्याज्वरकी चिकित्सामें-याद रखने योंग्य वातें ।

(१) रसगतवारमें वमन और लंघन कराने चाहिये। रक्तगत-ज्वरमें बलसे सींचना, संशमन औयिष, लेप और रक्तमोचण यानी फरद श्रादिसे खून निकलवाना हित है। मांसगतज्वरमें तीक्ण विरेचन कराना चाहिये। मेदगतज्वरमें मेद-नाशक चिकित्सा करानी चाहिये। श्राह्मिश्रगतज्वरमें वात-नाशक चिकित्सा करानी चाहिये तथा विस्त कर्म श्रम्थक्त —तेल मर्दनादि एवं उद्वर्तन—ये सब करने चाहिये। मज्जा श्रोर श्रक्षगतज्वररोगियोंकी चिकित्सा नहीं करानी चाहिये। ये रोगी मर जाते हैं। रस, रक्त, मांस श्रीर मेदगत ज्वर साध्य हैं; श्रद्धियात श्रीर मजागत कष्टसाध्य हैं; श्रक्रगतज्वर श्रसाध्य हैं। जब श्रक्रके स्थानमें व्वर पहुँच जाता है, तब प्रायः रोगी मर ही जाता है।

- (२) जीर्णं ज्वरमें शिरोविरेवन करने यानी नास देनेसे सिरका भारीपन और सिरका दर्द नाश हो जाता है, इन्द्रियोंमें चैतन्यता और रुचि होती है; इसिलये जीर्णं ज्वरमें शहद या तेलके द्वारा नस्य अवश्य देनी चाहिये। जैसे: हींग और सेंधेनोनको पुराने धीमें मिलाकर नास लेनेसे जीर्णं ज्वरीका सिर-दर्द आराम हो जाता है।
  - (३) नस्य, लंबन, चिन्ता, मैथुन, मय, शोक और क्रोघ प्रभृति कारणोंसे तथा कफके अत्यन्त चय हो जानेसे निन्द्रा नाश हो जाती है। जीएं ज्वरमें रोगीका कफ क्षय हो जाता है, रूखेपनके मारे वायु - क्रिपत रहता है, इसलिए रोगीकी नींद मारी जाती है। उस दशामें रोगीको नींद लानेके लिये अपरी उपायोंसे काम लेना चाहिये। नींद लानेवाले अनेक परीचित उपाय हम पहले पृष्ठ १२४—१२६ में लिख आये हैं।
  - (४) चीएकफवाले, जीए ज्वरवाले, अल्पदोषवाले, प्यास और दाइसे पीड़ितको दूध पिलाना अत्यन्त हितकारी है, परन्तु वही दूध -नवीनं ज्वरमें विष है। जीए ज्वरमें ज्वरकी गरमी और शरीरके रूखे-पनके कारण वायु कृपित हो जाता है, इसके शान्त करनेके लिये

चसी तरह घृत पिलाना चाहिये; जिस तरह जलते हुए घरकी आगः बुमानेको जल सींचते हैं।

- (४) ज्वरसे चीए मनुष्यको न वमन दित है न विरेचन दिते हैं। ऐसे रोगीको इच्छानुसार दूध पिलाना चाहिये अथवा निरुद्ध वस्ति द्वारा मल निकालना चाहिये। ज्वरके शान्त हो जानेपर भी यदि अठचि, अङ्गुन्तानि और विवर्णता हो तथा अङ्गुमें मलादिक जम गये हों; तो अनुवन्थके भयसे वमन विरेचन द्वारा सफाई कर देनी चाहिये।
- (६) सब तरहके जीर्णे व्वरोंमें जब वातादि दोष पक्वाशयमें प्राप्त-हो जाय, तब स्नेह वस्तिका प्रयोग करना चिह्ये।
- (७) चन्दनादि तैल, नारायण तैल और लाकादि तैल ये तीनों तैल जीएँ वरमें अच्छे हैं। इनकी मालिशसे बहुत फायदा होता हैं। "चन्दनादि तैल" शोषमें बड़ा लामदायक है। "नारायण तैल" वादीके येग नाश करनेमें रामवाण है। "लाक्वादि तैल" विषमञ्बरोंपर अच्छा है। इमने लाक्वादि तैलको जीर्णं ज्वर रोगियोंके मलवाकर बहुत लाम उठाया है। जीर्णं द्वरी रोगिके इनमेंसे, विचारकर, किसी तेलकी मालिश अवश्य करानी चाहिये।
- ( = ) आप पहले को क्रिया करें उससे लाम न दीखे, तो सिरपर हाथ रखकर न वैठे रहें, दूसरी क्रिया करें; परन्तु जब पहली क्रियाका वेग शान्त हो जाय, तब दूसरी क्रिया करें; क्योंकि संकर या मिली हुई क्रिया रोगीके इक्कमें हानिकारक होती है।
- (६) जीर्णाःवरमें कुपध्य सेवन करनेसे अगर बातादिक दोष फिर-बढ़ जावें, तो पहले लंघन कराकर व्यरका इलाज करना चाहिये; पर-नीर्णांव्वरसे चीर्ण हुए रोगीके बलका च्यान अवश्य रखना चाहिये P

(१०) अगर रोगी बलवान हो, दोष थोड़े हों और उपदंव न हों; तो ज्वरको साध्य सममकर इलाज करना चाहिये। ऐसा रोगी बिना कष्टके आराम हो जाता है।

र्शरीरके बाहर श्रत्यन्त सन्ताप हो श्रीर प्यास वरौरह उपद्रव कम हों, तो वहिवेंग ज्वरके लच्च्या समझने चाहियें, यह ज्वर सुखसाध्य है।

अगर शरीरके भीतर दाह हो, प्यास बहुत ही हो, रोगी व्यर्थ बकता हो, श्वास हो, भ्रम हो, सन्धियों और हिंद्डियों में दर्द हो, पसीने न आते हों, वायु अच्छी तरह न सरती हो और मल न उतारता हो; तो अन्तर्वेग व्वरके लच्चण सममने चाहियें।

- (११) जिस तरह कालके कारणसे दोषोंकी प्रवृत्ति और वृद्धि होती है; उसी तरह उपशय और अनुपशयको भी सममता चाहिये। आहार-विहारादिसे दोष नष्ट हो, वह उपशय है और जिन आहार-विहारादिसे दोष बढ़े वह अनुपशय है। उपशय और अनुपश्यका खयाल रखनेसे चिकित्सकको बड़ा भारी सुभीता होता है। योगीको किस वस्तुसे लाभ होता है, किससे हानि होती है, इसपर नजर रखनेसे रोग-नाशकी चाबी मिल जाती है, —भूल-सुधार हो जाता है।
  - (१२) व्वरमें ऋतुके अनुसार दूष्यता और प्रमेहमें दोषोंके समान दूष्यता और रक्तगुल्ममें पुरानापन —ये सुखसाध्यताके चिह्न हैं।
- (१३) जीर्णज्वरवालेको दाह हो, तो "षट्तक तैल"की मालिश करानी चाहिये; इससे दाह और शीत दोनों नाश हो जाते हैं। "प्रह्लादन तैल भी दाह नाश करनेमें उत्तम है। ये दोनों तेल दाहपर आजमाये हुए हैं। सिरमें दद हो, तो नस्य या लेप करना चाहिये। अगर दस्त होते हों, तो ज्वरातिसारके नुसखेसे काम लेना चाहिये,

त कि अतिसार-नाशकसे। हिचकी, खाँसी, खास अमृतिः उपद्रव हों, तो उनका यथोचित उपाय करना चाहिये। ज्वरके दशों उपद्रवों के नाश करनेके उपाय हम पुस्तकके अन्तमें लिखेंगे। अपनी बुद्धिसें विचारकर जहाँ जो उचित हो वहाँ वही नुसखा काममें लाना चाहिये। हमने जीएं ज्वरके छोटे-बड़े जितने नुसखे लिखे हैं, प्रायः सभी परीचिते हैं; पर किस रोगीको कौनसा नुसखा देना चाहिये, यहाँ थोड़ी अककी

(१४) जो जीर्णन्वरी रोगी कादे तथा वमन विरेचनसे आराम न हो, उसे औपधियोंके वने घी पिलाकर आराम करना चाहिये, और "लाजादि तैल"की मालिश करानी चाहिये। अगर जीर्णन्वर वाला दाहसे दुखी हो, हाथ-पैरके तलवे जले जाते हों, तो उसके वदनमें या नहीं-जहाँ दाह हो "पट्तक" तेलकी मालिश करानी चाहिये। "षट्तक तैल"में तेलसे तक हैं गुना गिरता है, इसीसे उसे "वट्तक तैल" कहते हैं। पट्तक तेल जीर्णन्वर-वालेके दाह और शीत दोनोंको आराम करता है। उसके बनानेकी, विधि पीछे लिख आये हैं।

(१४) न्वर किसी धातुसे अपना पूरा सम्बन्ध किये विना बहुत दिनों तक नहीं रह सकता है। इसिलये जब देखों कि, गरम-सद उत्तमोत्तम औषधियाँ देनेसे भी ज्वर नहीं जाता, तब पता लगाओं कि, ज्वरका सम्बन्ध रस, रक्त, मांस, मेद आदि किस घातुसे हैं। पता लगनेपर ऐसी चिकित्सा करो, जिससे ज्वरका सम्बन्ध घातुसे इट जाय। घातुसे सम्बन्ध झुटते ही ज्वर आराम हो जायगा।

# जीर्गाज्वरकी चिकित्सा।

## वद्ध मानपिष्पत्ती ।

(११) पहली विधि—गायके दूधमें पाँच पीपल डालकर, क्रलईदार वर्तनमें पकाओ, जब दूध औट जाय, तब पीपल खाकर ऊपरसे दूध पी जाओ अथवा पीपल न खाकर खाली दूध पी जाओ। दूसरे दिन ३ पीपल बढ़ाओ यानी म पीपल डालकर दूध औटाओं और दूधकों पी जाओ। तीसरे दिन ११ पीपल, चौथे दिन १४ पीपल, पाँचवें दिन १७ पीपल, छठे दिन २० और सातवें दिन २३ पीपल औटाकर पीओ। पीछे आठवें दिनसे तीन-तीन पीपल घटाकर दूधमें डालो; यानी पहले दिन २० पीपल, दूसरे दिन १७, तीसरे दिन १४, चौथे दिन ११, पाँचवें दिन २, छठे दिन ४ और सातवें दिन २ पूर मा जाओ। सात दिन ४ से आरम्भ करके, तीन-तीन पीपल रोज बढ़ाकर दूधमें डालो और २३ तक पहुँचनेपर फिर तीन-तीन पीपल रोज बढ़ाकर दूधमें डालो। यही "वर्डमान पिप्पली" है। इसके सेवन से जीर्यक्वर, खाँसी, पीलिया, गुल्म, बवासीर, प्रमेह, अग्निमान्य और वातरोग—थे रोग दूर हो जाते हैं। परीन्तित है।

मूसरी विधि—पहले दिन १० पीपल दूधमें औटाकर दूध पीओ। दूसरे दिन २०, तीसरे दिन २०, चौथे दिन ४०, पाँचवें दिन ४०, छठे दिन ६०, सातवें दिन ७०, आठवें दिन ५०, नवें दिन ६० और दसवें दिन १०० पीपल औटाओ। इसके बाद घटा-घटाकर पीओ। पहले दिन ६०, दूसरे दिन ५०, तीसरे दिन ७०, चौथे दिन ६०, पाँचवें दिन ४०, छठे दिन ४०, सातवें दिन ३०, आठवें दिन २० और नवें दिन १० पीपल डालकर दूध औटाकर पीओ। यह प्रयोग सबसे उत्तम है। ६-६ पीपल बढ़ाना मध्यम है.

श्रीर तीन-तीन बढ़ाना कनिष्ट हैं। पर श्राज-कलके लोगोंको तीन-तीनका योग ही जियादा हितकर है।

नोट—वर्द्ध मान पीपलका थेगा पायहरोगपर है, पर यह जीर्युक्तरका, जिसमें कफ प्रधान हे। धवरय धाराम करता है। धवर रेगीका मिज़ाज गर्देम ही, तो एक-एक पीपल रोज़ बढ़ाकर भी दे सकते हो, पर तीन-तीन बढ़ाना साधारण जीरसे अच्छा है। यह बात रोगीके मिज़ाज धौर ताक़तपर मुनहसिर है। धारि रोगीको हस नुसल्ने से गरमी या जलन मालूम होने लगे, तो बन्द कर देना चाहिये।

वीसरी विधि—गायका दूव ४ तोला, जल १६ तोला और पीपल वीन तोला—सबको कलईदार वर्तनमें डालकर श्रीटाओ । जब सब पानी जलकर दूधमात्र रह जाय उतार लो। पीपल चन्नाकर खा जाओ और अपरसे दूध पी जाओ।

#### पञ्चमूखी चीरपाक।

(२) सरवन, पियवन, छोटी कटेरी, चड़ी कटेरी और वड़ा गोखरू—इन पाँचोंकी जड़ोंको २॥ वोला लेकर, जय कुवल लो। पीछे एक मिट्टीके वर्तनमें अठगुना दूघ और दूघसे जीगुना पानी डालकर, मन्दी-मन्दी आगसे पकाओ। जब पानी जलकर दूघमात्र रह जाय, उतारकर छान लो और रोगीको पिला हो। यह दूघ सब तरहके लीर्ण-ध्वरोंपर उत्तम है। इससे खास, खाँसी, सिरका दर्द, पसलीकी पीड़ा और जुकाम—ये सब आराम होते हैं। परीचित है।

## सितादि चीर।

(२) चीनी, घी, सोंठ, छुहारे और काली दाख—इन सवको अढ़ाई वोला लेकर पाव-सर दूघ और एक सेर जलमें मिलाकर औटाओं जय पानी जलकर दूघमात्र रह जाय, उतारकर मल-छान लो और शीतल करके, २।४ मारो शहद खालकर, रोगीको पिलाओ। इस जुसखेसे प्यास, दाह और जीर्यंज्वर शान्त होता है और इससे दस्त भी साम हो जाता है। परीचित है।

#### वासादि घृत।

- (४) (क) अड़ सेके पत्ते, गिलोय, त्रिंफला, त्रायमाण और धमासा—इन पाँचोंको पाँच-पाँच तोले लेकर, रातको मिट्टीके बर्तनमें हालकर, ऊपरसे ४ सेर जल हालकर भिगो हो। सबेरे आगपर रख-कर पकाओ, जब सेर सवा सेर जल रह जाय, हतारकर रख लो। शीतल होनेपर मल-छानकर इस काढ़ेको एक साफ मिट्टीके वर्तनमें पास रख लो।
- (ख) पीपल, नागरमोथा, मुनका-दाख, लालचन्दन, कमलगट्टेकी गिरी ्रीर सोंठ—इन छहोंको बराबर-बराबर एक-एक तोले लेकर, सिलपर पानीके साथ भाँगकी तरह पीसकर छुगदी-सी बना लो।
  - (ग) गायका दूध २॥ सेर और घी १। सेर तैयार रखो।
- (घ) क्रलईदार कदाहीमें, दूध, घी, कादा और लुगदी चारोंको चढ़ाकर मन्दी-मन्दी आगसे पकाओ। जब दूध और काढ़ा जल जायँ, केवल घी रह जाय, उतारकर शीतल कर लो। पीछे घीको किसी अच्छे मिट्टीके या चीनीके बर्तनमें निकालकर रख दो। यही "वासादि घृत" है।

"बङ्गसेन"में लिखा है, इस घृतसे जीर्णज्वर नाश होता है। जिस जीर्णज्वर-रोगीको ज्वरके साथ खाँसी हो और शरीर दिन-दिन चीरण होता जाता हो, उसे यह घृत पिलानेसे अवश्य फायदा होता है।

इस घीकी मात्रा बलाबलपर निर्मर है। फिर भी कमजोर रोगीके लिये कम-से-कम पाट माशे घी खिलाकर देखना चाहिये। अगर पच जाय, तो धीरे-धीरे बढ़ाकर आधी छटाँक तक ले जाना चाहिये। अगर घी पीनेसे जी खराब होने लगे, तो पान इलायची खिलाना चाहिये। घी पिलाकर, जल कभी न पिलाना चाहिये; अन्यथा खाँसी बढ़ जायगी। आघ घण्टा बाद जल पिलानेमें हर्ज नहीं है।

नोट—इसके साथ-साथ खाँसीकी गोवियाँ भी चूसनेको दी आयँ तो खण्डा हो। यदि थी पीनेसे ज़रा खाँसी बदने भी बतो, तो घयराना मत। नोवियाँ चूसनेका देते रहना। इन्हें दिन बाद खाँसी बिल्कुल जाती रहेगी। यह जुसका भी परीचित है।

#### पिप्पच्यादि घृत।

- (४)(क) पीपल, लालचन्दन, नागरमोथा, खस, कुटकी, इन्द्रजो, आमले, सारिवा, अतीस, शालिपणी, दाख, इमलीके बीज, आयमाण और कटेरी—इन १४ द्वाऑको दो-दो तोले लेकर कुचलकर, रातको मिट्टीके बर्तनमें पाँच सेर जलमें मिगो दो और सवेरे काद्रा, चना लो। चौथाई जल रहनेपर मल-छानकर रख लो।
- (स) इन्हीं १४ दवाओंको और लेकर पानीमें पीसकर लुगदी,
- (ग) गायका दूध १२॥ सेर और गायका धी ऽ१ सेर लेकर रख को।
- (घ) काढ़ा, लुगदी और दूध तथा धीको क्रलईदार कढ़ाही में चढ़ाकर मन्दी-मन्दी आगसे पकाओ। जब दूध और काढ़ा जलकर घुत-सात्र रह जाय उतारकर शीतल कर लो। पीछे घीको निकालकर अस्तवान या चीनीके बर्तनमें रख लो।

"बङ्गसेन"ने लिखा है, यह घृत तत्काल ही जीगाँज्वरको नारा करता है। इसको भी ४ या ६ अथवा म मारो रोगीको प्रतिदिक्क सबेरे पिलाना चाहिये और अपरसे जल न पिलाना चाहिये। यह भी परीचित है। जीगाँज्वर और पुरानी खाँसीमें अवश्य लामदायक है। .. नोट-परन्तु बहुत ही कमज़ोर रेगियोंका, जिनमें ज़रा भी दम न हा, घी . दूध श्रादि न पिलाने चाहियें। जिन्हें कुछ भी न पचता हा, उन्हें "दुउधफेन" खिलाने चाहियें। जीर्यंज्वर श्रीर श्रतिसारमें दुउधफेन बहुत फ्रायदेमन्द हैं।

### दुग्धफेन।

- (६) गायका या बकरीका दूध दुहाकर तत्काल दो लोटोंमें लेकर, ऊँ चेसे एक दूसरेमें उड़ेलो। इस तरह जो माग आते जायँ, उन्हें निकाल-निकालकर रखते जाओ। जब माग आने बन्द हो जायँ, तब दूधको अलग रख दो। उन मागोंमें जरासी मिश्री मिलाकर रोगीको सवेरे-शाम खिलाओ। इन मागोंको अग्निमांच, जीर्याञ्चर और अतिसारमें अवश्य खिलाना चाहिये।
- (७) ६६ तोले गायका दूध मीठी आगसे अध्यौटा करो। शीतल होनेपर उसमें चीनी और शहद दो-दो तोले, घी १॥ तोले और र्भ का चूर्ण एक तोले मिलाकर पीनेसे हृद्रोग, जीर्ण्डवर, खाँसी और च्य ये नाश हो जाते हैं। परीचित है।
- (८) शहद, घी, दूध, पीपल और चीनी—इन पाँचोंको एकत्र सथकर पिलानेसे विषयज्वर, हृद्रोग, खाँसी, दसा और चय नाश हो जाते हैं। इसे "पंचसार" कहते हैं। परीचित है।
- (६) घीग्वारका लुआब हर दिन ४ मारोसे १ तोले तक निकाल-कर, उसमें ४ रत्ती जीरा और कालीमिर्च पीसकर मिला लो और खाओ। इससे शरीरमें मिनी हुई ग्रमी, प्रमेह और जीर्ण्ड्वर आराम हो जाते हैं। इस नुसलेके सेवन करनेसे कची घातु भी निकल जाती है। परीचित है।
- (१०) गिलोयके काढ़ेमें चौथाई शहद या ३ मारो पीपलका चूर्ण ंभिलाकर पिलानेसे नीर्णंज्वर चला जाता है। अथवा गिलोयको रातके समय कुचलकर जलमें भिगो देने और सवेरे छानकर पी लेनेसे जीर्णंज्वर आराम हो जाता है।

(११) क्रुटकी, चिरायता, नागरमोथा, पित्तपापड़ा श्रीर गिलोय-इन पाँचींका काढ़ा, विश्वास रखकर, लगातार सेवन करनेसे असाध्य जीर्याक्टर भी आराम हो जाता है। परीचित है।

नोट—डीर्याउवरके सिवाय अन्य ज्वरीमें भी यह बुसावा अनेक यार्। श्ररहा सावित हुआ है।

(१२) नागरमोथा, कुटकी, कचूर, कायफल, काकड़ासिंगी, पोह-करमूल और कूट—इनका चूर्ण बनाकर, अट्रखके रसमें या शहदमें सेवन करनेसे जीर्णव्वर, खाँसी, दमा, अरुचि, शूल, फ़य होना, चय और वायु—ये सब अवस्य नाश हो जाते हैं। परीक्षित है।

नोट--जिस जीर्थेज्वरीका व्यक्ते साय स्वास श्रीर खाँसी वर्शे रह उपरेक्ष शिकायतें हों, उसे यह चूर्ण श्रवस्य सेवन करना चाहिये !

(१३) वालीसपत्र १ वोले, सोंठ ३ वोले, पीपल ४ वोले, बृंसूलो-चन ४ वोले, इलायचीके बीज ६ मारो, दालचीनी ६ मारो, बंगमसम द वोले, ताम्बेकी मस्म द वोले और मिश्री ३२ वोले—पहलेकी द्वाओंको कृट-पीस और झानकर चूर्ण बना लेना चाहिये। पीछे, बङ्गमस्म और ताम्रमस्म तथा मिश्री मिलानी चाहिये। इसका नाम "तालीस चूर्ण" है। यह चूर्ण रोचक और पाचक है। इससे खास, खाँसी, जीर्णव्वर, वमन, श्रतिसार, शोप, श्रकारा, तिल्ली, संग्रहणी और पीलिया ये सब नारा हो जाते हैं। परीचित है।

इस चूर्णकी मात्रा जियादा-से-जियादा एक मारोकी समम्मनी चाहिये। एक मारोमें प्रायः २ रत्ती वङ्गमस्म श्रीर ताम्बेकी भस्म श्रा जाती है; इसिलये जियादा मात्रा न देनी चाहिये। बनाते समय यही जरूरी नहीं है कि, इतनी ही चीच ली जायें, कमकी जरूरत हो-तो कम बनाना चाहिये। श्रगर श्राठवाँ भाग बनाना हो, तो सबका ही श्राठवाँ भाग कर लेना चाहिये। जैसे:—तालीसपत्र १॥ माराा, सींठ ४॥ माशे,पीपल ६ माशे,बंसलोचन ७॥ माशे, इलायची ६ रत्ती, दाल-ं चीनी ६ रत्ती, बंगभस्म १ तोले, ताम्रभस्म १ तोले और मिश्री ४ तोले ।

- ूं(१४) गिलोयके रस (स्वरस) में पीपल श्रीर शहद डालकर पीनेसे जीए ज्वर, कफ, तिल्ली, खाँसी श्रीर श्रक्ति ये श्राराम हो जाते हैं। परीन्तित है।
- (१४) गिलोयका सत्त २ मारो पावमर गायके दूधमें पीनेसे प्रमेह नाश हो जाता है; घी और मिश्रीके साथ लेनेसे जीएंच्वर जाता रहता है; शहद और पीपलके साथ अथवा गुड़ और काले जीरेके साथ लेनेसे भी जीएंच्वर नाश होता है; जीरे और मिश्रीके साथ लेनेसे दाह नाश होता है। परीचित है।

पीपलके चूर्णमें दूना गुड़ मिलाकर देनेसे अरुचि, हृद्रोग, दूमां जाँसी, चय, श्रिमान्च, पीलिया, कृमिरोग, मिरगी और जीर्ण-इंवर ये आराम हो जाते हैं। परीचित है।

- (१७) पीपलका चूर्ण शहदमें मिलाकर देनेसे मेद, कफ, श्वास, खाँसी, द्विचकी, जीर्णेज्वर, पीलिया, उदररोग, तिल्ली और नवीन ज्वर ये नाश हो जाते हैं। परीचित है।
- (१८) गिलोयके काढ़ेमें पीपलका चूर्ण और शहद मिलाकर पीनेसे जीर्णज्वर और कफ नाश होता है। परीन्तित है।
- (१६) पञ्चमूलके काढ़ेमें पीपलका चूर्ण और शहद मिलाकर पीनेसे जीर्णज्वर जाता है।
- (२०) गिलोयके काढ़ेको शीतल करके, उसमें चौथाई भागः शहद डालकर पीनेसे जीर्णज्वर जाता है। परीक्तित है।
- (२१) आमले, चीता, इरड़, पीपल और सेंघानमक—इन सबका चूर्ण करके सेवन करनेसे सब तरहके क्वर नष्ट हो जाते हैं। यह

नुसला दस्तावर, रुचिकारक, कफनाशक और दीपन तथा पाचन है। यह नुसला जीर्याज्वर और विषमस्वरपर बहुत उत्तम है।

- (२२) दाख, गिलोय, कचूर, काकड़ासिगी, नागरमोथा, लाल-चन्दन, सोंठ, कुटकी, पाढ़, चिरायता, घमासा, खस, धनिया, कंमल, सुगन्यवाला, कटेरी, पोहकरमूल और नीमकी छाल—इन सब द्वाओंको समान भाग लेकर काढ़ा बनाकर सेवन करनेसे जीर्ण्डवर, अरुचि, श्वास, खाँसी और सूजन ये नाश हो जाते हैं। इसका नाम "द्राचादि काथ" है।
- (२३) पीपल, मुलेठी, दाख, खिरेंटी, चन्द्रन और सारिवा— इनके काढ़ेमें दूध मिलाकर पीनेसे नीर्णन्वर नारा हो जाता है।
- (२४) सफ़ेर जैतीकी जड़को चोटीमें वाँघनेसे जीएँक्वर उस तरह नाश होता है; जिस तरह दुर्जन अपने आत्माको नष्ट करता है।
- (२४) इटकी, पित्तपापड़ा, चिरायता, नागरमोथा और गिलोय— इनका काढ़ा नित्य पीनेसे असाध्य जीएँज्वरी भी आराम हो जाता है।
- (२६) जीरेका चूर्णं पुराने गुड़में मिलाकर देनेसे जीर्णाञ्चरमें. लाम होता है। परीचित है।
- (२७) जीर्णं ज्वरमें दूचमें ४ 1७ पीपल डालकर और औटाकर लगातार पीनेसे जीर्ण्डवर नाश हो जाता है। जीर्णं ज्वरमें पीपल डालकर औटाया हुआ दूच पीना अमृत है।
- (२८) तुलसीका रस, कालीमिर्च और शहर-इन तीनोंको मिलाकर पीनेसे-जीर्णंक्वर नाश हो जाता है। परीसित है।
- (२६) दाख, गिलोय और साँठ—इनके काढ़ेमें पीपलका चूर्ण है। डालकर पीनेसे जीर्णल्वर, खास, शूल और प्यास तथा अग्निकी मन्दता—ये सब आराम होते हैं। परीचित है।

- (३०) कटेरी, गिलोय और सोंठ—इनके काढ़ेमें पीपलका चूर्ण डालकर पीनेसे जीर्णंब्वर, अरुचि, खाँसी, शूल, श्वास, मन्दाग्नि, अदित और पीनस रोग नष्ट होते हैं। अगर अर्थ्वगत रोगोंको नष्ट करनः हो, तो इसे सन्ध्या समय पीना चाहिये।
- नोट-यह जुसद्भा परीचित और उत्तम है। यह कादा बहुघा कंडके ऊपरके रोगोंका हरता है। इसिलिये शामके समय ही पिलाना ठीक है। अगर रातका उत्तर श्राता हा, ता कादा शामका न पिलाकर, सबेरे पिलाना चाहिये। श्रगर उत्तरमें पित्तका ज़ोर हा, ता पीपलका चूथा मत मिलाना, उसके बदलेमें शहद मिलाना।
- (३१) अनन्तमूल, नागरमोथा, सुगन्धवाला, सींठ और कुटकी,— इनका काढ़ा बनाकर जरा गरम-गरम पीनेसे सब तरहके ज्वर नाश हो जाते हैं तथा अग्नि दीपन होती है।
- (३२) कचूर, पित्तपापड़ा, सोंठ, देवदार, रास्ना, नागरमोथा, कुटक़ी, कटेरी और चिरायता—इनके काढ़ेमें पीपल और शहद डालकर पीनस् जीर्यंक्वर और विषमक्वर आराम हो जाते हैं।
- (३३) एक भाग भुने हुए जीरेका चूर्ण और दो भाग पुराना गुड़—इनको बलानुसार सेवन करनेसे विषमन्वर, मन्दामि और वात-रोग ये नाश हो जाते हैं। पुराने न्वरमें परीचित है।
- (३४) पुनर्न वेके तेलकी मालिशसे कामला, पीलिया, हलीमक, श्वास, तिल्ली, जीर्ण ज्वर और मलरोग आदि आराम होते हैं। यह तेल परी ज्ञित हैं। बनानेकी तरकीब—पहला काम यह है कि, पुनर्न वेकी ४ सेर जड़ लाकर, उसे २४ सेर साढ़े नौ छटाँक जलमें औटाओ। चौथाई जल रहनेपर उतारकर रख लो। दूसरा काम यह है कि, सोंठ, मिर्च, पीपल, त्रिफला, काकड़ासिंगी, धनिया, कायफल, कचूर, देवदारु, त्रियंगू, रेग्णुका, कूट, विषखपरा, अजवायन, कालाजीरा, इलायची, दालचीनी, पद्माख, तमालपत्र और नागकेशर—इन २० दवाओंको एक-एक तोले लाकर पानीमें पीसकर लुगदी

कर लो। तीसरा काम यह है कि क्रलईदार कढ़ाहीमें लुगदी रखकर तेल एक सेर डाल दो और काढ़ेको जो कि बना हुआ तैयार रखा है सिला दो। पीछे चूल्हेपर चढ़ाकर सन्दी-सन्दी आगसे तेल पका लो। जल छीज जानेपर, तेलको चतारकर नीचे रख लो और सीतल हो जानेपर नितारकर बोतलमें भर लो।

- (३४) कौरैयाकी जड़की छाल और गिलोय-इनके काढ़ेसे
- (३६) ३ माशे चिरायता, २ तोले जलमें रातको भिगो दो। सवेरे वसे मल-छानकर, वसमें २ रत्ती कपूर और २ रत्ती शुद्ध शिलाजीतः और ६ माशे शहद मिलाकर ७ दिन पीओ। इससे जीर्णं ज्वरमें अवश्य लाम होता है। यह नुसला नहीं चूकता। इससे रोग नाश होकर ताक्षत भी आती है। यह नुसला आजमूदा है।
- (३७) बुहारा, दाख, सोंठ, मिश्री और ची—इनको दूधमें खींल कर और औटाकर पीनेसे जीए ज्वरमें लाभ होता है। बलाबल देखके मात्रा देनी चाहिये।

#### स्वर्णमालती बसन्त।

(३८) सोनेके वरक १ मारो, अबीघ मोती (बूका) २ मारो, शुद्ध सिमरख (हिंगल्) ३ मारो, साफ कालीमिर्च ४ मारो, राोधा हुआ सूरती खपरिया ८ मारो और चाँदीके वरक ८ मारो हुन सबको तैयार रखो। पहले सबको महीन पीसः लो, पीछे पिसी हुई दवाओंको खरलमें हालकर, अपरसे इतना मक्खन हालो, लो दवाओंमें समा नाय। (प्रायाः १ , तोला मक्खन काफी होगा)। इसके बाद २।४ घरटे सकः खरल करों सब मक्खन वराय नाम रह जाय, तब नीबूका रस हाल हालक खरल करो। जब मक्खनकी चिकनाई बिल्कुंल न रहे, तब खरल करना बन्द कर दो और एक-एक रत्तीकी गोलियाँ बना लो। इसको "बसन्तमालती रस" या "स्वर्णमालती बसन्त" कहते हैं। कम-से-कम इसक्रिमात्रा १ रत्तीकी है। अगर रोगी बलवान हो, तो २ या ३ रत्ती भी दे सकते हो। इसके खानेसे ताकृत आती है तथा 'विषमन्वर और जीर्णन्वर निश्चय ही आराम हो जाते हैं।

सेवन-विधि—२ माशे गिलोयका सत्त, २ रत्ती छोटी पीपल तथा २ रत्ती छोटी इलायचीका चूर्ण और १ रत्ती बसन्त-मालती— इन सबको मिलाकर ४ माशे शहदमें चटानेसे जीर्णंज्वर निश्चय ही आराम हो जाता है। सवेरे-शाम दोनों समय चटाना चाहिये। परीचित है।

दूसरी सेवन विधि—१ रत्ती बसन्तमालती, २ पीपलका चूर्णः औं भी मारो शहदको मिलाकर चटानेसे भी लाभ होता है।

नोट-खपरियाका गोमूत्रमें दोलायंत्रसे शोध लेना चाहिये। सिमरख मकसूदाबादी शोधकर काममें लाना चाहिये। खपरिया स्रती लेना चाहिये।

## सितोपलादि चूर्ष।

(३६) सिश्री १६ तोले, बंसलोचन प्र तोले, पीपर ४ तोले, छोटी इलायचीके दाने २ तोले और तज १ तोले—इन सबको कूट-पीस और छानकर एक शीशीमें रख लो। इस चूर्णंके सेवन करनेसे श्वास, खाँसी, हाथ-पाँवोंकी जलन, मन्दाग्नि, जीर्णंक्वर, जीमका सूखना, पसलीका दर्द, अरुचि, पित्तविकार आदि रोग अवश्य आराम होते हैं। जीर्णंक्वर और उसके साथ मन्दाग्नि, खाँसी और दाहपर यह चूर्णं अनेक बार परीचा किया हुआ है।

नेट-बंसक्षेत्रचन यह क्षेत्रा की भीतरसे नीक्षा-नीक्षा है। पीपक्षंकि रेश चर्चटे तक गायके दूधमें भिगा रखना, पीछे दूधसे निकालकर छायामें सुंखा क्षेत्रा। सुक्षतेपर सब दवाश्रोंके साथ कृटकर चूर्ण बता क्षेत्रा।

सेवन-विधि—इस चूर्णंकी मात्रा जवानके लिए ३ मारोकी है।
सवेर-शाम एक-एक मात्रा चूर्ण शहरमें मिलाकर चटाना और
ऊपरसे आया पाव धारोष्ण दूध पिलाना। इस तरह करनेसे घीरेधीरे जीर्णंक्यर अवश्य आराम हो जायगा। अगर रोगीको पतले दस्त
लगते हों, तो इस चूर्णंको शर्वत अनारके साथ चटाना और ऊपरसे
दूध मत पिलाना। साथ ही "लाचादि तेल"की मालिश कराना। अगर
लाँसी हो, तो "स्वाध्यरचा"के पृष्ठ ३३१ में लिखी "कासमर्दन बटी"
चुसाना। अगर ये तीनों काम लगातार कुछ दिनों तक पथ्यके साथ
कीजियेगा, तो जीर्णंक्यर या तपेदिक रोगी अवश्य आराम हो जायगा।
अगर रोगीको पतले दस्त लगते हों, तो बुद्ध या लघु "गङ्गाधर चूर्णं"
वीच-वीचमें देते रहना; दस्तोंके बन्द न करनेसे रोगी मर जायगा।
अगर क्रव रहता हो, तो हलकी-सी दस्तावर दवा दे-देकर बीच-बीचमें
दस्त करा देना अथवा एनीमा असे संचित मल निकाल देना। अदह
जीर्णंक्वरकी परीचित चिकित्सा है।



<sup>%</sup>प्नोमा--प्क तरहकी विद्यायती पिचकारी होती है । इसके द्वारा गुरासे नाल निकासा जाता है ।



# . दुर्जलजनित-ज्वरकी चिकित्सा।

(१) छोटी हरड़, नीमके पत्ते, सोंठ, सेंधानोन और चीता— इंनका चूर्ण बनाकर, चार-चार या छै छै माशे चूर्ण, सवेरे-शाम दोनों समय, रोज खानेसे खराब जलके कारणसे हुआ ज्वर नीनों हो जाता है।

नोट-कोई-कोई सॉठके स्थानमें पीपच जेते हैं। परीचित है।

- (२) सोंठके ४ तोले काढ़ेमें शहद मिलाकर पीनेसे अरुचि, मन्दाग्नि, पीनस, श्वास, बवासीर, पेटके रोग और जलसे होनेवाले सब विकार नाश हो जाते हैं। शरीरमें कान्ति होती है तथा चित्त 'और आँखोंको सुख होता है। परीन्तित है।
- (३) शुद्ध वत्सनाम विष २ भाग, कौड़ीकी भस्म ४ भाग, कालीमिन ४ भाग और सींठ ४ भाग—इन सबको एकत्र पीसकर और अदरखके रसमें खरल करके मूँ गके बराबर गोलियाँ बना लो। सवेरे-शाम एक-एक गोली जलके साथ खाने से आमन्वर, दूषित जलसे हुआ न्वर, अजीए, अफारा, मलबन्ध, शूल, श्वास और खाँसी ये सब आराम होते हैं। इन रोगोंमें यह "दुर्जलजेता रस" अवश्य देना चाहिये।

- (१) पटोलपत्र, नागरनोथा, गिलोय, अड्रुसा, सींठ, धनिया और चिरायता,—इनको वरावर-वरावर लेकर, काढ़ा बनाकर, शीवल होनेपर, शहद निलाकर, पीनेसे दुष्ट जलसे उत्पन्न हुए सब रोग आराम हो जाते हैं। परीक्ति है।
- (१) चिरायता, निशोय, सुगन्त्रवाला, पीपल, वायतिहरू, सींठ और छुटकी—इनको क्ट-पीसकर वूर्ण बना लो। रोज शहद मिलाकर, इस वूर्णके चाटनेसे खराव जलसे स्त्यन हुआ दुस्तर स्वर बहुत करनी आराम हो काता है। इन दवाओंको वरावर-वरावर लेकर क्ट-पीसकर छान लो। इसमेंसे हो-हो नाशे वूर्ण, हिनमें १ दफा, शहदके साथ वाटो। इससे दूपित जलक्षित-स्वर निश्वय ही आराम होगा। परीक्षित है।
- (६) सोंठ, जीत और हरड़.—इन तीनोंका करक, मोजन करने पहले, तेय सेवन करनेसे अनेक देशोंका जल पीनेसे दिया हुआ कर नाश हो जाता है। इन वीनोंको हो-दो नाशे लेकर, सिकपर जलसे पीस लो। इस लुगड़ीको मोजनसे पहले खाकर करासा जल पी लिया करो। इसको वन्दुरुस्तीकी हालतमें रोज परदेशनें खानेसे कोई रोग नहीं हो सकता। परीक्तित है।
- (७) श्रद्रस्त श्रीर तवालारका करक वनाकर, दरा गरम करके, जलक साय पीनेसे, श्रनेक देशोंक जल पीनेसे हुए रोग शान्त हो नाते हैं। श्रयवा र आशे सींठ और १ माशे जवालारको गरम जलके साय सबेरे और इसी तरह शामको पीनेसे भी लाम होता है। श्रमर यह जुसला तन्दुरुस्तीकी हालतमें रोज सबेरेशाम सफरमें सेवन किया जाय, तो रोग ही न हो। परीक्तित है।
- (८) इल्डी और ज्वाखारका कूएँ—गरम जलके साथ-सेवर्स करनेत दुर्वल वलसे हुका व्यर आराम हो जाता है।

# दूषित वायुजनित-ज्वरकी चिकित्सा।

(१) पित्तपापड़ा, ब्राह्मी और इंसराज — इन तीनोंके काढ़ेसे दूषित हवाँसे हुआ क्वर आराम हो जाता है। परीक्तित है।

## शोथ-ज्वरकी चिकित्सा।

(१) दशमूलकी दसों दवाओं को २।। तोले लेकर काढ़ा बनाओ। वौथाई पानी रहनेपर मल-झान लो और जरासा शहद मिलाकर रोज सबेरे पिलाओ। इस नुसखेसे सूजन सहित ज्वर नाश हो जाता है। शोथज्वरके सिवा, इस काढ़ेसे अनेक तरहके वातरोग, प्रसूत रोग और सब तरहके सिन्नपातज्वर नाश हो जाते हैं। परीचित है।

कर देना चाहिये। अगर श्वास हो, तो श माशे बहेड़ेका चूर्ण छौर ह माशे शहद मिलाकर काढ़ा पिलाना चाहिये। अगर सूजनपर लेप लगानेकी जरूरत हो, तो पुननेवा और मकोयको एकत्र पीसकर और गरम करके सूजनके स्थानोंपर लेप करना चाहिये। काढ़ा पिलाने और लेप करनेसे सूजन जल्दी नाश होगी। अगर पानीके बजाय मकोयका अर्क पिलाया जाय तो उत्तम हो।

शोथ-रोगर्मे श्रीटाकर या लोहा बुमाकर जल देना चाहिये। सूजनके रोगर्मे बहुत जल पीना हानिकारक है। नमक भी न देना चाहिये।

्र. (२) दशमूल और सोंठके काढ़ेके पीनेसे भी ज्वर, सूजन, आतिसार, संग्रहणी, अरुचि, कंठरोग और हृदय रोग आराम हो जाते हैं। परीचित है।

## श्रजीर्गा-ज्वरकी चिकित्सा।

- (१) पित्तपापड़ा श्रीर कटेहलीके काढ़ेसे श्रजीर्णक्वर नाश होता है।
- (२) श्रतमोद, हरड़, कचूर श्रीर संचल नमक—इनका चूर्ण खानेसे श्रतीर्णन्वर नारा होता है।
  - (३) नागरमोथा और सोंठके काढ़ेसे अजीर्णंड्वर नाश होता है।
- (४) आमला, चीता, छोटी हरड़, पीपल और सेंघानोन—इनका चूर्णं गरम जलके साथ सेवन करनेसे अजीर्णं ज्वर आराम हो जाता है। अन्यान्य ज्वरोंमें भी यह चूर्णं लाभदायक सिद्ध हुआ है।
- (१) गिलोय, सॉठ, नागरमोथा, पीपल और चिरायता—इनका काढ़ा अजीर्ण ज्वरको नाश करता है।

## जाकर फिर आनेवाले ज्वरोंकी चिकित्सा ।

(१) कुटकी, खस श्रीर नागरमोथा—इनका काढ़ा पिलानेसे जाकर श्राया हुश्रा न्वर नाश हो जाता है।

नीट—रोगीमें ताक़त हो, तो २।३ सङ्घन करा देना अच्छा है; कमज़ोरकी सङ्घन न कराने चाहियें।

- (२) नागरमोथा, पीपल, कुटकी, अमलताशका गूदा और छोटी हरड़—इनके काढ़ेसे भी जाकर फिर आया हुआ ज्वर नाश हो जाता है।
- (३) नागरमोथा, पित्तपापड़ा, गिलोय और कुटकी,—इन चारोंके काढ़ेसे भी जाकर आया हुआ ज्वर नाश हो जाता है।



# मोतीज्वरेका वर्णन।

-- 63/53/53/53

हिंदि हैं हैं चिक में मौक्तिक ज्वर या मोती ज्वरेका कहीं जिक्र नहीं पाया है हैं हैं हैं चक में मौक्तिक ज्वर या मोती ज्वरेका कहीं जिक्र नहीं पाया शिक्ष हैं हैं जाता । इसके बहुत से ज्ञ ज्य "मस्रिकासे" मिलते हैं । हिंदा से सम्ममें तो यह मस्रिकाका ही भेद हैं । ज्ञ ज्यों से तो यहीं जान पड़ता है कि, ख़्न में गरमी पहुँचने से यह रोग होता है । बिहुत जोग आजकल इसे रक्तगत पित्त ज्वर भी मानते हैं । केवल "योग-चिन्तामिण" में जो "मधूरक ज्वर" के ज्ञ ज्या जिसे हैं, वे मोती-ज्वरे ज्ञ ज्ञ ज्यों से बेशक मिलते हैं ।

ज्वरो दाहो अमो मोहो अतीसारो विमस्तृषा। अनिद्रा च ग्रुलं रक्तं तालु जिह्वाच शुष्यति॥ श्रीवामध्येच दृश्यन्ते स्फोटका सर्षपोपमा। एतचिह्वं भवेद्यस्य समधूरक उच्यते॥

ज्वर, दाइ, मोंर, मोइ, श्रितसार, वमन, प्यास, निद्रानाश,—थे हों तथा चेहरा जाल हो, तालू श्रीर जीम सूखते हों, गर्दनमें सरसोंके दाने जैसी फुन्सियाँ हों,—उसे मधूरक या मधूरा ज्वर कहते हैं। किसीव-क्ररीव यही जन्नण "मन्थर ज्वर"के हैं।

#### द्धाक्टरी मतसे—

#### मोतीज्वरा या पानीज्वराके लच्छा।

सामान्य लक्षण — इसमें क्यर बढ़े जोरसे चढ़ता है और बहु उतरता नहीं। गरमीका बड़ा जोर रहता है, ज्यास बहुत लगती है मुँ हैं आ जाता है, छाती, गले और सारे शरीरपर महीन-महीन बहुत ही छोटे मोतियों के समान दाने-से दीखते हैं। पहले २। रोज बुजार चढ़ा रहता है; पीछे आई ग्लाससे देखनेपर गलेमें बाहरकी और सफ़ेद मोती-से चमकते हैं। यह दाने बहुत छोटे होते हैं, इसिलये किसी-किसीको बिना आई ग्लास (Eye-glass) के नहीं दीखते। गलेपर दीखनेके बाद छातीपर, इसके बाद जाँघों और पैरोंपर दाने दीखते हैं। अगर छातीपर दाने नहीं होते हैं या बरालाऊ होते हैं, तो रोगीको कष्ट कम होता है। अगर छातीपर बीचमें होते हैं, तो प्यास और दाहका जोर रहता है।

#### मोतीज्वरेके भेद्।

डाक्टरीमें इसके चार मेद माने हैं:-

(१) समपकसन्न (२) इननाइनोजा (३) मैलिगना (४) लेटिस्ट ।

#### समपकसलके लच्या।

इसमें बुखार रहता है, मुँह आ जाता है और हलकी सूजन रहती

#### इनजाइनोजाके जज्य।

इसमें ब्वर, गलेका सूजना, कव्या घसकना, नाक और कानोंसे पीव वहना—ये लच्चण होते हैं। यह खराव है।

## मैलिंगनाके लच्या।

इसमें न्वर रहता है, मुख और गलेमें वाव हो जाते हैं। इसका

#### लेटिन्टके खन्य ।

इसमें न्वर रहता है, नाक-कानमें घाव हो जाते हैं, हाथ-पैर फूल जाते हैं श्रीर सन्धियों में पीड़ा होती है। यह भी जुरा है।

# **ड**त्पत्तिका कारण।

यह भी उसी क्रिस्मके जहरसे पैदा होता है, जिस क्रिस्मके जहरसे चैचक या शीतला निकलती है। गरमीकी जियादती तथा मल और खूनका नोश या उफान भी इसके हेतु हैं।

#### चिकित्सा-विधि।

डाक्टरी मतसे १ बोतल पानीमें श्रक्त सिलफोरस मिलाकर रोगीको कुल्ले कराने चाहियें।

# मोतीज्वरा-नाशक नुसख्रे।

"योगचिन्तामिए"में ही लिखा है:--

्रं १) सहस्रवेधी पाषाण, कञ्जुएका कपाल, बड़ी इलायची, र्तुलसीके पत्ते, नारियलकी नयी जटा और खसखसके दाने—इन सबको गोबरके रसमें पीसकर देनेसे मधूरक-क्वर शान्त हो जाता है।

नोट—ग्राजकल तो इस रोगके होते ही द्वा बन्द कर दी जाती है। केवल लोगों ११ से लेकर १०१ तक घोट-घोटकर और गरम करके पिलाई जाती हैं। सेरका श्राध पाव जल दिया जाता है। सत्ताईस-सत्ताईस दिनतक श्रक दिखाया भी नहीं जाता। यह मारवादियोंके घरू इलाजकी बात है, जिनकी दूटी नहीं होती है, वे उठ भी खड़े होते हैं। श्रव कुछ लोग डाक्टरोंको बुलाने लगे हैं।

- (२) नागरमोथा, पित्तपापड़ा, मुलेठी श्रीर काली दाखोंका काढ़ा, शहद मिलाकर पीनेसे मोतीक्वरा श्राराम होता है। परीन्तित है।
- (३) बड़के वृत्तकी कोंपल और बाजरेका काढ़ा पीनेसे मोतीज्वरा नाश होता है। परीचित है।
- (४) पोदीनेके पत्ते, तुलसी श्रीर काली तुलसी—इनको बिना जल मिलाये पीसकर, कपड़ेमें रस निकाल लेना चाहिये श्रीर उस रसको मिश्री मिलाकर पीना चाहिये। परीचित है।

43

- (४) अजमोदको पीसकर और शहदमें मिलाकर चाटनेसे मोतीक्वरा नाश होता है।
- (६) गिलोयके कादेमें शहद मिलाकर पीनेसे मोतीक्वराः नाशः होता है। परीक्षित है।
- (७) मुनका-दाख, वासा और हरहके काढ़ेमें शहद और मिश्री हालकर पीनेसे रक्तपित्त-क्वर, दमा, खाँसी और मोतीक्वरा—ये सब आराम होते हैं। परीत्तित है।
- ( = ) गलेमें मोतियोंकी माला पहननेसे मोतीन्वरेमें होनेवाली गलेकी और झातीकी फुन्सियोंमें बढ़ा लाभ होता है।

#### स्चना ।

नीचे तिले धानमोत प्रत्य मनुष्यमात्रके देखने योग्य हैं। इनकी ज़ितनी प्रशंसा की ताय योगी है। हिन्दी जगतने इनका खूव आदर किया है। इसीसे इनमेंसे वाज-याज़के दस-दस और वारह-वारह एवं सीन-तीन संस्करण क्षिपे गये हैं। आप इन्हें सोम स्थानकर अवस्य देखें:—

- (१) स्वास्थ्यरका अजिल्इ ३); सजिल्इ ३॥)
- (१) नीति-शतक राजसंस्कृत्य सचित्र सजिल्द 🕬

, साधारण संस्करण सचित्र सजिल् ११)

- (३) वैराग्य-शतक सचित्र बढ़िया जिल्द १)
- (४) श्रुहार-शतक सचित्र सजिल् ३॥)
- ( १ ) सम्राट् अकबर सचित्र ३)
- ( व ) नवाम सिराजुद्दीचा सचित्र २॥)
- ( ७ ) हिन्दी सगवव्गीता श्रामिक्द २।); सजिए इ३)
- ( = ) सुहागिनी सचित्र १॥); सजिस्र २)
- ( ३ ) हिन्दी बहीखाता २॥)
- (१०) द्रौपदी सचित्र १॥)

,, सविव्य २)

ग्ता—हरिदास एएड कम्पनी, गंगा-प्रवन, सर्थ

# THE THE THE WAR

# गर्भिणिके ज्वरको चिकित्सा।

10:8:0:-

हैं श्री हैं भंकी हालतमें औरतोंको ज्वर, सूजन, अतिसार, शिंक्शिक्ष मंकी हालतमें औरतोंको ज्वर, सूजन, अतिसार, शिंक्शिक्ष वसन, सिर घूमना, खून गिरना, गर्मकी पीड़ा प्रमृति अनेक प्रकारके रोग होते हैं। और सब रोगियोंकी तरह गर्मवतीकी सिम्पावना रहती है। गर्मवतीको कष्ट होनेसे गर्मगत शिशुको भी कष्ट हो सकता है। यहाँ हम गर्मवतीके ज्वर नाश करनेवाले चन्द खपाय लिखेंगे, जिससे कोई अज्ञानतावश गर्मिणीके ज्वरमें सब रोगियोंको दी जानेवाली दवाएँ न दे दे।

# गर्भिणीके ज्वरको नाश करनेवाले उसखे ।

- (१) "भावप्रकारा"में लिखा है, मुलेठी, लालचन्दन, खसकी जड़, सारिवा (अनन्तमूल) और कमलके पत्ते इन पाँचोंका काढ़ा बनाकर, शीतल होनेपर, शहद और खाँड़ मिलाकर, पिलानेसे गर्भिणीका क्वर आराम हो जाता है।
- (२) लालचन्द्न, सारिवा (अनन्तमूल), लोध श्रौर दाख— इन चारोंके कादेमें मिश्री मिलाकर देनेसे ज्वर निश्चय ही शान्त होता है।

(३) अरएडकी जड़, गिलोय, मैंजीठ, लालचन्दन, देवदार श्रीर पद्माल,—इन छहोंका काढ़ा गर्भवतीके व्वरको नाश करता है।

नोट-ये तीनों नुसद्धे गर्भवतीके ज्वरमें परमोत्तम हैं। र्म०२ श्रीर ३ तो कितनी ही बारके परीचित हैं। पहलेबाला भी परीचित ही है।

- (४) वकरीके दूधके साथ सोंठ पीनेसे गर्भिणी सियोंका विपम-क्वर आराम हो जाता है।
- (४) घनिया, नागरमोथा, खस, सुगन्धवाला, श्योनाक, गिलोय, अतीस, वरियारा, पित्तपापड़ा, जवासा और लालचन्दन—इन ग्यारह दवाओंका काढ़ा गर्भिणी और प्रसूताके रुधिर-विकार, रक्तातिसार (खूनके दस्त), आमातिसार (ऑव और मरोड़ीके दस्त) और क्वर इन सबको आराम करता है। इस नुसखेकी उत्तमताके लिये "लोलिन्बरान" महोदयका नाम ही काफी है।

# गर्मिणीके अतिसार आदिको नाश करनेवाले नुस्खे

- (६) सींठ और बेलिगरीके काढ़ेमें जीका सत्तू मिलाकर पिलानेसे, बमन और अतिसार आराम हो जाते हैं। यह उसकीं गर्मिणीके दस्तोंपर उत्तम पाया गया है।
- (७) सुगन्धवाला, अतीस, नागरमोथा, मोचरस और इन्द्रजी— इनका काढ़ा पीनेसे गर्भियीका गिरता हुआ गर्भ, अतिसार, प्रदर और पेटका दर्द ये सब शान्त हो जाते हैं।
- (प) पिठवन, वरियारा और अड़ सेका काढ़ा रक्तपित्तको आराम करता है और साथ ही गर्सियोके कामला (पीलियेका भेद ), सूजन, श्वास और व्वरको आराम करता है।
- (६) आम और जासुनकी छालके काढ़ेमें खीलोंका सन्तू मिलाकर. खानेसे गर्मिणीका महणी रोग वंत्काल शान्त होता है।

(१०) सुगन्धवाला, अरल्, लालचन्द्रन, खिरॅटी, धनिया, गिलोय, खस, नागरमोथा, जवासा, पित्तपापड़ा और अतीस—इनका काढ़ा पीनेसे गर्भिणी स्त्रियोंके अनेक रोग पीड़ा, अतिसार, रुधिरस्नाव और गर्भः वकी पीड़ा भी दूर होती हैं।

नोट—मैथुन करने, राह चलने, मिहनत करने, उत्तर चढ़ने, उपवास करने, कूटने, गिरने, दौढ़ने, विपम श्रासनपर बैठने श्रीर ढरने प्रश्रुति कारणोंसे गर्भ- फाव या गर्भपात होता है। जब गर्भस्राच या गर्भपात होनेवाला होता है, तब श्रूल या दद होता है श्रीर खून निकलता है। चीथे मास तक जो गर्भ गिरता है, उसे गर्भस्राच कहते हैं; इसके बाद गर्भपात कहते हैं। गर्भपात वर्ग रहका हुलाज हम चीथे भागमें लिखेंगे।

## गर्भिणीकी वमन, रवास श्रीर खाँसी-नाशक नुसखे।

- (११) चाँवलके धोवनमें मिश्री मिलाकर पिलानेसे गर्भिणीकी वम्न बन्द हो जाती है। धनियाका चूर्ण खाकर मिश्री मिला हुआ चाँवलांका पानी पीनेसे निश्चय ही गर्भवतीकी क्रय बन्द हो जाती है।
- (१२) भारङ्गी, सींठ श्रीर पीपल—इनका चूर्ण गुड़के साथ खिलानेसे खाँसी श्रीर खास श्राराम हो जाते हैं।
- (१३) सोंठका काढ़ा शीतल करके पिलानेसे गर्भिणीका वातरोग आराम हो जाता है।
- (१४) शालिधानोंकी जड़, डामकी जड़, काँसकी जड़ और सर-पतेकी जड़—इन सबकी जड़ें बरावर-बराबर लेकर, पानीके साथ पीसकर लुगदी-सी बना लो। पीछे उस लुगदीको दूधमें डालकर दूधको औटाओ और उस दूधको गर्भवतीको पिलाओ। उस दूधसे रुका हुआ पेशाब खुल जाता है तथा प्यास, दाह और रक्तपित्त भी आराम होता है। गर्भवतीका पेशाब रुक जाय, तो यह नुसखा देना चाहिये।



# प्रमूत-ज्वरका वर्णन ।

हैं द्वार हैं के किए हैं के नवन्तरिके मतसे वालक जननेके डेढ़ मास बाद यारे हैं द्वार हैं के स्वाद के बाद की का "प्रसूता" नाम नहीं रहता है इसके पहले, बबा जननेके वाद, उसे "प्रसूता" कहते हैं।

क्वर, खाँसी, प्यास, शरीर भारी होना, सूजन, शूल और अति-सार ये रोग विशेषकरके प्रसूताको होते हैं। जब ये प्रसूताको होते हैं, तब इन्हें "प्रसूति रोग" कहते हैं। अत्यन्त वातकारक स्थान, अयोग्य आचरण, विषम भोजन और अजीर्ण प्रमृति,—ये प्रसूत-रोगोंके कारण हैं।

"वङ्गसेन" में लिखा है:—प्रसूत-रोगमें क्वर, अतिसार, सूजन, श्रुल, अफारा, बल-नारा, वन्द्रा, अकिन, मुँहसे जल गिरना प्रभृति कफ और वातसे पैदा होनेवाले अनेक रोग होते हैं। ये सब मांस और बलकी चीणतासे होते हैं। इन सबको "सूविका रोग" कहते हैं। इनमेंसे कोई एक रोग मुख्य होता है; शेप सब उसके उपदेव कहलाते हैं।

सूतिका-रोग नाश करनेके लिये बात-नाशक क्याय देने बाहियें और सभी काम वात-नाशक करने चाहियें। वात-नाशक स्वेद, उपानह, मालिश और अवगाहन (कान) इसमें हितकारी हैं।

#### प्रसूत-ज्वरके जन्नण।

बालक पैदा होनेके प्रायः दूसरे-तीसरे दिन यह ब्वर चढ़ता है। इस ब्वरमें ताप या टेम्परेचर १०२ डिग्रीसे १०६ डिग्री तक हो जाता है। भीशयमें कम या जियादा पीड़ा होती है। पीछे वह वेदना सारे शरीरमें फैल जाती है। रोगिणी प्रलाप करती है, आँखें भीतर घुस जाती हैं, अम होता है, पतले दस्त लगते हैं, कमजोरी आ जाती है, क्रय होती हैं, जीम मैली रहती है, छातियोंका दूध नष्ट हो जाता है। अच्छा इलाज न होनेसे रोगिणी शीत आकर मर जाती है। मरनेके समय जीम रूखी और काली हो जाती है।

इस क्वरमें गर्भाशयमें सूजन आ जाती है। वह सुकड़ जाता है या उसकी दीवार ढीली हो जाती है; अगर वालकके बाहर आते समय योनि वालकके सिरसे छिल जाती है, तो वहाँ पीप पैदा हो अंदे । अच्छा इलाज न होनेसे १४ दिन बाद जगह-जगह पीप पढ़ जाती है, बार-बार जाड़ा लगता है, जोड़ोंमें सूजन आकर उनमें भी पीप पैदा हो जाती है, यहाँ तक कि आँखोंमें भी पीप पैदा हो जाती है। ऐसा होनेसे प्रसूता अन्धी हो जाती है।

श्रसल बात यह है कि, बालक पैदा होते समय श्रगर बालकके सिरसे कोई रसौली छिल जाती है, या जेर-नाल भीतर रह जाता है श्रथवा मैला खून या श्रीर कोई पदार्थ, जिसका गर्भाशयसे निकलना जरूरी है, गर्भाशयमें रह जाता है, तो गर्भाशयमें एक तरहका विष पैदा हो जाता है श्रीर समयपर इलाज न होने या ठीक इलाज न होनेसे वह जहर सारे शरीरमें फैलकर ज्वर श्रादि मयानक रोग करता है। इस रोगमें गर्भाशय, फैंकड़े श्रीर जिगर प्रमृति कई स्थानोंमें सूजन पैदा हो जाती है।

डाक्टरीमें इस ब्वरको "प्योर पर्ल फीवर" कहते हैं। डाक्टर लोग इसका उपाय गन्दे या मैले खूनको सुखाना कहते हैं। वे लोग प्रसूताको गरम कपढ़े पहनाना-उदाना, ज्वर-नाशक द्वा देना और शरीरपर गरम जलकी बोवल फेरकर पसीने निकालना अच्छा सममते हैं। वेंद्य लोग भी गर्भाशयका मल सुखानेके लिये "दश-मूलका काढ़ा" देते हैं और रोगिणीको गरम रखनेकी सलाइ देते हैं। इसीसे भारतमें ज्ञा-घरके द्वारोंपर और शीव कालमें भीवर भी आगकी अङ्गीठियाँ रखते हैं और हवाकी राहें वन्द्र करा देते हैं। इसमें हिन्दुस्तानी वड़ी भूल भी करते हैं। हवाको इतना रोक देते हैं कि, प्रसूताके घरमें बद्द्यू मारने लगती है और उसका साँस घुटने लगता है। कभी-कभी इस बेहूदगीकी वजहसे भी प्रसूतायें वेमीत मर जाती हैं।

## प्रसूतज्वर-नाशक नुसखे ।

- (१) द्राम्लके गरमागर्म काढ़ेमें घी मिलाकर पिलानेसे स्वर प्रभृति सृतिका-रोग नाहा हो लाते हैं।
- (२) द्रामृलकी दसों दवाओंको दूवमें पकाकर और मिश्री मिलाकर पिलानेसे प्रसृताके सब रोग नाश हो जाते हैं।
- (३) दरामृतकं काढ़ेमें, शीवल होनेपर, शहद मिलाकर पिलानेसे स्विका-क्वर और सूजन तथा वातरोग नाश हो जाते हैं। अगर खाँसी भी हो, तो ३ रत्ती पीपलोंका चूर्ण मिला हेना चाहिये। अगर श्वास हो, तो १ माशे वहेंड़ेका चूर्ण और ६ माशे शहद मिलाकर, काढ़ा पिलाना चाहिये। • •
- (१) देवदार, वच, कूट, पीपल, सोंठ, चिरायता, कायफल, कुटकी, धिनया, इरड़, गलपीपल, कटेरी, गोलह, लवासा, कटाई, अतीस, गिलोय, काकड़ासिंगी और कालाजीरा—इन १६ दवाओंको वरावर-वरावर हेद-हेद मारो लेकर, कादा बनाओ; जब आठवाँ माग पानी रह लाय, खतारकर द्वान लो। पीछे इसमें मुनी हींग

श्रीर सेंधानोन मिलाकर प्रसूताको पिलाश्रो। इस काढ़ेसे ब्वर, खाँसी, शूल—दर्द, बेहोशी, कॅपकॅपी, सिरदर्द, श्रानतान बकना, प्यास, दाह—जलन, तन्द्रा, पतले दस्त, क्रय वरौरह वात श्रीर कफसे हुए प्रसूताके सब ोग नाश हो जाते हैं। यह "दार्वादि" काथ प्रसूताके लिये परीचित दवा है।

- (४) गिलोय, सोंठ, पियाबाँसा, गन्धप्रसारिणी, पंचमूलकी पाँचों दवाएँ, नागरमोथा और सुगन्धवाला—इन ११ दवाओंका काढ़ा भी प्रसूताके ज्वर आदि रोगोंको अवश्य नाश करता है।
- (६) पियाबाँसा, कुल्थी, पोहकरमूल, कटेरी, देवदारु और बेंत— इनके काढ़ेमें भुनी हींग और सेंघानीन डालकर पीनेसे सूतिकाका शूल और ज्वर नाश हो जाता है।
- (७) पियाबाँसा, नागरमोथा, गिलोय, गन्धप्रसारिणी, सोंठ और अर्थे अस्ताका—इनके काढ़ेमें, शीतल होनेपर, शहद डालकर पीनेसे प्रस्ताका क्वर तत्काल नाश होता है।
  - (८) तपाया हुआ लोहा मूँगके यूषमें बुमाकर, वही पिलानेसे सूतिका रोग नाश हो जाता है।
  - (६) गिलोय, सोंठ, सहचर, आककी जड़, वृहत्पंचमूल और नागरमोथा—इन दसोंके काढ़ेमें, शीतल होनेपर, शहद मिलाकर पीनेसे सूतिका रोगकी शान्ति होती है।

#### पसीना निकालनेकी विधि।

नीमकी अन्तरछाल लाकर उसके छोटे-छोटे दुकड़े कर लो। पीछे उन्हें तीन हाँडियोंमें डालकर, ऊपरसे पानी भरकर, उन्हें अलग-अलग तीन चूल्होंपर चढ़ा दो। ऊपरसे ढकना भी लगा दो। जब पानी खूब खौल जाय, पहले एक घड़ेको चूल्हेसे उतार लो। प्रस्वाको एक खरहरी (विना विलारकों) खाटपर तिद्या हो। इस आगसे उनारे हुए वड़ेको दकना न्योतकर प्रस्वाके सिरके नीचे रख हो, वाकि मान सिर वर्धेरहको लगे और पसीना निकले। वब दस घड़ेको भाग कम हो जाय, वब दसे कमरके नीचे सरका हो और दूसरा पड़ा कृत्वेसे उनारकर, दकना दनारकर किर प्रसृताके सिरके नीचे रख हो। जब इस दूसरे घड़ेको भी भाग कम हो जाय, वब इसे कमरके नीचे सरका हो और कमरके नीचेके घड़ेको पैरोंके नीचे सरका हो और वीसरे घड़ेको कृत्वेसे उनारकर सिरके नीचे रख हो। जब इसकी भी भाग कम हो नाय, वब इसे कमरके नीचे सरका हो और वीसरे घड़ेको कृत्वेसे उनारकर सिरके नीचे सरका हो और कमरके नीचे सरका हो हुए पैरों वक ते नाको।

इस तरह ३ दिन तक करनेसे प्रमुताके शिर्तरका साथ येग पसीनों डाय निकलकर नारा हो जाता है, पर यह काम ऐसी जगृह्में करना चाहिये, जहीं हवा न काती हो। उस समय हवा लगना हानिकर है। इस वक रेका काम हो जानेगर, पसीने पाँछ डालने चाहियें। पसीनोंके सुन्न जानेगर, नन्द्री-सन्द्री पंछेकी हवा लगे सो हवी नहीं। यह परीज़ित उगाय है। उस्रसके समय काम सेना चाहिये।

#### पथ्यापथ्य ।

इन-से-इन एक नास तक, खराव ृत्न निकल चुक्रनेपर, प्रस्ताको निकता, अप्रिशंगक, वातकरुनाराक, हित्कारी और हतका मोजन करना चाहिये। जैसे: पुराने चाँवलका मात, परवल, कवा केला, नसूर, वैंगन और अनार प्रमृति, नित्य पसीना लेना चाहिये; वेलको नालिया करानी चाहिये; दश दिन तक नातकरुनाराक दवाओं के साथ औटाया दृष पीना चाहिये; दस दिन नांसरसके साथ भाव लाना चाहिये और सिरसकी लक्कीसे न्दॉतुन करनी चाहिये। यह तो मामूली हालतके पण्यापण्य हैं। ज्वरकी हालतमें या अन्य रोगकी हालतमें जैसा रोग हो वैसा ही पण्य देना चाहिये और अग्नि, मिहनत, शीतल आहार और मैथुन प्रभृतिसे परहेल, करना चाहिये।

नोट—"पंचनीरक पाक" श्रीर "सीमाग्य शुंठीपाक" प्रस्ताश्रोंके लिये श्रमृत हैं। उन्हें हम तीसरे मागमें लिखेंगे।

# दूधज्वरके लच्च ॥।

श्रक्सर नाजुक-बदन श्रौरतोंको, बालक जननेके कुछ दिन बाद, सदी लग जाने, अपध्य आहार-विहार करने, चूचियोंमें दूध रुक जाने अथवा घरके लड़ाई-मगड़ोंके कारण चिन्ता-फिक और रंज करने अथवा कची अवस्थामें ही जचाके चलने-फिरने और प्रिश्नम करने वरारह कारणोंसे यह न्वर होता है; पर असल कारण इसंका दूधका छातियोंमें रकना है। पहले-पहल बालक जननेवाली स्त्रीके स्तनोंमें दूध देरसे आता है। अगर बिना दूध आये ही बचा स्तनोंसे लगा दिया जाता है, तो दूध आनेके सूराख बन्द हो जाते हैं। बहुत-सी श्रोरतोंके इतना दूध श्राया करता है कि, कभी-कभी ·श्रपने-श्राप धाराएँ छूट पड़ती हैं। बालक श्रगर इतना दूध नहीं थी सकता, तो स्तन भारी हो जाते हैं। स्तनोंके भारी होनेसे श्रीरतोंको बड़ी तकलीफ होती है। अनेक औरतें तो अपने हाथोंसे बीठनी भींच-भींचकर दूध निकाल फैंकती हैं। जो ऐसा नहीं कर सकतीं, चे बड़ी पीड़ा भोगती हैं। बाज-बाज स्त्रियोंके स्तन बहुत ही कठोर श्रौर बीठनियाँ मोटी होती हैं; कमजोर बालक उन बीठनियोंको मुखमें दबाकर दूध नहीं पी सकता। उस हालतमें दूध स्तनोंमें भर जाता है। दूध रुकनेके कारणोंसे अथवा और किसी वजहसे या सर्दी-गरमीसे खूनका बहना बन्द हो जानेसे स्तनोंपर सूजन श्रां

जाती हैं। इस क्वरको बोलबालमें दूधका क्वर और अङ्गरेजीमें मिलकें भीवर (Milk fever) कहते हैं।

इस ज्वरवाली की बदास हो जाती है, हाथ-पाँव-सिर और पीठमें वेदना होती है, स्तनोंमें भी पीड़ा होती है, वे पके फोड़ेकी तरह दूसते हैं और तनकर लाल हो जाते हैं। जाड़ेके चुखारोंकी तरह इस ज्वरमें पहले जाड़ा लगवा है, पीछे गरमी आती है, प्यासकी अधि-कता होती है; शेपमें पसीने आकर ज्वर उत्तर जाता है। इसमें औरतें प्रलाप भी करती हैं। बदहजमी और जी मिचलाना आदि लच्छा भी देखे आते हैं।

#### स्तनपीड़ा-नाशक नुसखे।

- (१) अगर गरमी-सर्दीसे खूनकी चाल बन्द हो जानेके कारण आतियोंपर सूजन आगई हो, उनमें मीठा-भीठा दर्द होता हो, तो गीदद दाखके पत्ते दो तोले और वाकला दो तोले,—इनको खूब महीन पीसकर और सिकंजनीनमें मिलाकर, झातियोंपर लेप करनेसे पीड़ा शान्त होगी। जन तक वरम—सूजन न उत्तर जाय, तीन-चार कर लेप करना चाहिये।
- (२) अगर वालकके दूध पीते-पीते साथेकी चोट मारनेसे सूजन आ गई हो, तो श्रीको चाहिये कि कंगीको उत्परसे नीचे घीरे-घीरे स्तनपर फेरती जाय और उत्परसे दूसरी औरत सुहाता-सुहाता गरम जल स्तनपर ढालती जाय। कंगी नीचेसे उत्पर न लानी चाहिये, वार-वार उत्परसे नीचेको फेरनी चाहिये और उत्परसे गरम जल पढ़ना चाहिये। तीन दिनमें निश्चय ही आराम हो जायगा।
- (३) अगर खुश्की और गरमीके कारण स्तनोंमें दूध जमनगरा हो, तो मूँग और साँठी चावल दोनोंको पीसकर कुछ गरम जलमें जगाना बाहिये।

- (४) अगर कुचींपर सूजन हो, तो मकोय, गुलखेरू, गोखरू, निर्विपी, अफीम और गेरू--इन इहींको एक-एक मारो लेकर, जलमें पीस लो और कुछ गरम करके सुहाता-सुहाता लेप कर दो।
- (रे) शीशमकी पत्तियोंको एक हाँड़ीमें डालकर, ऊपरसे गरम जल भरकर श्रीटाश्रो। जब पौन या श्राधा पानी रह जाय, उतारकर इस पानीसे स्तनोंकी सूजनको धोश्रो।
  - (६) इन्द्रायणकी जड़का लेप करनेसे स्तन-रोग नष्ट हो जाता है।
- (७) हल्दी श्रीर धतूरेके पत्ते—इनका लेप करनेसे स्तनकी पीड़ा शान्त हो जाती है। परीचित है।
- ( प् ) तपाये हुए लोहेको जलमें बुमाकर, वह पानी पिलानेसे स्तन-रोग नाश हो जाता है।
- ं रंध) बाँमा-ककोड़ेकी जड़का लेप करनेसे भी स्तन-पीड़ा शान्त हो जाती है।
- (१०) मुलेठी, नीम, इल्दी, सम्झाल् श्रीर घायके फूल—इन सबको महीन पीस-छानकर, स्तनके घावोंपर बुरकनेसे घाव भर जाते हैं।
- (११) प्रस्ति अवस्थामें अक्सर पहले-पहल दूध आते समय द है होने लगता है तथा सूजन आ जाती है। उस समय माशे नौसादरको आधी छटाँक जलमें घोलकर एकदिल कर लेना चाहिये और उसे स्तनोंमें पड़ी हुई गाँठ शीघ ही नमें हो जाती है। गाँठके पिघलाने और सूजन नाश करनेमें यह लेप बड़ा ही उपकारी है। अगर पैरमें मुरड़ आ जाय आ बादीसे सूजन आ जाय, तो यही लेप करनेसे अवश्य सायदा होता है। स्तनोंकी पीड़ा और सूजन मिटानेमें यह उपाय सबसे उत्तम है।

तोट—यगर स्वत एक जाय, तो नस्तर लगाकर या किसी द्यासे पीप वगं रह मनाद निकालकर, घाव भरनेके लिये मरहम प्रश्नृतिसे काम लेना चाहिये।

(१२) अगर हूध स्तनोंमें बहुत ही आता हो और वालक उतना न पी सकता हो और इस वतहसे स्रोको कष्ट रहता हो, तो काहुके बीज, मसूर और जीरा—इनको सिरकेमें पीसकर स्तर्नोपर लेप करोन

नोट-(१) सगर तूध सूल गया हो, तो वन, भोया, श्रतीस, देवदार, दूघ कम हो जायगा। साठ, शतावर और अनन्तमूल-इन सवका काठा विलाना चाहिये।

(२) "भावमकारा"में लिखा है, न्तनरोगॉर्स वितनाराक शीतल पदार्थीका प्रयोग करना चाहिये। जीक लगवाकर खून निकलवा देना चाहियेः किन्तु स्तनीपर सँक वर्ग रह करके पसीना कमी न निकालना चाहिये। क्षतकी पीना मिटते ही ज्वर नाश हो जाता है। झगर ज़रूरत हो, तो ज्वर-नाशक हवा देनो चाहिये। अगर प्रस्तावस्था हो, तो वैसा ही जुलाहा चाहिये झीर चुिका-रागका हो प्रथ्यापच्य प्रतिपालन करना चाहिये। प्रस्तावस्या न हो. तो वंसा उत्र-नाशक नुसख़ा हेना चाहिये। पर सुख्य उपाय कारणको मिटाना है, जिससे कि ज्वर हुआ हो।

# विकिरसा ।

स्तनभीड़ाके शान्त होतेसे ही दूध-ज्वर या स्तनभीड़ासे हुआ न्तर आराम हो जायगा। अगर जलरत हो, तो ज्वर-नाशक औपधि भी दी जा सकती है।





# शीतलां-जवरका वर्णन।

---:o:@:o:<del>----</del>

## मसूरिका ।

वैद्यकके मतसे शीतला या चेचक मसूरिकाका भेद है। "माधवाचार्य" ने माता, शीतला, ओरी आदिका मसूरिकाके नामसे अलग ही निदान किया है। "वाग्भट्ट" प्रमृति प्राचीन आचार्योंने इसका विस्फोटक रोगके" अन्तर्गत समावेश किया है। विस्फोटकका कारण बाहरकी विपेती हवा है, इसलिये विस्फोटक नाम लिखा है। इसमें न्वर होनेके कारण, अझरेज डाक्टरोंने मसूरिका (चेचक) की गणना संक्रामक न्वरोंमें की है।

यूनानी हकीमोंने भी इसे ज्वरोंमें लिखा है और इसका नामा "हुम्मानंदरी" लिखा है। हमारे यहाँ यह रोग ज्वरसे अलग लिखा है; तथापि हम इसे ज्वरके साथ ही लिखना मुनासिब सममते हैं; इसलिये इसके निदान, लच्चण और चिकित्सा यहीं लिखते हैं।

# मसुरिकाके पूर्वरूप।

माता निकलनेके पहले ज्वर होता है, खुजली चलती है, देहमें (फूटनी होती है, भूख बन्द हो जाती है, चमड़ेमें सूजन होती है, शरीरका रंग बदल जाता है और आँखें लाल हो जाती हैं।

# वातज मसूरिकांके जन्ए।

बादीकी मसूरिका (माता) के फोड़े काले, लाल और सूखे तथा कड़े होते हैं और उनमें तील वेदना होती है। ये जल्दी नहीं हुकते उनके कारणसे जोड़ों, हिंद्हियों और पोरुऑमें फोड़नेकी-सी पीड़ा होती है, लाँसी आती है, शरीरमें कॅपकॅपी आती है, जिस्त स्थिर नहीं रहता, विना मिहनत थकान माल्म होती है, ताल, होठ और जीममें खुरकी होती है एवं प्यास और अरुचि होती है।

## पित्तज मस्रिकाके जन्म ।

पित्तकी मसूरिकाका मुख लाल, पीला और सफेद होता है। उसमें दाह और पीड़ा बहुत होती है, परन्तु यह माता जल्दी पकती है। इस चेचकमें दस्त पतला होता है, शरीर द्वटता है, दाह और प्यासका बोर होता है। अरुचि, नेत्रपाक और मुखपाक ये जच्चा भी होते हैं तथा क्वर बहुत तेज होता है।

### रक्तज मसुरिकाके बन्धण।

इसके सब जन्नण पित्तज मसूरिकाके से होते हैं।.

## कफज मसूरिकाके बाचवारी

इसमें गुँ इसे कफ निकलता है, शरीर गीला-सा और भारी रहता है, सिरमें दर होता है, वमन-सी आती है; अक्षि, निद्रा, तन्द्रा, आलस्य, ये लक्षण होते हैं। इसके फोड़े, सफ़ोद, विकने और बहुत मोटे होते हैं। उनमें खुर्जली बहुत जलती है, पोड़ा मन्दी-मन्द्री होते है और वे देशमें पकते हैं।

## न्निदोष मसूरिकाके लच्चण ।

इसके फोड़े नीले, चपटे श्रीर बीचमेंसे दबे हुए-से होते हैं। उनमें दि बहुत होता है श्रीर वे बहुत दिनोंमें पकते हैं। उनसे बदबूदार वेप निकलता है। त्रिदोषके फोड़े बहुत होते हैं।

# चमेपिड़िकाके खत्त्य i

इसके फोड़ोंके होनेसे कंठ रुक जाता है, अरुचि, तन्द्रा, प्रलाप और चैन न पड़ना ये लच्चएा होते हैं। इनकी चिकित्सा नहीं हो सकती।

#### रोमान्तिकाके खच्ए।

्रिपत्तसे बालोंके छेदोंके समान बारीक और लाल मसूरिकार्थे होती हैं। खाँसी और अरुचि होती है। सबसे पहले ज्वर होता है। इनको "रोमान्तिका" या "कसुमी माता" कहते हैं।

## धातुगत मसूरिकाके लच्ए।

१—रसगत मसूरिका पानीके बुलबुलेके समान होती हैं। इनके फूटनेसे पानी-सा बहता है। यह चमड़ेमें होती हैं, क्योंकि इनमें स्वल्प दोष होता है। इसको लोकमें "दुलारी माता" कहते हैं।

: २--रक्तगत मसूरिका ताम्बेके रंगकी होती हैं। ये जल्दी पकती हैं। इनके ऊपरकी चमड़ी पतली होती है। इनके फूटनेसे इनमेंसे खून निकलता है। यह अत्यन्त दूषित होनेसे साध्य नहीं होतीं।

े ३--मांसगत मसूरिका कड़ी और चिकनी होती हैं। ये बहुत दिनोंमें पकती हैं। इनकी चमड़ी पतली होती है। शरीरमें दर्द और वेचैंनी होती है, खास चलती है, मूच्छी, दाह—जलन और प्यास

४—मेदोगत मसूरिका गोल, नरम, चरा केंची-केंची, मोटी, श्रीर काली होती हैं। इनके होनेपर मयद्भर क्वर, पीड़ा, इन्द्रियों श्रीर मनको मोह, चित्तकी चंचलता श्रीर सन्ताप ये लज्ज्ण होते हैं। यह फ्रच्छसाध्य हैं। इनसे कोई ही माग्यवान वचता है।

४-६—श्रास्थमञ्चागत मसूरिका बहुत छोटी, रुखी, चपटी श्रीरं बरा झेंबी होती हैं। इनके होनेसे अत्यन्त चित्तश्रम, बेदना श्रीर बेचैनी होती है। यह मर्मस्थानोंको भेदकर शीव्र शाण हरण करती. हैं। सारी हिब्हयोंमें भौराके काटनेकी-सी पीड़ा होती है।

७—शुक्रगत मसूरिका पके हुए के समान चिकनी और अलग-अलग होती हैं। इनमें अत्यन्त पीड़ा होती है। गीलापन, वेचैनी, मोह, दाह, उन्माद ये उपद्रव साथ होते हैं। यह असाध्य होती हैं। कोई नहीं वचता।

#### साध्य मसूरिका।

रसगत, रक्तगत, पित्तज और कफज और पित्तकफज मसूरिकार्ये साध्य होती हैं। ये बिना किसी दवाके आराम हो जाती हैं।

#### कष्टसाध्य मस्रिका।

बातज, वातिपत्तज, वातकफज ससूरिकायें कष्टसाच्य होती हैं। इतकी चिकित्सा चतुराईसे करनी चाहिये।

#### असाध्य मस्रिका ।

सित्रपावन मसूरिका असान्य होती हैं। कोई मूँगेके समान बाल होती हैं कोई बासुनके समान, कोई बोह्बालके समान और कोई श्रलसीके दानेके जैसी होती हैं। दोषोंके भेदसे ये श्रनेक रक्षकी होती हैं।

# सब मसुरिकाओं के अवस्था विशेषके लच्छा।

्यांस, हिचकी, बेहोशी, तेज ज्वर, बकवाद, असन्तोप, मोह, प्यास, दाह, नेत्रोंका टेढ़ा-तिरछा और बाँकापन तथा फटे-से हो जाना ये लच्चए होते हैं। मुँह, नाक और आँखोंसे खून गिरता है, कएठमें घुरघुर शब्द होता है, रोगी भयद्धर श्वास लेता है। जो मसूरिका-रोगी केवल नाकसे श्वास लेता है, वह वायु और प्याससे तत्काल मर जाता है।

# मसूरिकाके अन्तमें कठिनाई।

मसूरिका—शीतलाके अन्तमें कोहनी, पहुँचे और कन्धोंमें सूजन होती है। इसका इलाज कठिनाईसे होता है।

## मसूरिकाके कारण।

चरपरे, खहे, खारी और परस्पर विरुद्ध पदार्थों के खाने, श्रिषक खाने लोबिया, उड़द तथा खट्टे सागों के खाने, विषेते फूलों के संसर्गसे दूषित हुई हवा और जलके योगसे, देशमें राहु तथा शनैश्चर आदि क्रूर प्रहोंकी दृष्टि पड़नेसे वातादि दोष कुपित होकर रुधिरके साथ मिलकर, मसूरके समान फुन्सिय उत्पन्न करते हैं, उनको "मसूरिका" कहते हैं।

# मसूरिकाका भेद ।

#### शीतला।

"भावप्रकाश"में लिखा है,—जो मसूरिकामें ही शीतला देवी का आवेश होजाय, तो उसे "शीतला" कहते हैं। जिस प्रकार भौतिक विषमञ्चर होता है, उसी तरह इस शीतलामें ज्वर होता है।

# शीतलाके सात भेदी

अगर ज्वर आनेके वाद, शरीरमें वड़ी-बड़ी फुन्सियाँ पैटा हो जाँग, तो उसे बड़ी शीतला कहते हैं। वह शीतला पहले सप्ताहमें निकलती है, दूसरे सप्ताह (सात दिन) में भर जाती है और तीसरे सप्ताहमें सूख जाती है। इस तरह २१ दिनमें बड़ी शीतला शान्त ो जाती है।

एक जगह लिखा है:-

श्राग्निद्ग्यानिमास्कोटाः सज्वरारक्क पित्तजाः। क्वचित सर्व्वत्र वा देहे विस्कोटा इति ते स्पृताः॥

रक और पित्तके दोपसे ज्वर होता है और एक स्थानमें अथवा सारी देह में जो आग से जले हुए फफोले की तरह बहुत से फफोले हो वाते हैं, उसे "बड़ी माता" कहते हैं।

वाताधिक्यमें सिरमें दर्द, कालापन, ज्वर, त्यास और जोड़ों में बेदना होती है। पित्ताधिक्यमें ज्वर, दाह, शरीरमें पीड़ा और प्यास, ये लक्षण होते हैं। फफोले जल्दी ही पक कर वहने लगते हैं और रक्षमें पीले या लाल होते हैं। कफाधिक्यमें वमन, अरुचि और फफोलोंमें खुजली चलती है। फफोलोंका रंग पीला होता है। जनमें दर्द नहीं होता, पर वे बहुत दिनोंमें पकते हैं।

## दूसरा भेद

#### कोद्रवा माता । 🚁

वात और कफसे जो शीतला निकलती है और कोदोंके समाने होती है उसे "कोदन" कहते हैं। अनजान मनुष्य इसकी पकतेवाली

कहते हैं, पर वास्तवमें यह पकती नहीं; पर बिना पके पकी-सी माल्म होती है। यह शीतला, विशेष करके, जलके शूक नामक कीड़ेकी तरह श्रङ्गोंको बींधती है। यह सातसे लगाकर बारह दिनके भीतरे, विना किसी दवा-दारूके, श्राप ही शान्त हो जाती है।

नोट-अगर किसी वनहसे इस कोद्रवा शीतकामें दवा देनेको ज़रूरत हो जाय, तो 'खद्रिराष्टक'' क्वाय देना चाहिये।

## तीसरा भेद।

#### पाणिसहा माता।

जो शीतला गरमीके कारणसे राईके दानों-जैसी निकले, जिसमें खाज चले, जिसपर हाथ फेरना अच्छा माल्म हो, उसे "पाणिसहा" कहते हैं। यह शीतला सात दिनमें अपने-आप सूख जाती है।

ंत्रों —कदाचित् यही पानी अवरा हो । उसमें भी छोटी-छोटी सलाहयाँ होतीं स्रीर जेंदे होता है और इसमें भी ज्वर और सलाई-सी होती हैं।

# चौथा भेद।

#### सर्वविका मात या खसरा।

जो शीतला सरसोंके दानोंके आकारकी हो और उसका रक्ष भी पीली सरसों जैसा हो, उसे "सर्घिपका" कहते हैं। इस शीतलामें अभ्यक्ष-तेलकी मालिश आदि न करनी चाहिये। साधारण लोग इसे "ससरा" कहते हैं।

## पाँचवाँ भेद ।

#### दुःखकोद्रवा माता।

जो शीतला गरमीकी वजहसे वालकोंके मुँहपर राईके समान निकलती है, उसे लोकमें 'दुःखकोद्रवा" कहते हैं। वह भी अपने-आप सूख जाती है।

#### छठा भेद्।

#### हाम माता।

पहले ज्वर आता है, पीछे उर्देकी तरह लाल और ऊँ चे मटडल-वाली शीतला निकलती हैं; यानी लाल उमरे हुए चकत्ते-से हो जाते हैं और उनमें पीड़ा होती है। उसे विहार या मगधमें "हाम" कहते हैं।. इस शीतलाका ज्वर ३ दिन तक रहता है।

#### सातवाँ भेद।

#### चमरगोटी माता।

इसमें बहुतसी फुन्सियाँ एकमें मिली रहती हैं; यानी इस्ता-सा हो जाता है और यह रङ्गमें काली होती है। इसे चर्मजा या चमर-गोटी कहते हैं।

#### शीतलाकी साध्यासाध्यता।

कितनी ही शीतलाएँ तो विना इलाजके सहजमें मिट जाती हैं। कितनी ही अत्यन्त कप्टसाध्य होती हैं, कितनी ही समयपर आराम होती हैं, कितनी ही समयपर भी आराम नहीं होतीं और कितनी ही अच्छे-से-अच्छे उपाय करनेण्य भी आराम नहीं होतीं।

# यूनानी मतसे माताके सम्बन्धमें— दो-चार बात।

माताकी वीमारी वालकोंको तो होती ही है, पर जवानोंको भी होती है। इस वीमारीमें शरीरपर छोटी-छोटी फुन्सियाँ निकल आती हैं। इसमें बुखार होता है, खाँसी होती है तथा गला वैठ जाता है। अगर माताके दाने सब्ज रंगके और काले रंगके हों, तो रोगीके वचनेकी उम्मीद न सममती चाहिये। अगर दाने गोल हों, उनमें शीघ ही पानी भर जाय श्रीर वे फैल जायँ, तो श्राराम हो जानेकी सूरत सममानी चाहिये।

माता या चेचक कई तरहकी होती हैं। एक छोटी चेचक होती हैं। ये "ससरा" कहते हैं। यूनानीमें उसे "हुसवाह" कहते हैं। इस रोगमें वारीक-वारीक दाने सारे शरीरमें निकलते हैं, वुखार रहता है, सिरमें दर्द और पीठमें वेदना होती है। अगर हरे, काले या पीले रंगके दाने हों, तो रोगीके हकमें बुराई समम्मनी चाहिये। अगर इसमें वेहोशी और दस्तोंका फित्र हो, तो रोगीके बचनेकी कम उम्मीद रखनी चाहिये। हाँ, अगर गोल-गोल और जाल रंगके दाने निकलें तथा वेहोशी और दस्त न होते हों, तो कोई बुराई नहीं, रोगी आराम हो जायगा। मातामें दस्तोंका होना खराब सममा जाता है। अगर दाने वड़े-बड़े और अच्छे हों, तो उसे "मोतिया" कहते हैं।

## डाक्टरीसे शीतलाका वर्णन।

### व्यरेका (खसरा)

इसमें भी जुकाम होकर ज्वर चढ़ता है। छोटे-छोटे दाने निकलते हैं, घाँखें दुखती हैं, नाक बहती है, साँस लेनेमें तकलीफ होती हैं, 'प्यास बहुत लगती है, क्रय होती हैं और रोगी बहुत सुस्त हो जाता है। इसमें भीतरका गुब्बार कम निकलता है, इससे दाने कम निकलते हैं और गरमीका जोर रहता है। इसकी उत्पत्तिका कारण एक प्रकारका विप है।

#### चिकनपाक्स।

#### (इसरा बसरा)

इसमें भी पहले बुखार चढ़ता है और पीछे छोटी-छोटी मरोड़ी जैसी फुन्सियाँ पीठपर निकलती हैं। ये चौथे-पाँचकें दिन आप ही अरमा जाती हैं। इनकी उत्पत्तिका कारण भी वही ज़हर है।

#### स्मालपाक्स ।

#### (मस्रिका-शीवला)

पहले बुखार चढ़ता है, पीछे सारे शरीरमें मसूर जैसी फुन्सियाँ निकलती हैं। कभी फुन्सियाँ छोटी-छोटी होती हैं और कभी बड़ी-बड़ी होती हैं। दूर-दूरपर और सफेद रहाकी फुन्सियाँ अच्छी होती हैं, लेकिन गहरी, चपटी, काली, लाल या ऊदे रहाकी फुन्सियाँ अच्छी बहीं होतीं।

इसकी पैदायश एक क्रिस्मके ज्हरसे होती है, जो माद में होता. है। इसके सिवाय यह रोग छुतहा भी है। एकसे दूसरेके उड़कर, जगता है। इसिलये औरतें अपने वालकोंको चेचकवाले वालकोंसे, खलग रखती हैं।

#### चिकित्सा ।

डाक्टरी मतानुसार इस रोगका उत्तम इलाज टीका लगवाना है। इसीसे आजकल अक्ररेज़ सरकारने गाँव-गाँवमें वैक्सीनेटर (टीका लगानेवाले) मुकरेर कर दिये हैं। लोगोंको अपने वालकोंके जुवद्स्ती टीका लगवाना होता है। कहते हैं, टीका लगानेसे चेचक नहीं निकलती; अगर निकलती है, तो वहुत हल्की। पर आजकल अमेरिका आदि देशोंके डाक्टर टीकेको हानिकारक बताते हैं। परमात्मा जाने कौनसी बात ठीक है। इतना तो हमने भी देखा है, कि टीका लगानेपर भी चेचक निकलती ही है।

# मस्रिका और शीतलाकी चिक्तिसामें-याद रखने योग्य बातें।

- ्रें(१२) कुष्ठ रोगमें जो लेप आदि चिकित्सा की जाती है, वहीः ससूरिकामें भी हित है।
- (२) अगर मसूरिका पहले बाहर निकलकर, पीछे भीतर समा 'जाय, तो कचनारकी छालका काढ़ा बनाकर उसमें सोनामक्खीका' चूर्ण मिलाकर पिलाना चाहिये अथवा और किसी उपायसे उसे बाहर निकालना चाहिये।
- (३) अगर आँखोंमें मसूरिकाकी पीड़ा हो, तो लिसोढ़ेकी छालको पीसकर, उसका लेप आँखोंपर करना चाहिये अथवा और कोई लेप करना चहिये अथवा दवाओंके काढ़ेसे आँखोंको घोना चाहिये।
- (४) मातां के रोगमें रूच किया या शीतल कियाका अधिक प्रयोग होनिकर है। अधिक रूली किया करनेसे माता अच्छी तरह नहीं निकलती और कष्ट बढ़ जाता है; इसी तरह अधिक शीतल चिकित्सासे भी खाँसी वरौरह रोग होते हैं, तो वे और भी बढ़ जाते हैं। माता निकल आनेपर गरम और शीतल चीजें देना यूनानी हिकमतसे भी मना है।
- (४) अगर माता पकती न हो, तो मातां के उपयुक्त उपायोंसे मातांको पकाना चाहिये। अगर दाह बहुत हो, तो उसका उपाय करना चाहिये। अगर पीन बहता हो, तो उसपर कोई दवाका सफूफ वरौरह लगांकर उसे सुखाना चाहिये। पकी मातांके जल्दी स्वें क्यर भी जल्दी उतर जाता है।

- (६) मावामें अगर की दे पढ़ वाय, वो आगे लिखीं हुई धूप देनी चाहिये।
- (७) रोगीके रहनेका कमरा साफ, लम्बा-बौड़ा और विस्तरे साफ सुधरे रखने चाहियें। अच्छा हो, अगर रोज चाहर वदलकर घोषीको दे दी जाया करे। रोगीको साफ और मोटा कपड़ा पहनाना चाहिये।
- (द) रोगीको तेलकी मालिश, मछली, मांस, गरम पदार्थ, भारी पदार्थ और हवासे बचाना चाहिये; रोगीके कमरेमें भीड़-भाड़ न रखनी चाहिये। रोगीका पिया जल या वर्तन या कपड़ा दूसरेको काममें ने लाना चाहिये। रोगीसे भरसक दूर रहना चाहिये; कम-से-कम अन्य विश्वों रोगीके पास न आने देना चाहिये; क्योंकि यह रोग एकसे चड़कर दूसरेको लगता है।
- (१) अगर रांगीकी सेवा-शुअूपा करनेवाला, इस रोगके हम्लेसे वेलीफ रहना चाहे, तो हरड़के वीजको हाथमें वाँघ ले। पुरुप दाहिने हाथमें वाँघे और श्री वायें हाथमें वाँघे। इसके सिवाय आगे लिखे. हुए उपायोंसे भी अपनी रक्षा करे।
- (१०) मारतमें बहुधा चैतमें माताका कोप होता है। उस समय वैद्यको दूध पीने वाले वच्चेकी माँको पहलेसे ही खून साफ करनेवाली द्वाएँ पिलानी चाहियें। जौंक लगवाकर खून निकलवाना चाहिये। चिकनाई, मांस और मिठाईके त्याग देनेकी सलाह देनी चाहिये।
- (११) अगर चेचक निकलनेका सन्देह हो और वशा दूघ पीने विवास हो, तो ऐसा उपाय करना चाहिये कि, चेचक खोर न करें। क्योंकि छोटे वालक तड़कड़ा जाते हैं। अगर खोर कम करना हो, तो वालककी माँको चार तोले स्रोपरा रोज खिलाना चाहिये। अगर बालकी चौ सालका हो, तो दो तोले रोज खिलाना चाहिये और अगर तील

सोलंका हो, तो तीन तोले रोज खिलाना चाहिये। अगर चार सालका हो, तो चार तोले रोज खिलाना चाहिये। परमात्माकी दयासे चेचक बिल्कुल जोर न करेगी। बड़ा बालक हो, तो उसे भी कोई ऐसी दवा देनी चाहिये, कि जिसके सेवनसे उसपर चेचकका जोर न हो। ये काम उस मौसममें करने चाहियें, जब कि चेचकका दौरदौरा हो।

- (१२) चेचक निकल चुकने और सूख जानेके बाद—रोगीको ऐसी कोई दवा लगाने या मुँह धोनेकी देनी चाहिये, जिससे उसका रङ्ग निखर आवे और बेचारेकी खूबसूरती न मारी जाय। ऐसे-ऐसे उपाय बताना वैद्यका काम है। गृहस्थ बेचारे, जिन्होंने चिकित्सा-शास्त्र नहीं देखा, क्या जानें।
- (१३) वैद्यको चाहिये कि, रोगीसे माताकी हालतमें शोच-फिक ्यां 'रंज करने अथवा स्त्री-प्रसङ्ग करनेकी मनाही कर दे। बहुतसे मूर्ख इन बातोंको नहीं समकते।
- (१४) मातावालेको सबसे अलग रखना चाहिये। उसके पास ःस्त्रियों तथा नीच मनुष्योंको न आने देना चाहिये। मकान शीतल रखना चाहिये। दर्द होनेसे मालिश या तैल-मर्दन हरिगर्ज न करना चाहिये और पसीने भी न निकालने चाहियें।
- (१४) अगर रोगीका मुँह आ जाय, छाले हो जायँ अथवा गंलेमें घाव हो जायँ; तो कुल्लोंकी दवासे कुल्लो कराकर उन्हें आराम करना चाहिये। अगर प्यास और अतिसार आदि उपद्रव हों, तो उन्हें भी शान्त करना चाहिये।
- (१६) मातावालेके घरमें जगह-जगह नीमके ताजा पत्ते मँगाकर रख देने चाहियें। हर दरवाजेपर नीमकी ताजा पत्तियोंकी घनी चन्दनवार-सी बाँध देनी चाहियें। रोगीके ऊपर नीमके पत्तोंका

वङ्गला-सा रोज द्वा रखना चाहिये। हर रोज नये पत्ते मँगाकर, प्राते फेंक देने चाहियें। रोगी श्रीर रोगीक परिचारक को नीमकी. टहनी हाथमें लेकर उसीसे मिक्खयाँ भगानी चाहियें। नीमकी पत्तियोंकी हवासे मातामें बहुत कुछ शान्ति होगी।

- (१७) जिस घरमें नातावाला हो, उस घरमें ज्ठे पदार्थ वर्षेरहें स ले जाने चाहियें। शांतलामें, स्वर होनेपर मी, शांतल जल देना चाहिये। गरम किया हुआ जल क्वरोंमें हितकर है, पर शांतलाके क्वरमें अहित यानी नुक्रसानमन्द है। शांतलावालेका कमरा एकान्त, शान्त और रमणीक होना चाहिये—शोरगुल और यहुत आदमियोंकी भीड़ भाड़का होना खराव है। रजस्वला सी अथवा और अपविक्र मनुष्य जैसे कोदी, उपदेश-रोगी अथवा . जुन-किसादवालोंको रोगीके पास न जाने देना चाहिये।
- (१८) इमारे यहाँ शीनलामें जो कुछ क्रियाएँ की जाती हैं, वे गर्रेमः ही की जाती हैं। निकलनेके समय और भरनेके समय गुड़ प्रमृति गरम पदार्थ दिये जाते हैं क्योंकि शीतल पदार्थोंसे उसके ठिठरा जानेका खतरा रहता हैं। परन्तु 'भावप्रकाश' में लिखा है:—

शीतलामु क्रिया कार्या शीतला रच्चयासह। वध्नीयात् निम्वपत्राणि परतो भवनान्तरे॥

शीतलाके रोगमें सन्पूर्ण शीतल किया करनी चाहिये। मन्त्रः वर्गेरहसे भूतादिको दूर करके, रोगीकी रक्षा करनी चाहिये। चार्रेः स्रोर नीमके पत्ते वाँधने चाहिये।

एक यूनानी हकीम महाराय लिखते हैं,—"हिन्दुस्तानमें लव बालकोंके चेचक निकलती हैं, तब लोग उनको गरम चीजें देते हैं। मोजनके लिये गुड़ और चने देते हैं। परमात्मा ऐसे उपायोंसे रक्ता करे। चेचकमें केवल खिचड़ी या मूँगकी दाल खिलानी चाहिये। मसूरकी दाल भी गुणकारी है।"

हानिकारक हैं। अपरी कामोंके शीतल होनेमें जरा भी हानि नहीं। जैसे घरको हर तरह शीतल रखना, माताकी फुन्सियोंके भर जानेपर,—उनमें पानी भर जानेपर, लालचन्दन या सफेद चन्दन पीस-पीसकर लगाना और नीमकी भरमार रखना वग्नैरह-वग्नैरह। बहुत लोग हरते हैं, पर हमने माताकी भरी हुई फुन्सियोंपर चन्दनका लेप कराकर बढ़ा फायदा उठाया है। बालककी तकलीफ एकदम मिट जाती है, शान्ति आ जाती है और फुन्सियों बहुत ही जल्दी बैठ जाती हैं; पर चन्दन भूलकर भी निकलती मातापर न लगाना चाहिये। जब वे भरकर मोती-सी हो जायँ, तभी लगाना चाहिये।

- (१६) "भावप्रकारा"में लिखा है,—मातावालेको नमकीन और चरपरे पदार्थ न देने चाहियें। अगर नमक दिये बिना न सरे, तो संधानोन देना चाहिये और वह भी कम। अगर पेटमें दर्द या अफारा हो अथवा वायुका कोप हो, तो जङ्गली जानवरोंका मांसरस—शोरबा ज़रा-सा संधानोन मिलाकर देनेकी सलाह "बंगसेन" भी देते हैं।
- (२०) माताकी तीन अवस्थायें होती हैं—(१) निकलनेकी,
  (२) भरनेकी, (३) ढलनेकी। कभी माता तीन दिनमें निकल आती
  है, तीन दिनमें भर जाती है और तीन ही दिनमें ढल जाती है। कभी
  ये तीनों काम पाँच-पाँच या सात-सात दिनोंमें होते हैं; पर अक्सर
  देश दिनसे जियादा नहीं लगते। पहली और दूसरी अवस्थामें घीतेल आदि कभी न देने चाहिएँ।

- (२१) शीतलाकी शान्तिक लिये शीतला-स्तोत्रका पाठ करना चाहिये। "शीतला-स्तोत्र"में आठ श्लोक हैं। आजकल लोग पाठ तो प्रायः नहीं कराते, पर औरतोंने अपने गानोंमें स्तोत्र बना लिये हैं। वे माताके दिनोंमें रोगीके पास बैठकर गाया करती हैं। जप, दोम, दान-पुरुष, गी, ब्राह्मण और महादेव-पार्वतीका पूजन करना चाहिये। विप-नाशक कोई औपिध और हीरा-पन्ना आदि रहोंमेंसे जो रब इसमें शान्तिकारक हो, रोगीको धारण करना चाहिये।
- (२२) "वङ्गसेन"ने लिखा है, मसूरिकामें यदि दुष्ट त्रण हो जायँ, तो जौंक लगवाकर खराव खून निकलवा देना चाहिये। अगर सख्त जरूरत हो, तो इस कामको शेपमें करना चाहिये।

अगर खून-फिसाद हो, तो शरद श्रीर वसन्त कालमें अवश्य खून निकलवा देना चाहिये। जोंक, सींगी, तून्त्री, फस्द श्रीर नश्तर इनसे खून निकाला जाता है। जोंक हाथमरका खून खींचती है, फस्द सारे शरीरका खून निकालती है, सींगी दश श्रंगुलका श्रीर तून्त्री वारह. श्रंगुलका खून निकालती है।

फोड़ा, फुन्सी, गाँठ, किसी खास स्थानकी सूजन, दाह, शरीरका कहींसे लाल हो जाना अथवा पके फोड़ेकी तरह हो जाना, वातरक, कोढ़, सिरदर्द, तिल्ली, उपदंश, रक्तिपत्त और स्तनरोग वग्नैरहमें खून निकलवानेसे वहुत जल्दी फायदा होता है। दुष्ट वात भी जब कावूमें नहीं आता, खून निकलकर आराम करते हैं। हिकमतमें फस्ट खोलनेकी वाल वहुत है। कमबोर, गर्मवती, प्रसूता, नपुंसक, वालक, वृढ़े, अति मैथुन करनेवाले और हरपोक प्रमृति मनुष्योंका खून फस्ट द्वारा न निकलवाना चाहिये। अगर सख्त खरूरत हो, तो जौंक लगवाकर खून निकलवा देना चाहिये। जौंक लगवानेमें खतरा नहीं रहता, पर जहरी जौंक न होनी चाहिये।

अगर फरद वरौरहसे खून इतना बहने लगे, जो बने जौका आटा, गेहूँका आटा, साँपकी काँचली, रेशमी कप इनको पीसकर जख्म या फोड़ेके मुँहपर दवा देने और खून पेन्द हो जाता है। पीछे चन्दन वरौरहका शीतल लेप करना चाहिये। इन उपायोंसे खून बन्द हो जाता है। अगर इन उपायोंसे खून बन्द न हो, तो ब्रण्के मुखपर सुहागे आदि खारोंका लेप करना चाहिये अथवा वहाँ दाग देना चाहिये।

(२३) आजकल साता-रोगमें चिकित्साका नाम लेना ही बुरा सममा जाता है। मूर्ख लोग सममते हैं, कि अगर इसमें दवा कराई तो रोगी नहीं बचनेका, क्योंकि माता कुपित हो जायगी। यह उनकी भूल है। वेशक ऐसी कई माता होती हैं, जिनमें जरा भी दवाकी दरकार नहीं; वे बिना किसी दवाके अपने-आप शान्त हो जाती हैं; ेर् कितनी ही अवस्थाओंमें बिना इलाजके रोगी बिना मौत मर जाता है। मूर्खोंका शीतलाष्टकके इस मन्त्रपर विश्वास जमा हुआ है--

न मन्त्रो नौषधं किंचित् पाप रोगस्य विद्यते । त्वमेका शीतले धात्री नान्यां पश्यामि देवताम् ॥

हे शीतले ! इस पापरोग (मसूरिका-चेचक) की न कोई दवा है । श्रीर न कोई मन्त्र है, इससे बचाने वाली तू ही एक है, इससे बचाने-वाला श्रीर कोई देवता मेरी नजर में नहीं श्राता।

यह मूर्खोंका खयात है और उन्होंने इसे भारतके घर-घरमें फैला दिया है, जिससे लाखों जानें दृथा जाती हैं। आयुर्वेद के रचनेवाले महर्षियों ने शीतला के प्रत्येक उपद्रव की शान्ति के उपाय लिखे हैं। जान खोने की अपेना उनसे काम लेनेमें ंही भलाई है। वंगालमें इस रोगके इलाज करनेवाले, जिन्हें सन्त चिकित्सक कहते हैं, बहुतायतसे हैं। उनको इसी चिकित्साके करते रहनेसे अच्छा अनुभव रहता है। लोग यदि इलाज नहीं भी कराते हैं, वो उनको बुलाकर रोगीको दिखाते और उनसे सलाह लिया करते हैं। माताके ढल जानेके वाद, कितने ही रोगी तो एकदम चंगे हो जाते हैं और कितनों ही को भयंकर ब्वर, श्वास, खाँसी और तृपा तथा श्रतिसार रोग पीड़ित करते हैं। अगर उस दशामें इलाज नहीं कराया जाता है, तो रोगी कलेजेमें सूजन आकर निश्चय ही मर जाता है। अगर माताके मौसममें पहले ही कोई दवा .दे दी जाय, तो माता नहीं निकलती और निकलती है तो जरा भी कष्ट नहीं होता। इसलिये जहाँ तक हो, पहले रोकनेका उपाय करना चाहिये। कहा है,- 'Prevention is batter than ourc'' अर्थात् इलाज करनेसे पहले ही रोकना भला है। अगर पहले रोक/स्की जाय, तो समयपर तो जीवन-रक्ता श्रीर रोगनाशका खपाय करना ही चाहिये; अगर मातामें कोई उपद्रव न हो, तो इलाजकी जरूरत नहीं।

(२४) माता के क्वरमें क्वर की तरह ही रोगीको अपध्योंसे बचाना चाहिये। इसमें भी शीतल हवा, परिश्रम, तेल की मालिश, चन्दनादिका लोप, स्तान, चिकनाई खाना-पीना, क्रोघ करना, भारी भोजन करना, मैथुन करना, चिन्ता-फिक्क करना, वमन, विरेचन आदि सब अपध्य हैं। इनसे रोगीको बचाना चाहिये।

नोट—हमने जो चन्द्रनके जेपकी बात पहने जिसी है, वह माताके भर जाने वाद उत्तते समयकी जिसी है। चन्द्रनका सेप सारे श्रारिम ज कराना चाहिये। जो फुन्सियाँ पक कर मयानक रूप घारण करजें, उनमें श्राद्धीमें चन्द्रन भरकेर दिएकियाँ खगा देनी चाहियें। उत्तर में श्रीतक जल मना है, पर माताके जार में व्यक्ति जल जल हितकर है। वमन-विरेचन भी ज़रूरत होने से श्रवस्था विशेष में

कराया जाता है श्रीर उससे माता जरूदी, स्व जाती है; पर सभी श्रवस्थाश्रीमें नहीं।

् (२४) अगर वालकके शरीरमें माताके समय खुजली चल जाय, तो उसके हाथोंमें कपड़ा लपेट देना चाहिये और पोस्तके डोड़ोंको रातको भिगोकर और सवेरे मलं-झानकर (औटाना मत) उसमें मिश्री मिलाकर दोनों समय पिलाना चाहिये श्रथवा श्रीर उपाय करना चाहिये। हम अनेक परीचित उपाय आगे लिखेंगे। अगर हाथ-पैरोंके तलवोंमें माताके बनोंके मारे दाह यानी जलन होती हो, तो चाँवलोंको भिगोकर श्रौर उनका पानी नितार या झानकर उसे हाथ-पैरोंके तलवींपर ढालना चाहिये; इससे जलन कम हो जाती है। इसी तरह आबदस्तके लिये दवाका जल बना देना चाहिये । श्राँखोंको भी कोई जल बना देना चाहिये, जिससे श्रंंंंंके नष्ट होनेका भय मिट जाय; क्योंकि माता शरीरके हर हिस्सेमें निकलती है। इसमें अनेक आदमी लँगड़े लूले अन्धे या यहरे हो जाते हैं। इम उधर लिख आये हैं, कि जिस मातामें उपद्रव न हों, उसमें भूलकर भी दवा-दारू न करनी चाहिये; क्योंकि वैसी माता स्वयं, बिना किसी प्रकारके कष्टके, ढल जाती है। ये सब उपाय उपद्रवयुक्त मातामें करने चाहियें।

(२६) "वैद्यविनोद" में लिखा है,—सातवें दिन गोवरकी रज सिरपर डालकर, इल्दी और चाँचलोंके चूर्णका लेप करना चाहिये। घटोत्कचकी प्रतिमा बनाकर और पूजकर, पाँचमें कौड़ी बाँध देनी चाहिये। ऐसा करनेसे रोगीका मंगल होता है। मातांके शान्त होनेपर भी यदि दाह, ताप और ज्वरकी शान्ति न हो, तो गिलोय, धनिया, पद्माख, नीम, "नेत्रवाला आदि कफपित्त-नाशक औषधियोंका शीघ्र प्रयोग करना चाहिये। मसूरिकाके आरम्भमें केवल मांसरसं न पिलाना चाहिये। त्रणकी सूजन दूर करनेवाले श्रीर वातरोग-नाशक वपचार करने चाहियें। श्रगर घाव दूपित हो लाय, तो जौंक लगवाकर खून निकलवा देना चाहिये।

# शीतलाकी चिकित्सा । शीतलाके रोकने या उसके जोर कम करनेवाले उपाय ।

(१) चैतके महीनेमें दूध पीनेवाले वर्चोकी माताश्रोंको श्रीर दाँतवाले वालकोंको ख़ूत साफ करनेवाली श्रीपधियाँ पिलानी चाहियें। पहलेसे ही ऐसी श्रीपधियोंका सेवन करनेसे मातां जोर नहीं करती। शाहतरेका श्रक्तं, सरफोंकेका श्रक्तं, ख़ूवकला श्रीर सादे छन्नावोंका शर्वत, काहूके वीजोंका हलवा—ये सत्र चीज इस श्रीमेंकें लिये उत्तम हैं। शाहतरे या पित्तपापड़ेका श्रक्तं ही वड़ी उत्तम वीज है। इसका या सरफोंकेका श्रक्तं भमकेसे खिचवा लेना चाहिये। तेल घी मांस मिठाईसे परहेज रखना चाहिये।

# रसो निम्बस्य मंजय्यी पीतश्चैत्रे हिताबहः। हन्ति रक्तविकारांश्च वातिपत्तं कफं तथा॥

चैत मासमें नीमकी नरम-नरम कोंपतों पानीमें घोट-छानकर पीनेसे रक्त-विकार (खून फिसाद) तथा वात, पित्त और कफके रोग नांश हो जाते हैं। इस नुसख़े की सचाईमें ज़रा भी सन्देह नहीं। नीम हमारे देशमें सचा अमृत है। इससे अनन्त रोग नाश होते हैं। इस इसके चन्द्र परीचित प्रयोग पाठकोंके उपकारार्थ जिखते हैं—(१) नीमके पत्तोंके रसमें मिश्री मिलाकर सात दिन पीनेसे मर्थकर ग्रंमी भी शान्त हो जाती है। (२) नीमके पत्तोंका रस ३ मास तक व बंगातार पीनेसे, नीमके वृक्की छायामें सोनेसे और नीमके पत्ते डालकर औद्यये हुए जेंबसे रोज स्नान करनेसे मर्थकर रक्तिय और कोंद्र रोग नाश हो जाता है। परहेजसं रहना शर्त है। (१) नीमकं पर्तांकं माग दाह-स्थानपर मलनेसे दाह—जलन नाश हो जाती है। (१) नीमकी छाजकं कादेमें धनिया और सींठका चूर्य मिलाकर पिलानेसे जादेकं क्यों में कुनैनसे ज़्यादा फायदा होता है। (१) पंचिनम्बकं चूर्यंसे कोद तो नाश हो ही जाता है पर, और भी अनेक रोंग नष्ट हो जाते हैं। (१) जो शक्स सदा सवेरे-की-सवेरे कहवे नीमके पर्ते खाता रहता है, उसका सर्प कुछ नहीं कर सकता। (७) कदवे नीमके पर्ते खाता रहता है, उसका सर्प कुछ नहीं कर सकता। (७) कदवे नीमके पर्ते पीसकर और उसमें शहद मिलाकर जगानेसे, भयंकर यहता हुआ घाव आराम हो जाता है। (६) पुराने नीमकी जकदी चिस-धिसकर जगानेसे खुजली नाश हो जाती है। छाजको घिस-घिसकर जगानेसे पकी हुई या मरी हुई फुन्सियों नष्ट हो जाती है और जलन मिट जाती है। (१) गरमीके मौसममें दस्त होते हों, तो नीमके पत्तोंके रसमें मिश्री मिलाकर पीनेसे दस्त बन्द हो जाते हैं और जलन मिटकर शान्ति हो जाती है। चीमके सैकदों प्रयोग हैं। हम उन्हें किसी अगले खुशमें जिलेंगे। उपरोक्त सभी प्रयोग परीचित हैं।

- चंचकं निकलनेका शुभा हो, तो बालककी माँको हर रोज चार तोले खोपरा—नारियलकी गिरी खानेकी सलाह दो। इस खपायसे माता या तो निकलेगी ही नहीं; अगर निकलेगी तो जोर नहीं करेगी। परमात्माकी दयासे यह खपाय अच्छा काम देता है।
  - (३) चेचकके मौसममें बालकोंको घोड़ीका दूध पिलाना, ३४ सेमलके बीज निगलवा देना अथवा छिली हुई मुलेठी ६ मारो और अनारदाने ६ मारो दोनोंको औटाकर और मल-झानकर पिलाना और ऊपरसे शाहतरेका एक तोले अर्क पिलाना—बहुत मुफीद है। इनमेंसे कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिये। मुलेठी आदिका काढ़ा शाहतरेके अर्कके साथ पिलाना सबसे अच्छा परीचित उपाय है।
  - . (४) नीमके बीज, बहेड़ेके बीज और हल्दीको बराबर-बराबर लेकर शीतल जलमें पीस-छानकर, कुछ दिन पीनेवालेको शीतलाका भय नहीं रहता। रोटी खानेवाले बालकोंको इस नुसखेको हर मौसममें

महीने दो सहीने या जितने दिन हो सके अवश्य पिलाना चाहिये। बहुत ही उत्तम नुसला है। इसके पीनेसे या तो माता नहीं निकलती या कम निकलती है, इसमें जरा भी सन्देह नहीं; पर और भी शिका-यतें नहीं होतीं।

- (४) क्षीके वायें और पुरुषके दाहिने हायमें हरङ्का बीज बाँध देनेसे माताका भय बहुत कम रहता है।
- (६) शीवलाका जोर कम करनेके लिये, वनकेलेके बीज भैंसके क्ष्मिं पीस-म्रानकर पिलाने चाहियें।

# शीतलाके पूर्व रूपकी चिकित्सा।

- (१) शीतलाके पूर्वरूपमें क्वर आवे, तो अड़ू सेके रसके साथ शहद पिलानेसे शीतलाका विकार नष्ट हो जाता है।
- (२) मसूरिकाके आरम्भमें हुलहुलके रसमें सफेद चन्द्रनिकीं कल्क डालकर पीनेसे या केवल नीमका रस पीनेसे मसूरिका या माताका डर जाता रहता है। मसूरिकाके निकलते ही, केवल हुलहुलका स्वरस पीनेसे भी बड़ा लाम होता है।
- (३) बाँसकी खाल, तुलसी, लाख, बिनौले, मसूर, जौका खाटा, खतीस, धी, बच खीर बाझी—इन सबको या इनमेंसे जो-जो मिले; उनकी धूप बनाकर, मसूरिकाके आरम्भमें, धूप देनेसे मसूरिका (माता) शीध ही नष्ट हो बाती है।

#### शीतलाकी शान्तिके हपाय।

(१) लघुपञ्चमूल, बृहत्पञ्चमूल, रास्ता, आमले, लस, धमासा, गिलोय, धनियां और नागरमोथा—इनको जलमें पीसकर, पीनेसे

- (२) पटोलपत्र, सारिवा, नागरमोथा, पाढ़, क्रुटकी, खैर, नीम, खिरेंटी, आमले और कटाई—इनका काढ़ा पीनेसे वातज मसूरिका नष्ट हो जाती है।
- (३) दशमूल, रायसन, आमले, खस, धमासा, गिलोय, धनिया और नागरमोथा,—इनका काढ़ा पीनेसे वातज मसूरिका नष्ट हो जाती है।
- (४) गिलोय, मुलेठो, रास्ना, लघुपञ्चमूल, लालचन्दन, क्रम्भेरके फल, खिरेंटीकी जड़ श्रीर कटाई—इनका काढ़ा, वातजनित मसूरिकामें, पकने या भरनेके समय, पीना श्रच्छा है।
- (४) पित्तकी मसूरिकामें पहले नीम, पटोलपत्र, पित्तपापड़ा, चन्दन, लालचन्दन, अड़्सा, धमासा, आमले, त्रिक्कटा (सोंठ, मिर्च, पीपल) और क्रुटकी—इनके काढ़ेको शीतल करके, उसमें मिश्री-श्री, मिलाकर पीना लामप्रद है।
- (६) पित्तकी मसूरिकामें दाह, ज्वर, विसर्प, त्रण और पित्तकी श्राधिकता हो; तो दान्व क्रिके फल, खजूर, पटोलपत्र, नीम, श्राड्यूसा, खीलें, श्रामले और वमासा—इनके काढ़ेमें भिश्री डालकर पीना हित है।
- (७) अनन्तमूल, पित्तपापड़ा, नीमकी छाल, चन्दन, लालचन्दन, मूली, आमले, छुटकी, अड़्सा, खस और जवासा—इनका काढ़ा पीनेसे पित्तकी मसूरिका, दाह समेत, नष्ट हो जाती है।
- (प्) चीरमोरट और कुम्भेरके फल—इनका काढ़ा बनाकर, शीतल करके, मिश्री और खीलोंका चूर्ण डालकर पीनेसे पित्तकी मसूरिका नष्ट हो जाती है।
  - (६) धमासा, पित्तपापड़ा, पटोलपत्र और कुटकीकां काढ़ा— कफज और पित्तज मसूरिकामें पीना चाहिये।

- ं (१०) पित्तकी ससूरिकार्में, पहले पटोलकी जड़का काढ़ा ख्रथवा पटोलपत्रका काढ़ा, ईखकी जड़के स्वरसके साथ पीना हितकारी है।
- (११) नीम, पित्तपापड़ा, पाढ़, परवल, सफेद्वन्दन, लालचन्द्न, खस, कुटकी, आमले, आड़्सा और धमासा—इनको एकत्र पीसंकर, खाँड़ मिलाकर, इस शीतल पनेको पीनेसे पित्तकी मस्रिका नष्ट हो जाती है। इसके सिवा दाह, पित्तज्वर, पित्तत्रण और पित्तिवसपपर यह पानक हितकारी है।

नोट-वास्तवमें यह पानक इन रोगोंपर परम हितकर है।

- (१२) अड्सा, नागरमोथा, चिरायता, हरड़, बहेड़ा, आमला, इन्द्रजी, जवासा, कड्वं परवल और नीम—इनका काढ़ा पीनेसे कफकी मसूरिका नष्ट हो जाती है।
- (१३) श्रड् सेके स्वरसमें शहद मिलाकर पीनेसे कफज मसूरिका नष्ट हो जाती है।
- (१४) नीम, पित्तपापड़ा, पाढ़, कड़वे परवल, कुटकी, सफेद-चन्दन, लालचन्दन, खस, आमले, अड़ूसा और लाल घमासा—इनका काढ़ा बनाकर और खाँड़ या मिश्री मिलाकर पीनेसे सब दोपोंसे पैदा हुई तथा ब्वर और विसपैवाली मसूरिका भी नष्ट हो जाती है।
- (१४) पटोलपत्र, गिलोय, नागरमोथा, अह् सा, धनिया, जवासा, चिरायता, नीम, कुटकी और पित्तपापड़ा—इनका काढ़ा वनाकर पीनेसे अपक (विना पकी) मसूरिका नष्ट हो जाती है और पकी मसूरिका शुद्ध होती है। इससे अच्छी दवा विस्फोटक ज्वरको शान्त करनेवाली और नहीं है।
- ··(१६) 'पटोलपर्त्रं, नागरमोथा, र्योनाक और चौलाई—इनके कादेमें इल्दी और आर्मलोंका कल्क डालकर पीनेसे मसूरिका,

विस्फोटक, विसर्प, रोमान्तिका, वमन और ब्वर—ये सब नाश हो जाते हैं।

- (१७) करेलेके पत्तोंके स्वरसमें, हल्दीका व्यूर्ण डालकर पीनेसे रोने: नितका, ज्वर, विसर्प और मसूरिका रोग नाश होते हैं।
- (१८) चिरायता, नागरमोथा, श्रड्र्सा, त्रिफला, इन्द्रजी, जवासा, नीमकी झाल श्रीर पटोलपत्र—इनका काढ़ा बनाकर श्रीर शहद डालकर पीनेसे मसूरिका रोग शमन होता है।
- (१६) धमासा, पित्तपापड़ा, पटोलपत्र और कुटकी--इनका काढ़ा कफ-पैत्तिक मसूरिकार्मे पीना चाहिये।
- (२०) दुर्गन्ध करख्नके रस और आमलोंके रसमें मिश्री और शहद मिलाकर पीनेसे सूजन और कफपैचिक महिला नाश हो जाती है।

हो जाती है। नोट-रक्तत्र मस्रिका रक्तमोवर्थ-खून निक्ववानेसे शान्त होती है।

# मस्रिरिका नाशक लोप।

- (२२) मजीठकी छाल, बङ्की छाल, पिलखनकी छाल, सिरसकी छाल और गूलरकी छाल—इनको एकत्र पीसकर, चारों और लेप करनेसे वातज मसूरिका नष्ट होती है।
- (२३) सिरसकी झाल, गूलरकी झाल, खैरके पत्ते और नीमके पत्ते,—इनका लेप करनेसे कफ-सम्बन्धी और पित्त-सम्बन्धी मसूरिका नष्ट हो जाती है।
- (२४) सिरसकी छाल, पीपरके पेड़की छाल, लसोंढ़ेके पेंड़की छाल और गूलरके पेड़की छाल—इनको कूट-पीस और छानकर,

गायके घीमें मिलाकर, चेचकके दानोंपर लगाना चाहिये। श्रीर चेचकके दानोंमें दाह या जलन हो, तो श्रवश्य ही लगाना चाहिये। इससे दाह निश्चय ही शान्त हो जाता है।

- (२४) सिरसकी झाल, गूलर, पीपल, पील, और बड़की छाँल हैं। इन सब दरक्तोंकी झालोंको लाकर, खुब महीन पीसकर, घीमें मिलाकर, लेप करनेसे शीघदी त्रण, विसर्प और दाह नष्ट हो जाता है।
- (२६) जिस मस्रिकामें पीव बहता हो, जो चारों श्रोर फैली हुई हो, उसपर दशाङ्ग चूर्यको बुरकना चाहिये अथवा उसका लेप करना चाहिये।
- (२७) आरने अपलोंकी रास चेपपर छिड़कनेसे लाम होता है। इसको सब खियाँ जानती हैं। मसूरिकामें, क्लेदकी अवस्थामें यह बड़ी लामदायक है। सूखे गोबरका चूर्ण छिड़कनेकी वात लोग कहते हैं, पर इसका हाल हमें जरा भी नहीं मालूम। "भावप्रकारा"में भी लिखा है, शीतलाकी फुन्सियोंमें दाह हो, तो सूखे गोबरकी राख हितकारी है। इस राखसे फुन्सियों सूख जाती हैं और पकती भी नहीं।
- (२८) मसूरिकामें क्लेद और स्नाव हो यानी वह वहती हो, तो उसपर पब्च बल्कल (छाल) का चूर्ण यानी वह, गूलर, पीपल, पाकर और मौलसरीकी छालको पीसकर घानोपर बुरकना चाहिये; अथवा दशाझ लेपकी दवाओंका चूर्ण बुरकना चाहिये।
- ( ः ६ ) मसूरिकामें कीड़ा वरीरह पड़नेका डर हो या पैदा हो जाय, वो सरक आदि औपिघयोंकी घूप देनी चाहिये। घूना, चन्दन, अगर् गूगल और देवदार प्रमृतिकी घूनी देनी चाहिये।

- (३०) इल्दी, दारुइल्दी, खस, सिरस, नागरमोथा, लोघ, चन्दन श्रीर नागकेशर,—इनको एकत्र पीसकर लेप करनेसे स्वेद, विस्फोटक, विसर्प, कोढ़, दुर्गन्ध श्रीर रोमान्तिका मसूरिका नाश हो जाती हैं।
- ें रे१) मुलेठी, बहेड़ा, श्रामला, मूर्वा, दारहल्दीकी छाल, नील-कमल, खस, लोध श्रीर मजीठ--इन सबको पीसकर, इनका लेप श्राँखोंपर करनेसे या इनको श्राँखोंके श्रन्दर लगानेसे मसूरिका नष्ट हो जाती है श्रीर फिर कभी नहीं होती।
- (३२) श्राँखोंमें मसूरिकाकी पीड़ा हो, तो लिसोढ़ेकी छालको पीसकर श्राँखोंपर उसका गाढ़ा-गाढ़ा लेप करनेसे पीड़ा शान्त हो जाती है।
- (३३) गवेधु धान्य श्रौर मुलेठी— इनका जल श्राँखोंमें सींचनेसे मसूरिकासे दूषित हुई श्राँखें श्रच्छी हो जाती हैं।
- (१३४) मुलेठी श्रीर गदापूर्नाको पीसकर श्रीर उसे जलमें घोलकर, उसी पानीसे रोज श्राँखोंके सींचनेसे श्राँखोंको किसी तरह की हानि पहुँचनेका खटका नहीं रहता। यह उपाय मातावालोंको श्रवश्य करना चाहिये; क्योंकि उपाय न करने या रामभरोसे बैठे रहनेसे श्रनेक बालक मातामें नेत्रहीन हो जाते हैं। यह उपाय श्राजमूदा है।
  - (३४) खेर श्रीर विजयसारकी लकड़ीको लेकर, दो-श्रदाई सेर जलमें श्रीटाकर, शीतल करलो; पीछे छानकर १ मिट्टीकी साफ कोरी हाँड़ीमें पानी भरकर रोज रख दिया करो। रोगीको यही जल शीतल करके पीनेको दिया करो।
  - (३६) खैर श्रौर लिसोढ़ेकी छालको जलमें श्रौटाकर श्रौर छान-क्र, एक हाँड़ीमें भरकर रख दिया करो। माता-रोगी पाखाने जाय, तो इसी शीतल जलसे श्रावदस्त लिवायां करो। शौचकमके लिये यह

जल वड़ा उपकारी हैं। किसी समय यह जल न हो, तो अपरके नं० ३४ जलसे भी आवदस्तका काम लिया जा सकता है।

- (३७) पैरोंकी फुन्सियोंमें वहुत दाह हुआ करता है, इसके लिये चाँवलोंका पानी तैयार करके, उसी पानीसे पाँचोंकी फुन्सियोंको वारम्वार सींचना चाहिये। आधा पाव चाँवल, पानीमें भिगो दिया करो। सबेरे इस जलको झानकर काममें लाया करो। २-३ घएटे चाँवल मीगनेसे भी चाँवलोंका जल तैयार हो जाता है।
- (३८) चमेलीके पत्ते, मजीठ, दाकहल्दी, युपारी, आमले, युलेठी और झोंकरेकी झाल (शमी),—इन सबको समान माग लेकर, सोलह गुने जलमें डालकर औटा लो। पीछे मल-झानकर, इस काढ़ेमें शीतल होनेपर शहद मिलाकर, इसके कुल्ले कराओ। इससे मुँहके झाले और गलेकी तकलीफ एफा हो जाती है। आमले और मुलेठीके काढ़ेके कुल्ले करानेसे भी गलेके घावोंमें फायदा होता है। हाढ़ेमें शहद अवश्य मिला लेना चाहिये।
- (३६) अगर माताके स्नाव (चेप या पीव) को धोनेकी ज़रूरत हो, तो नीम, वयूल, अशोक, कन्दूरी और चेंतकी छाल- इनको समान-समान लेकर, काढ़ा वना और शीतल करके, इसीसे ज़ल्म और चेप छाटिको घोओ।

# निकली हुई माता रुक जाय—

## उसके निकालनेके उपाय।

(१) चना भूनकर खिलानेसे या तुम्बरीका जल झौटाकर पिलानेसे माता वाहर निकल पड़ती है और मद तथा ज्वर झादि शान्त हो जाते हैं।

- (२) तुलसीके पत्तोंके रसके साथ अजवायन पीसकर लगानेसे भी माता निकल आती है।
- ्रं (३) नीम, पित्तपापड़ा, पटोलपत्र, कुटकी, श्रद्भूसा, धमासा, श्रामले, खस, चन्दन श्रीर लालचन्दन—इनका काढ़ा बनाकर श्रीर खंसमें मिश्री मिलाकर पीनेसे सब शरीरगत मसूरिका रोग, ज्वर श्रीर विसर्प श्राराम हो जाते हैं तथा निकलकर मीतर चली गई हुई मसूरिका वाहर निकल श्राती है। इसका नाम निम्बादि क्वाथ है। यह बड़ा उत्तम काढ़ा है।
- (४) जरा-जरासी जावित्री कई दफा खिलानेसे भी माता निकल आती है।
- (४) अगर मसूरिका (शीतला) बाहर निकलकर फिर भीतर समा जाय, तो कचनारकी झालका काढ़ा बनाकर और उसमें सोना-मक्खीका चूर्ण डालंकर पिलाओ; माता फिर बाहर निकल आवेगी।

# मस्रिका ( माता ) के पकानेके उपाय ।

- (१) बेरोंका चूर्ण गुड़के साथ खानेसे वात, पित्त और कफ सब तरहकी मसूरिका पक जाती हैं। यह नुसखा परीक्षित है। तत्काल माता पकती है।
- (२) बादामके हो दाने पानीमें भिजोकर और छीलकर, पीछे पीसकर और जलमें घोलकर पिलानेसे अथवा यो ही एक बादाम खिलानेसे माता भर आती है।
- (३) पटोलपत्र, गिलोय, नागरमोथा, श्रड्सा, धनिया, जवासा, विरायता, नीम, कुटकी श्रौर पित्तपापड़ा,—इनका काढ़ा पिलानेसे

माता श्रवरय पक जाती है। यह नुसला इस कामके लिये निरचय ही उत्तम है। इससे पकी हुई माता भी शीत्र ही सूख जाती है।

(१) गिलोय, नुलेठी, मुनका, ईसकी तड़ और नीठे अनुएका हिलका—इनको एकत्र पीसकर और गुड़ डालकर पीनेसे, वायुका कोप नहीं होता और नाता पक जाती है। यह परीनित उपाय है।

मोर-इन सदमेंसे ईसकी जह छोड़कर शेप सबको दूधमें ढालकर श्रीयने श्रीर पीछे वस दूधमें जुरासी नमककी ढली ढालकर फाड़ लेनेसे जो पानी-सा रह जाता है, वस पानीके पिलानेसे भी माता जक्दी पकती है। पर यह सब पक्षते समय ही देने चाहिये।

- (१) गिलांयः नुतेठी, रान्ना, लयुपञ्चमृत, लालचन्द्रन, कुन्मेरके फल, लिरेंटीकी तड़ और कटाई,--इनका काढ़ा भी वातत नस्रिकार्ने, पाक-कालनें (पक्रतेके समय) सेवन करना चाहिये।
- (६) वंगसेन में लिखा है, कफजनित और विशेषकर कठिन ससूरिकाओं में दही और सत्तूको मिलाकर केंप करना चाहिये।

नोड—नक्ष्मेके समय सब तरहकी माताक्ष्मेंको वायु सुन्ना देता है, इसिखयु पाक-काटमें (पक्ते समय) कृंहए—पुष्टिक्स पथ्य देना चाहिये, शोपण्— सुन्नानेवाता पथ्य न देना चाहिये।

# माताको सुखानेके रपाय ।

(१) आरने कंडोंकी राख या गोवरका सहीत चूर्ण पीप निवारण करनेके लिये बुरकना चाहिये। अथवा पब्च वन्कलका चूर्ण बुरकना चाहिये अथवा दशांग चूर्ण बुरकना चाहिये। देखो पृष्ठ ४४६ के नं० २७१२ प्रमृति।

# माताका दाह नाश करनेके उपाय ।

- (१) पीछे पृष्ठ ४४४ में लिखा नं० २४ सिरस, पीपल, लिसोड़े आहिन्ता लेप करना चाहिये। यह लेप बड़ा अच्छा है। नं० २४ का लेप भी अच्छा है।
  - (२) पाँचोंके तलवोंकी फुन्सियोंमें जलन हो, तो चाँवलोंका पानी बनाकर उनपर सींचना चाहिये।

नोड—श्राँखों में सींचनेके जब, खेर तथा शौचटर्मके लिए जल श्रयवा माताके उपद्रवोंके उपाय हम पीछे लिख श्राये हैं।

# माता-रोगीको पथ्य ।

मातावालेको अरुचि हो, तो अनार और अम्लरससे युक्त यूष बनाकर) देना चाहिये। यूष बनानेकी विधि पहले लिख आये हैं। इस यूपसे अरुचि नाश हो जाती है।

आजकत दूधका साबूदाना, पानीका साबूदाना या दूध बारती, चाँवलोंकी खील और कूद्सकी खीलों भी दी जाती हैं। बेदाना, अनार, किशमिश और परवल तथा कचे केलेकी तरकारी देना भी पध्य है।

जल शीतल ही पिलाना चाहिये। श्रगर खैर श्रीर विजयसारके साथ श्रीटाया जल शीतल करके दिया जाय, तो सर्वोत्तम हो।

# माताके बाद।

कहते हैं, फौजकी अगाड़ी और माताकी पिछाड़ी भारी होती है; इसिलये माता ढल जानेपर भी, रोगीके पथ्यापथ्यका जयाल रखना चाहिये। ज्वर शान्त हुए बिना स्नान न करना चाहिये। जो ज्वरकी चिकित्सामें विधि कही गई है, उसी तरह इस रोगमें भी करना चाहिये। अगर शीतलाका क्वर रह जाय और माता ढल जाय (ऐसा बहुत क्म होता है) तो लालचन्दन, अड़ूसा, गिलोय, नाग्रमोथा और दाखका काढ़ा पिलाना चाहिये। इससे माताका ब्वर नष्ट हो जाता है।

माताके बिल्कुल शान्त हो जानेपर,—आमाहल्दी, सरकैर्यंडेकी जड़ और जलाई हुई कौड़ी—इन तीनोंको कूट-छानकर, भैंसके दूधमें मिलाकर, रातको चेहरेपर लगाकर सो जाना चाहिये। भूसी पानीमें मिगो देनी चाहिये और सबेरे उसीसे मुख धोना चाहिये। इससे चेहरेके दारा मिट जाते हैं।

श्रितं मसूर और खरबूबेकी गिरी—दोनोंको बराबर-बराबर लेकर और पीसकर इनका उबटन करना चाहिये तथा नागरमोथेको औटा-कर उसके जलसे मुख घोना चाहिये। यह नुसखा मुन्दर बनानेमें बहुत अच्छा है।

अगर शरीरमें शीतलाकी गरमी हो; तो उसके निकालनेक लिये, धनिया और जीरा बराबर-बराबर लेकर, रातको चौगुने पानीमें मिगो देना चाहिये और सबेरे पीस-छान मिश्री मिलाकर रोगीको देना चाहिये। परन्तु जब तक माता अच्छी तरह न निकल जाय, रोगी खाने-पीने न लगे, स्नान वरौरह न कर ले, तब तक यह नुसला कमी न देना चाहिये। अगर माताके कुछ भी अंश रहनेकी हालतमें दिया जायगा, तो मयानक उपद्रव खड़े कर देगा। अगर माता अच्छी हो जानेके कुछ दिन बाद दिया जायगा, तो गरमीके निकालनेमें अस्तका काम करेगा। यह नुसला परीचित है।





# बालरोग-चिकित्सा ।

#### बालकोंकी क़िस्में।

वालक तीन तरहके होते हैं:---(१) दूध पीनेवाले।

(२) दूध और अन्न दोनों खानेवाले ।

(३) अन खानेवाले।

## बालकोंके रोग होनेके कारण।

दूध और अन्नके दूषित न होनेसे बालक निरोग रहते हैं और इनके दूषित होनेसे बालक रोगी हो जाते हैं।

भारी विषम तथा दोषोंको बढ़ानेवाले भोजनोंसे माताके शरीरमें दोष कुपित होते हैं। उन दोषोंसे दूघ खराब हो जाता है और दूषित दूधके पीनेसे बालक बीमार हो जाते हैं।

पित्तसे दूषित दूध पीनेसे बालकके शरीरमें पसीने आते हैं, पतले दस्त लगते हैं, कामला रोग होता है, प्यास लगती है, सारे शरीरमें गरमी लगती है तथा पित्त ही और भी तकलीफें होती हैं

कफसे दूषित दूध पीनेसे वालकके मुँहसे लार जियादा गिरती है, नींद वहुत आती है, शरीर भारी रहता है, सूजन होती है, नित्र देदे होते हैं और वह वमन करता है।

### क्या बालकोंको भी बड़ोंकी तरह ही रोग होते हैं।

ज्यर वरीरह जो रोग बड़ोंको होते हैं, वही वालकोंको भी होते हैं, किन्तु चन्द रोग ऐसे हैं, जो वालकोंको ही होते हैं और बड़ोंको नहीं होते।

#### बालकोंके रोगोंके नाम।

(१) तालुकण्टक, (२) महापद्मक, (३) कुकूणक, (४) सुर्ग्ही, (४) गुद्पाक, (६) आहिपूतन, (७) अजगल्ली, (८) पारिगर्भिक, (६) दन्तोदमेदक, —ये रोग वालकोंको अधिक होते हैं। इनके सिवाय क्वर, खाँसी आदि रोग जो बड़ोंको होते हैं, सो वालकोंको आहि होते हैं।

### तालुकएटकके लचाए।

कृपित हुआ कफ ताल्के मांसमें वालुकण्टक रोग पैदा करता है। इस रोगमें वालुआ नीचेको लटक लाता है। इस कारण वालक माँका दूघ नहीं पी सकता; अगर पीता है, तो जरा-जरा पीता है; दस्त पतले होते हैं, प्यास लगती है; आँखोंमें, गलेमें और मुँहमें पीड़ा होती है, नका, गर्वनको गिरा देता है और वमन करता है।

नोटं:—इस रोगमें कर जाता है, कानकी सद और नाक नरम तथा दीर हो साती है, मखद्वारसे बारम्बार पानी गिरता और प्यास बहुत खगती है।

### महापद्मकके 'लच्या ।

वालकके मस्तक और मूत्राशयमें, तीनों दोपोंके कोपसे, जाल रंगक प्राण-नाशक विसर्प रोग होता है। इसको "महापद्मक" कहते. हैं। मस्तकमें पैदा हुआ विसर्प कनपटियोंमें होकर हृदयमें जाता है और हृदयसे गुदामें जाता है; उसी तरह मूत्राशयमें उत्पन्न हुआ विसर्प गुदामें जाता है; गुदासे हृदयमें और हृदयसे मस्तकमें जाता है।

नोटं—विसपैरोग रक्तमांस और चमदे प्रमृतिके दूपित होनेसे आठ तरहकां होता है। किसीमें जाल-जाल जम्बी मोटी और खरदरी गाँठोंकी कृतार पैदा होती है, किसीमें जहाँ यह होता है वहाँ शरीर नीजा, जाल या हुने हुए, अङ्गार-सा हो जाता है। आगसे फूँ कनेके समान फफोले हो जाते हैं। यह जल्दी फैलता है। इसमें रोगीकी संज्ञा नाश हो जाती है, उसे कहीं चैन नहीं पढ़ता। किसीमें पीली-पीली जाल और सफेद फुन्सियाँ और स्कन होती हैं। किसीमें छुल्थीके दानों जैसी फुन्सियाँ और स्कन वग़रह होती है। इसके साथ ज्वर, अतिसार, वमन, चमदेका फटना, मांसका फटना, पकना, ग्लानि और अरुचि आदि उपद्रव होते हैं।

### कुकूणकके लच्ण।

दूधके दोपसे, वालकोंकी आँखोंके पलकोंमें, कुकूणक रोग होता है, जिससे नेत्रोंमें व्यथा—पीड़ा, खुजली और अत्यन्त जल-साव होता है। इस रोगके कारण बालक अपने मस्तक, आँखोंके हिस्सों तथा नाकको रगड़ता है, सूर्यकी रोशनीको देख नहीं सकता और आँखोंको बन्द रखता है।

### तुगडीके लच्या।

वायुसे नाभि फूल जाती है। उसमें व्यथा—पीड़ा होती है। इसीको "तुण्डी" कहते हैं।

#### गुद्रपाकके लच्छ ।

पित्तसे वालककी गुड़ा पक जाती है। इसीको "गुड़पाक" कहते हैं।

### श्रहिपृतनके तन्त्ए।

नलम् असे लिह्सी हुई गुदाके न धोनेसे अथवा पसीनोंके न पॉछनेसे ने वहाँ जम जाते हैं। फिर ख़ून और कफके कापसे खुजली पदा होती हैं। खुजानेसे तत्काल फोड़े होते हैं और उनसे मवाद बहने लगना हैं। इस तरह धार अण हो जाता है, दसीको 'अहिप्तन" कहने हैं।

#### श्रजगल्लीके खच्ण।

वालकके शरीरमें कफ, और वायुके कोपसे, विकर्नी-विकर्नी, शरीरके रंगकी, गुँवी-सी, पीइारहित मूँगके समान फुन्सी होती हैं, उसको "अजगलिका" कहते हैं।

### पारिगर्भिकके लक्ष्।

विशेषकर खाँसी, मन्द्राप्ति. वमनः तन्द्रा, दुर्वलता, अरुचि, भ्रम श्रीर पेटका बद्दा-य होते हैं। इसीको "पारिगर्मिक" और "परिभव" कहते हैं। इस रोगमें अप्रिको दीपन करनेवाल उपाय करने चाहियें।

### दन्तोद्भेद्कके लक्ष्।

वालक हे दाँत निकलते समय सब रोग आ मौजूद होते हैं। यानी दाँत निकलनेक कारण अनेक रोग हो जाते हैं। इस समय- विशेषकर ज्वर, दस्त होना, खाँसी, वमन, सिर-दर्द, धाँख दुखना, पोथकी रोग (पलकोंका एक रोग) और विसर्प ये रोग होते हैं।

#### द्घ डालना।

वालक दूध पीकर उल्टी कर देते हैं; पर जब वे बहुत ही दूध खालते हैं; तव वह 'दूध ढालनेका रोग सममा जाता है। पहले-पहल तो फटा हुआ दूध या दही-सा निकला करता है, उसमें खट्टी खदबू आया करती है। पीछे कुछ दिनों बाद पानीकी तरह पतली-पतली वमन होती है। बालक जो खाता या पीता है, वही निकल जाता है, पेट फूल जाता है और उसमें गों-गों आवाज होती है। कभी दस्त क़व्जसे होता है, कभी जियादा दस्त लगता है, शरीर कमजोर और उसका रंग पीला हो जाता है, चमड़ा रूखा और शीतल रहता है और बालक जिदी स्वभावका हो जाता है।

#### बालकोंकी चिकित्सा-विधि।

ं बड़े आदिसयों के लिये ज्वर आदि रोगों में जो द्वाएँ दी जाती हैं, वही बालकों को देनी चाहियें; परन्तु दागना, चौर कर्म करना, वसन, विरेचन और कस्द खोलना प्रभृति काम न करने चाहियें। अगर बालकों सख्त तकलीक हो, तो वसन विरेचन आदि भी कराना उचित है; क्यों कि "सुश्रुत" महाशय कहते है कि, प्राण-नाशक संकट उत्पन्न हुए बिना, बालकों को वसन, विरेचन और वस्ति,—ये नहीं कराने चाहियें।

#### बालकोंके लिये मात्रा।

ij.

बालकोंको दोप और दूज्य तथा ज्वर वरीरह रोग बड़े आदिमयोंके समान ही होते हैं; इसिलये जिस रोगमें बड़ोंके लिये जो दवायें लिखी हैं, वही बालकोंको दी जा सकती हैं; पर मात्रा थोड़ी होनी चाहिये। "विश्वामित्र" कहते हैं,—बालकको उसके जन्म-दिनसे १ महीने तक वायबिड्ङ्गके दाने वरावर दवा देनी चाहिये। फिर ध्यागे दूसरे महीनेमें दो दाने वायविड्ङ्गके वरावर ख्रौर तीसरे महीनेमें ३ दाने वायविड्ङ्गके वरावर देनी चाहिये। इसी तरह हर महीने देवा वढ़ानी चाहिये। पहले महीनेमें १ वायविड्ङ्गके दानेके वरावर देना वेकर उसका चूर्ण बनाकर आथवा कलक या अवलेह बनाकर देना चाहिये।

"वंगसेन" कहते हैं,—१ वर्ष तक तां वायिव इक्षके दानों के हिसावसे मात्रा देनी चाहिये; किन्तु १ साल वाद माड़ी वेर (छोटा लाल वेर) की गुठली के समान मात्रा देनी चाहिये। जब तक वचा दूध पीवे, तब तक यही मात्रा रखनी चाहिये। जब वचा दूध भी पीवे, और अत्र भी खाय, तब माड़ी वेरके समान मात्रा देनी चाहिये। जब दूधको छोड़कर, केवल अन्न खाने लगे; तब वेरके समान मात्री कर देनी चाहिये।

श्रीर जगह लिखा है,—वालकको पहले महीनेमें एक रत्ती द्वा देनी चाहिए श्रीर वह शहद या माँके दूध या घीमें मिलाकर चटनीकी तरह चटानी चाहिये। फिर दूसरे महीनेमें दो रत्ती देनी चाहिये श्रीर तीसरे महीनेमें ३ रत्ती देनी चाहिये। इसी तरह १२ महीनों तक एक-एक रत्ती वढ़ानी चाहिये। पहला वर्ष पूरा होनेपर, सोलह सालकी उन्न तक, हर साल पाँच-पाँच रत्ती बढ़ानी चाहिये। सोलहसे सत्तर साल तक एक मात्रा स्थिर हो जाती है। सत्तर सालके वाद वालकोंकी तरह मात्रा धीरे-धीरे घटानी चाहिये।

एक रत्तीकी मात्रा चूर्ण, कल्क और अवलेहकी कही गई हैं। यानी चूर्ण देना हो या कोई दवा पीसकर लुगदीकी तरह बनाकर देनी हो या शहद वगैरहमें चटानी हो; तो उसे पहले मासमें १ रत्ती, ्दूसरे मासमें २ रत्ती, तीसरेमें २ रत्ती और १२ वें महीनेमें: १२ रत्ती देनी चाहिये। काढ़ा देना हो, तो इन मात्राओं से चौगुना देना चाहिये। जिस बालकको पहले मासमें १ रत्ती चूर्ण दिया जाय, उसे काढ़ा चार रती देना चाहिये।

जो बालक माँका दूध पीता हो, उसे माँके दूध या धीमें मिलाकर दवा देनी चाहिये। अगर माँको दवा खिलानी हो, तो दूध और धीमें मिलाकर नहीं देनी चाहिये; जिस विधिसे देनेको कहा हो, उसी विधिसे देनी चाहिये। जो बालक दूध भी पीता हो और अन्न भी खाता हो, उसको भी दूध या धीमें दवा मिलाकर देनी चाहिये।

"बङ्गसेन" कहते हैं, — दूध पीनेवाले बचोंकी धायको द्वा देनी चाहिये, किन्तु बालकको न देनी चाहिये; जो बालक दूध भी पीता हो और अन्न भी खाता हो, उसकी धायको द्वा देनी चाहिये और उस बचेको भी द्वा देनी चाहिये। जो बालक केवल अन्न खाता हो, धायका दूध न पीता हो, अगर उसे रोग हो जाय; तो उसे ही द्वा देनी चाहिये, उसको दूध पिलानेवाली धाय या माँको द्वा देनेकी जिल्दा नहीं।

श्रगर बालकको लङ्कन करानेकी ज़रूरत हो, तो उसकी धायको लङ्कन कराने चाहियें—हल्का, जल्दी पचनेवाला, थोड़ा, पथ्य भोजन देना चाहिये—साफ निराहार न रखना चाहिये। बालकको कभी भी लङ्कन न कराने चाहियें। बालककी सारी चीजें बन्द कर दें, पर उसका दूध हरिगज़ न वन्द करना चाहिये। अगर माँके दूध न आता हो या लड्डनोंकी वजहसे न आवे; तो वालकको वकरीका दूध पिलाना चाहिये, क्योंकि वकरीका दूध परमोत्तम होता है। हाँ, अगर वकरीका दूध न मिले, तो वकरीके से गुणवाली गायक दूध देना चाहिये।

# मुँहसे कहकर न बता सकनेवाले छोटे बालकों के भीतरी रोगोंके पहचाननेकी तरकी बें।

- (१) अगर यालकके किसी अझ-प्रत्यक्समें वेदना होती है, तो वह अपने हाथसे उस जगहको चारम्वार छूता है। अगर कोई दूसरा आदमी वहाँ हाथ लगाता है, तो वालक रोने लगता है।
- (२) अगर वालक के सिरमें दर्द होता है, तो वालक अपनी आँखें वन्द रखता है। इसके सिवा वह अपने मस्तकको खड़ा नहीं रखता, गर्दनको गिराये रखता है तथा सिरको धुनता और टकराता भी है। सिरमें दर्द होनेसे सिरका चमड़ा सिकुड़ जाता है। वालक वार-वार सिरमें हाथ लगाता और कान खींचता है।
- (३) श्रगर वात्तकके मूत्रारायमें पीड़ा होती है, तो वालक पेशाव रकनेसे दुखी रहता है श्रीर खाता-पीता नहीं।
- (४) अगर वालकके मल और मूत्र दोनों रुक गये हों, विह्नल्ता और पेटपर अफारा हो, आँतें वोलती हों; तो सममना चाहिये कि वालकके पेटमें रोग है।
- · (४) अगर वालक हर समय रोता ही रोता हो, तो उसके सव ं शरीरमें रोग सममना चाहिये।
- (६) वालकके कम या जियादा रोनेसे तकलीफकी कमी और ज़ियादती सममनी चाहिये। अगर वालक कम रोवे या धीरे-

धीरे रोवे, तो कम तकलीक समम्तनी चाहिये । श्रगर जियादा रोवे श्रीर जोर-जोरसे चिल्लाकर रोवे, तो श्रधिक पीड़ा समम्तनी चाहिये।

- . ^ र्रं७) श्रगर बालक श्रपने होठ श्रौर जीमको हसे तथा मुट्टियोंको सींचे, तो उसके हृदयमें पीड़ा सममानी चाहिये।
- ( प्र) श्रगर वालकका पाखाना-पेशाव बन्द हो तथा वह उद्देगसे 'दिशाओंको देखे, तो उसकी दित (पेड़ू) श्रीर गुदामें पीड़ा समम्तनी चाहिये।
- ( ६ ) अगर बालकको पेशाब न हो, प्यास अधिक लगे और मूच्छी हो, तो बालकके पेड़् में पीड़ा सममानी चाहिये।
- (१०) अगर तन्दुरुस्त बालक रह-रहकर बार-बार रो उठे, तो जुसके पेटमें दुई सममना चाहिये।
- श्रिश) अगर दूध पीनेवाले बालकको प्यास लगती है, तो वह
- (१२) अगर बालकको जुकाम हो जाता है, उसकी नाक बन्द हो जाती है, तो वह मुँहसे साँस लेनेके लिये, बारम्बार स्तनको छोड़ देता है और साँस लेकर फिर दूध पीने लगता है।
- (१३) अगर साँस लेते समय बालककी नाकका छेद बड़ा हो जाय श्रीर नाक हिले, तो सममना चाहिये कि, बालकको साँस लेनेमें वड़ा कष्ट होता है श्रीर उसको खाँसीसे बड़ी तकलीफ है।
- (१४) अगर बालकके ज्वरकी परीचा करनी हो, तो थर्मामीटर लगाना चाहिये। बालककी नाड़ी स्वभावसे ही बहुत तेज चेला करती है, इसलिये घोखा होनेका डर रहता है। जो अनुभवी वैद्य होते हैं, वे तो घोखा नहीं खाते, पर नौसिखिये

थोखा खां सकते हैं। थर्मामीटरसे किसी तरहका घोखा नहीं

(१४) बालकोंका पेट स्वभावसे ही कुछ बड़ा होता है। होगार हदसे वियादा मोटा हो, तो समम्हना चाहिये कि यक्तत या प्लिहाका विकार है श्रथवा अनीएँ है। जो हो, उसका निश्चय करके चिकित्सा करनी चाहिये।

### बाल-चिकित्सा।

#### ज्बर-नाशक नुसखे।

- (१) भद्रमोथा, इस्इ, नीम, कड़वे परवत्त और अलेठी इन पाँचोंका काढ़ा पीनेसे सब तरहके क्वर आराम हो जाते हैं। परन्तु यह काढ़ा सुहाता-सुहाता पिलाना चाहिये। इसको "भद्रमुस्तादिकाय" कहते हैं। यह नुसखा परीचित है।
- (२) नागरमोथा, पीपल, अतीस और काकड़ासिगी—इन् चारोंको महीन कूट-पीस और झानकर रख लो। इस चूर्णको शहदमें मिलाकर चटानेसे बालकोंका ज्वरातिसार, खाँसी, वमन और श्वास ये सब आराम होते हैं। असलमें यह "चतुर्मद्रिका-चूर्ण" ज्वरातिसार (ज्वर और अतिसार) नाश करनेवाला है। अगर क्वरातिसारके साथ खाँसी, श्वास और वमन ये उपद्रव

क्ष नं २ जुसक्रेसे बाबकोंके ज्वर, अतिसार और खाँसी निश्चय ही। आराम हो बाते हैं । अगर खाँसीका ही नोर हो और धाराम न होता दीखे, तो हसीम "नवासा" मिला देना चाहिये । अगर दस्तोंका जोर हो समें

भी हों, तो वे भी इसीसे नाश हो जाते हैं। ये नुसला बालकोंके लिये अमृत है। अनेक बारका परीचित है।

ं नोट—इस नुसंख्नेको पेटेयट द्वा समिक्षये। इसमें प्रधान द्वा "श्रतीस" है। "इ तका दूसरा नाम "शिशु भेपउय" यानी बच्चोंकी द्वा है। श्रतीस श्रकेवा ही ज्वरमें बड़ा काम करता है। यह चढ़े हुए ज्वरमें देनेसे भी हानि नहीं करता। श्रतीसको तुजसीके रसके साथ देनेसे मजेरिया ज्वर नाश हो जाता है। बाजकोंको मजेरिया ज्वर हो, तो यह श्रवस्य देना चाहिये। श्रगर ज्वर चले जानेपर हजका ज्वर या हरारत रह जाय; तो श्रतीस, नीमकी छाज श्रीर गिजोयका कादा उचित मात्रासे पिजानेसे श्रेप रहा हुत्या ज्वर नष्ट हो जाता है श्रीर बदनमें ताक्रत श्राती है तथा भूख जगती है। श्रतीस पुष्टिकारक भी है। गर्भवती स्त्रयोंको जबकि ज्वर-नाशक श्रीर दवाएँ गरमी करती हैं, यह ज्वरको नाश करता है तथा गर्भको किसी तरहकी हानि नहीं करता।

- (३) हल्दी, दारुहल्दी, मुलेठी, कटेरी और इन्द्रजौ—इनका काढ़ा वनाकर सेवन करनेसे वालकोंका ज्वरातिसार, श्वास, खाँसी और वर्मन ये नाश हो जाते हैं।
- (४) धायके फूल, बेलगिरी, धनिया, लोध, इन्द्रजौ और सुगन्ध-वाला,—इन सबको महीन पीसकर, शहदमें मिलाकर, अवलेहकी तरह, चटानेसे बालकोंका ब्वरातिसार और वात-विकार नाश हो जाता है।
- (४) लोध, इन्द्रजो, धनिया, श्रामले, सुगन्धवाला श्रोर नागर-मोथा,—इनको महीन पीसकर, शहदमें मिलाकर, चटानेसे ज्वराति-सार नाश हो जाता है।
- (६) क्रुटकीका चूर्ण बनाकर, उसे मिश्री श्रीर शहदके साथ चटानेसे बालकोंका ज्वर नाश हो जाता है। यह श्रवलेह परीचित है।
- ं (७) क़ुटकीको जलमें पीसकर, वालकोंके शरीरपर उसका लेफ करनेसे वालकोंका ब्वर शान्त हो जाता है।

(म) नागरमोथा, काकड़ासिंगी और अतीस—इन तीनोंको महीन पीस-झानकर, शहदमें मिलाकर, चटानेसे दूध पीनेवाले वालकोंके क्वर, खाँसी और वमन निश्चय ही आराम हो जाते हैं परीचित है।

### बाल अतिसार-नाशक नुसखे ।

- (१) मँजीठ, घायके फूज, सिरवाली (सारिवा) और पठानी लोध—इन वारोंका काढ़ा, शीतल करके, शहद मिलाकर, पिलानेसे वालकोंका अतिसार (दस्तोंका रोग) आराम हो जाता है। परीचित है।
- (२) घायके फूल, लोघ, वेलिगरी, नागरमोथा, मँजीठ और नेत्रवाला—इनका काढ़ा वनाकर पिलानेसे अर्थवा इन सवको पीस-कूट-झानकर, इनके चूर्णको शहदमें मिलाकर चटनीकी तरह चटानेसे वालकोंका अतिसार निरचय ही आराम हो जाता है। यह नुसला वालकोंके दस्त आराम करनेमें रामवाण है। बहुत बारका परीचित है।
- (३) वेलिगिरी, घायके फूल, नेत्रवाला, लोघ और गजपीपल इनका काढ़ा, शीवल होनेपर, शहद मिलाकर, पिलानेसे वालकोंका अतिसार अवश्य आराम हो जाता है। इन दवाओंको कूट-पीसकर, शहदमें मिलाकर, अवलेहकी तरह, चटानेसे भी वालकोंका अतिसार आराम हो जाता है। परीक्षित है। अञ्चल दरलेका नुसला है।
- (४) सींठ, अतीस, नागरमोथा, सुगन्धवाला और इन्द्रजी-इनका काढ़ा बनाकर, सबेरे ही, पिलानेसे बालकोंके सब तरहके दस्त बन्द हा जाते हैं। इसको "नागरादि काथ" कहते हैं। बालकांके अतिसारपर अन्धर्थ है। परीचित है।

ं (४) लजालू, घायके फूल, लोध श्रीर सारिवा—इनके काढ़ेमें, शीतल होनेपर, शहद मिलाकर पिलानेसे, दुर्घर श्रतिसार भी श्राराम हो जाता है। कई बारका परीक्तित है।

नाट—जजालू या जजावतीकी जड़ जेनी चाहिये। यह सुसख़ा भी प्रथम श्रेणीका है। कैसे ही दस्त जगते हों बन्द हो जाते हैं।

- (६) वायविड्झ, श्रजमोद श्रीर पीपलके चाँवल या दाने—इन तीनोंका चूर्ण निवाये जलके साथ पिलानेसे वालकोंका श्रामातिसार (श्राँव मरोड़ीके दस्त) श्राराम हो जाता है।
- (७) मोचरस, लजावतीकी जड़ और कमलकी केशर--इनको मिलाकर सवा तोले और चाँवल भी सवा तोले लो। पीछे ग्यारह तोले जलमें इन सवको मिलाकर, यवागूके क्रायदेसे, यवागू बनाकर व्यक्तिको खिलाओ। इससे रक्तातिसार या खूनके दस्त आराम हो जायँगे। इसको "मोचरसादि यवागू" कहते हैं। यह यवागू अन्न खानेवाले वड़े वालकको दी जाती है।
- (८) धानकी खील, मुलेठी, खाँड और शहद—इनको एकत्र मिलाकर, चाँवलोंके पानीके साथ पीनेसे, वालकोंका प्रवाहिका रोग आराम हो जाता है।
- (६) धनिया, श्रतीस, काकड़ासिंगी और गजपीपल—इनका चूर्ण वनाकर, शहदके साथ मिलाकर, चटानेसे बालकोंका अतिसार और वमन नाश हो जाती है।
- (१०) सुगन्धवाला, सिश्री श्रीर शहर--इन तीनोंको एकत्र सिलाकर, चाँवलोंके जलके साथ पिलानेसे वालकोंके सब तरहके श्रीतसार, प्यास, वमन श्रीर ब्वर नष्ट हो जाते हैं।

- (११) सफेद कमलकी केशरको पीसकर, उसमें मिश्री और शहद मिलाकर, चाँवलोंके जलके साथ, सेवन करानेसे वालकोंका प्रवाहिका रोग आराम हो जाता है।
- (१२) वेलकी जड़का काढ़ा वनाकर, उसमें खीलोंका चूर्य श्रीर मिश्री डालकर सेवन करानेसे, वालकोंकी वसन श्रीर श्रातसार, - ये व्याराम हो जाते हैं।
- (१३) कुर्लीजनको छाछमें घिसकर और थोड़ी-सी हींग डालकर कड़ी बना लो और वही खिलाओ। इससे बालकोंका अतिसार नाश हो जाता है।
- (१४) काकड़ासिंगीका मारो या डेढ़ मारो चूर्ण, राहदके साथ, चटानेसे वालकोंका अतिसार आराम हो जाता है।
- (१४) चरासे प्याजकं रसमें वाजरे-त्ररावर अफीम घोलकरे देनेसे दस्त वन्द हो जाते हैं।

### बालकोंकी हिचकीपर नुसखे ।

(१) जामुन, तेंदूके फल श्रीर फूल—इन तीनोंको पीसकर धी श्रीर शहदमें चटानेसे वालकोंकी हिचकी नाश हो जाती है।

नोट---सहाँ भी स्रीर शहद एक साथ संने हों; वहीँ इनको बराबर-बराबर मत सेना। एक कम श्रीर एक नियादा सेना। जैसे, भी १ साशे श्रीर शहद २ साशे।

- (२) पीपल श्रीर मुलेठी—इनको महीन पीसकर, शहद श्रीर मिश्रीके साथ मिलाकर, विजीरे नीवूके रसके साथ सेवन करनेसे </
- (३) कुटकीके चूर्णको शहदमें मिलाकर चटानेसे हिचकी नाश

(४) हींग, काकड़ासिंगी, गेरू, मुलेठी, सींठ और नागरमोथा— इनका चूर्ण बनाकर, शहदमें चटानेसे हिचकी और श्वास आराम हो जाते हैं। यह अवलेह परीचित है।

### बालकोंकी प्यासपर नुसख्।

- (१) प्रियंगू, रसौत श्रौर नागरमोथा—इनको महीन पीसकर, शहदमें मिलाकर चटानेसे बालकोंकी बढ़ी हुई प्यास, वमन श्रौर इस्त तीनों श्राराम होते हैं। परीचित है।
- (२) अगर खाली प्यासका रोग हो, तो अनारके दाने, जीरा और नागकेशर—इन तीनोंको महीन पीसकर, इनका चूर्ण मिश्री और शहदमें मिलाकर चटानेसे बालकोंकी प्यास कम हो जाती है। परीम्नित है।
- (३) सफ़ेद प्याजको भूँ जकर खूब महीन पीस लो; पीछे उसमें घी डालकर गोली बना लो और उसे मेजेपर लगा दो। ऊपरसे अरएडका ताजा पत्ता रखकर कपड़ेसे बाँध दो। रोज शामको यह गोली निकाल फेंको और सिरको खूब घोकर तालुवेपर गायका घी लगा दो। साथ ही सफ़ेद प्याजका रस, थोड़ी-सी मिश्री और जीरा मिलाकर, पिलाओ। इस तरह करनेसे वालकोंका प्यास-रोग अवश्य मिट जाता है।

## बालकोंकी खाँसी आराम करनेवाले उसखे ।

(१) काकड़ासिंगी, नागरमोथा और अतीस—इन तीनोंका चूर्ण बनाकर और शहदमें मिलाकर चटानेसे बालकोंकी खाँसी, ज़बर और वमन,—ये नाश हो जाते हैं। अथवा अकेले अतीसके चूर्णको लाकर चटानेसे वालकोंकी खाँसी, ब्वर श्रीर वमन श्रादि वाते हैं। खाँसीपर वो यह रामवाण ही है। साथमें ब्वर श्राद ही, तो उन्हें भी यह श्राराम करता है। परीचित है।

- (२) नागरमोथा, श्रतीस, जवासा, पीपल श्रीर काकड़ासिंगी— इनका चूर्ण वनाकर, शहदमें मिलाकर चटानेसे, वालकोंकी पाँचों प्रकारकी खाँसी श्राराम हो जाती हैं। परीचित है।
- (३) घनिया और मिश्री—इनको पीसकर, चाँवलोंके जलके साथः पीनेसे वालकोंकी खाँसी और श्वास दूर हो जाते हैं। परीचित
- (४) दाख, श्रद्ध्सा, हरड़ और पीपल—इनका चूर्ण करके, शहदमें मिलाकर, तीन या पाँच दिन तक चटानेसे, वालकोंका श्वास, खाँसी और तमक श्वास श्राराम हो जाता है।
- (४) अगर दूध पीनेवाले वालकको भयानक सूखी खाँसी ही, तो उसकी दूध पिलानेवालीको पीपल और घीसे भुना हुआ उड़दोंका यूप पिलाओ।
- (६) दाख, पीपल और सोंठ इनका चूर्ण बनाकर, शहद और घीमें मिलाकर, चटानेसे बालकोंकी पाँचों तरहकी खाँसी आराम हो जाती हैं।
- (७) कटेरीके फूलॉकी केशरको पीसकर, उसे शहदमें मिलाकर; चटानेसे वालकोंकी वहुत दिनोंकी पुरानी खाँसी आराम हो जाती है। परीचित है।
- (प) सींठ, कालीमिर्च, सैंघानीन और गुड़—इनका काढ़ा सुद्दाता-सुद्दाता गरम-गरम, पिलानेसे वालककी खाँसी अवश्य आराम हो जाती है। परीचित है।

### बालकोंकी वमन नाश करनेवाले उसखे।

- (१) दालचीनी, इलायची, तेजपात और नागकेशर—इनको महीर कूट-पीस और छानकर, गायके गोवरके रस और शहदमें मिलाकर चटानेसे वालकोंकी वमन (क्रय) नाश हो जाती है।
  - (२) कुटकीको महीन पीस-छानकर, शहदमें मिलाकर, चटानेसे वालकोंकी बहुत पुरानी वमन श्रीर हिचकी श्राराम हो जाती हैं।

मोट—कुटकीका चूर्यं, मिश्री श्रीर शहदमें मिलाकर चटानेसे वालकोंका ज्वर श्राराम हो जाता है। केवल शहदमें मिलाकर चटानेसे कृय श्रीर हिचकी श्रवश्य श्राराम हो जाती हैं। यह "कटुक रोहियी अवलेह" वास्तवमें इन तीनों रोगों में चखोंके लिये मुफ़ीद है।

- (३) श्रामकी गुठली, धानकी खील श्रीर सेंधानमक--इन तीनोंका चूर्ण बनाकर, शहदमें मिलाकर चटानेसे बालकोंकी दूधकी वंमन श्राराम हो जाती है। यानी बचोंका दूध गेरना बन्द हो जाता है।
- (४) कटेरीके फलोंका स्वरस, वड़ी कटेरीके फलोंका स्वरस, पीपल, पीपलामूल, चन्य, चीता और सोंठ-इन सबको एकत्र मिला-कर चटानेसे, बालकका दूध डालना अवश्य आराम हो जाता है।
- (४) वेरके पत्ते, चाँगेरीके पत्ते, मकाँयके पत्ते और कैथके पत्ते— : इनको एकत्र पीसकर, इनकी लुगदीका वालकके सिरपर लेप करनेसे व बालकके वसन और अतिसार (दस्त लगना) आराम हो जाते हैं।
  - (६) मुलेठी श्रीर पीपलको पीसकर, विजीरे नीवूके रसमें मिला-- कर चटाने या पिलानेसे वालकोंकी वमन श्राराम हो जाती है।

، ۽ ٽيھر

(७) पीले गेरूको महीन पीसकर, शहदमें मिलाकर सेवन करनेसे बालकोंकी वमन आराम हो जाती है। इससे वच्चेको अवश्य सुख होता है।

नोट—इसे सोनागेरू भी कहते हैं। इस जुस देसे खाँसी भी आराम हो बाती है। परीवित है।

### विसर्प महापद्मक-नाशक नुसखे ।

- (१) सारिवा, लालकमल, नीलकमल, नागरमोथा, उशीर ( खस ), सफेद चन्दन, कमल, मँजीठ, मुलेठी और सरसों—इन सबको महीन पीसकर विसपेपर लेप करनेसे विसपे आराम होती है। परीचित है।
- (२) वह, गूलर, पीपल, पाखर, वेत और जामुनकी शाल, मुलेठी, मँजीठ, चन्दन, खस और पद्माख, इनको महीन पीसकर लेप करनेसे वालकोंके त्रणकी जलन, लाली, विस्कोटक, पीड़ा और त्रण—ये आराम हो जाते हैं।
- (३) घरका घूआँ, इल्दी, कूट, राल और इन्द्रजी इनको पीसकर लेप करनेसे वालकोंका विसर्प-रोग शमन होता है।
- (४) कड़वे परवल, इरड़, वहेड़े, आमले, नीम और हल्दी,—--इनका काढ़ा पीनेसे चत, विसपे, विस्फोटक तथा ज्वर नाश हो जाते हैं।

### बालकोंका अफारा श्रीर वान्ध्यल-नाशक नुसख़े।

(१) सेंधानोन, सोंठ, होंग और भारंगी—इनका चूर्ण बनाकर, चिके साथ मिलाकर, खानेसे दालकोंके पेटका अफारा और वादीका वर्ष मिट जाता है।

### बालकोंके मूत्राघातपर नुसखा ।

(१) पीपल, सोंठ, मिश्री, शहद, छोटी इलायची श्रीर सेंघा-नोन् नेइन सबको पीसकर श्रीर चटनी-सी बनाकर चटानेसे बालकोंके पेशाबको जलन वरौरह सब तकलीफें श्राराम होती हैं।

### बालकोंकी खजली प्रभृति नाशक नुसखे।

- (१) घरका धूत्राँ, हल्दी, कूट, राई श्रीर इन्द्रजी इनको छाछ या माठेमें पीसकर लेप करनेसे सिध्म, पामा तथा विचर्चिका नामक कोढ़ दूर होता है।
- (२) चन्दन, खस, पद्माख—इनको पीसकर लेप करनेसे भी रिक्ष्म, प्रामा और विचर्चिका ये आराम होते हैं।
- (३) बच, कूट और वायिवडंगका काढ़ा बनाकर, उसमें कन्धों पर्य्यन्त वालकको स्नान करानेसे, कष्टसाध्य विचर्चिका, खुजली और दाद आराम हो जाते हैं।
- (४) तिल श्रीर चाँवलोंको एक जगह पीसकर नामिपर लेप करनेसे श्रथवा भारंगी श्रीर मुलेठीको पीसकर नामिपर लेप करनेसे बालकोंके सारे रोग नाश हो जाते हैं।

### बालकोंका भय श्रीर रोदन— बन्द करनेवाले उपाय ।

(१) अगर बालक बहुत ही रोता हो, तो पीपल और त्रिफलेका

चूर्णं करके, इसे धी और शहदमें मिलाकर वालकको चटाश्रो। इससे बालकका बहुत रोना और हरना श्राराम हो जायगा।

(२) अञ्चल्दरकी लेंडी, वड़द, हल्दी, बेलके पत्ते, इन्द्रजी श्रीर सिरसके पत्ते—इन सबकी श्रागपर धूनी देनेसे बालकोंका रातकों रोना श्रीर डरना मिट जाता है।

### ्बालकोंके सुख-स्रावपर नुसखा।

(१) सारिवा, तिल, लोघ और मुलेठी—इनका काढ़ा वनाकर, रोज मुँहमें लगानेसे या मुँह घोनेसे स्नाव आराम हो जाता है। परीचित है।

### बालकोंके सुखपाकपर नुसखे । 🛴

- (१) आमकी मींगी, लोह चूर्ण, सोनागेरू और रसौत—इनं सबको पीसकर और शहदमें मिलाकर लेप करनेसे वचोंका मुख-पाकं आराम हो जाता है। परीचित है।
- (२) पीपलकी झाल श्रीर पीपलके पत्तींको पीसकर श्रीर शहदमें मिलाकर लेप करनेसे बालकोंका मुख-पाक रोग नाश हो जाता है। परीचित है।

### ताळुकंटक-नाशक नुस्खे।

ा (१) हरड़, वच श्रीर कूट—इनको जलमें पीसकर, लुगदी-सीर बनाकर श्रीर उसे शहदमें मिलाकर, माताके दूधके साथ पिलानेसे तालुकंपटक रोग—यानी वह रोग जिसमें तालुका नीचे लटक जाता है और सिरमें गड्ढा पड़ जाता है तथा जिस रोगके मारे बालक दूर्व नहीं पीता—अवश्य आराम हो जाता है।

नोट-इस करकको माँके दूधके साथ भी देते हैं और चाँवलोंके जनके साथ भी देते हैं। परीचित है।

### कुकूगाक-नाशक नुसखे ।

(१) हरड़, बहेड़ा, श्रामला, लोघ, पुनर्नवा (साँठ), श्रद्रख, कहेरी और कटाई—इनको जलमें पीसकर, कुछ-कुछ गरम करके, सुहाता-सुहाता पलकोंपर लेप करनेसे कुकूणक-रोग नाश हो जाता है।

्राष्ट्रे—यह रोग पत्तकोंपर होता है। नेश्रोंमें अस्यन्त पीड़ा, स्नाव और खुक्रसी होती है। बासक अपने माथे और नाक-श्रोंखोंको घिसता है, स्रक्री चमक प्रित सगती है और शांखें बन्द रखता है।

### नाभिकी सूजन और पाक-आराम करनेवाले नुसख़े।

- (१) मिट्टीके ढेलेको आगमें गरम करके और पीछे दूधमें बुमा-कर, उससे नामिपर सुद्दाता-सुद्दाता सेक करनेसे नामि (सूँडी) की सूजन नाश हो जाती है।
- हर, लुगदी-सी बना लो और पीछे कलईदार बर्तनमें काले तिलकां तेल और लुगदी मिलाकर तेल पकालो । इस तेलको नामिपर

आहिस्ते-आहिस्ते लगाने और इन्हीं चारों दवाओंको महीन पीसकर बुरकनेसे नाभि-पाक (सूँडीका पकना) आराम हो जाता है।

- (३) चन्द्रनका महीन बुरादा नामिपर बुरकनेसे भी नामिका पकाव आराम हो जाता है।
- (४) वकरीकी मैंगनी जलाकर, उसकी राख नामिपर लगानेसे भी नाभिका पक्षना मिट जाता है। परीवित है।
- (४) अगर नाभि उथल गई हो, तो हरा घनिया पीसकर लगाना चाहिये।

### गुदपाक-नाशक नुसखे।

- (१) बालकोंकी गुदाके पकावमें पित्त-नाशक चिकित्सा करनी चाहिये। विशेष करके रसौत पिलाने और रसीतका लेप करनेसे गुदेवांक आराम होता है।
- (२) शंख, मुलेठी श्रीर रसीत—इन श्रीयिववाँको पानीमें पीस-कर लेप करनेसे गुद्रपाक श्राराम होता है। परीचित है।

मोट-टाक्ट गुद्रपाक रोगमें बींक खगवाकर ख्निनिकळवाना हितकारी है।

### अहिपृतन-नाशक नुसखे।

(१) गुद्दाके मल-मृत्रको अच्छी तरह साफ न करनेसे खुडली अगेर घाव हो जाते हैं तथा नवाद वहने लगता है,—उस रोगमें शक्तु, सफेद सुरमा और सुलेठी—इनको पानीमें महीन पीसकर लेप करनेसे आराम होता है। परीक्षित है।

## पारिगर्मिककी चिकित्सा।

इस रोगर्मे बालकको श्रमिदीपन करनेवाली दवाएँ देती चाहिने।

### व्रणपश्चातककी चिकित्सा।

इस रोगमें पित्तके कुपित होनेसे, जौंकके पेटके समान, गुदामें लाल रङ्गका दाह, ज्वर और खाँसीयुक्त ब्रण उत्पन्न होता है। इसमें मलका रङ्ग पीला होता है तथा मलस्तम्भ—कृष्य होता है। इसको ब्रणपरचातक रोग कहते हैं। यह अत्यन्त दाठण रोग है।

इस रोगमें चतुराईसे जोंक लगानी चाहियें और पव्चक्तीर वृक्तोंकें हुन्येहाते गरम काढ़ेसे गुदाको घोना चाहिये।

- (१) मुलेठीको पानीमें पीसकर लेप करनेसे यह रोग आराम होता है।
- (२) चन्दन, दोनों सारिवा श्रीर शङ्क्षनाभि,—इनको पानीमें पीसकर इनका लेप करनेसे तथा इन्हों दवाश्रोंको सूखी पीसकर शहदमें मिलाकर चटानेसे त्रखपरचातक श्राराम हो जाता है।
- (३) विजयसारके फूलोंको महीन पीसकर, भातके माँडमें गोली बनाकर सेवन करनेसे ब्रणपश्चातक-रोग आराम हो जाता है।

### बालकोंकी स्जनपर नुसखे ।

(१) नागरमोथा, पेठके नीज, देवदार और इन्ह्रंजी—इनको जलमें पीसकर पीनेसे नालकोंकी सूजन दूर हो जाती है।

(२) कालीयिचको नौनी धीमें मिलाकर सेवन करनेसे वालकोंकी सूजन दूर हो वार्ती है।

### बालकोंके स्र्वापाई रोग-नाशक नुसखे ।

(१) जो वालक अच्छा खाने और जठराप्ति दीपन होनेपर भी सूखता चला जाय अथवा जो वालक दुर्वल हो, पर जठराप्ति अत्यन्त तेष हो, निरन्तर भूखा ही मूखा चिल्लाता हो, उसको विदारीकन्द, गेहूँ और जोका आटा—इन तीनोंको धीमें मिलाकर खिलाना चाहिये और जपरसे शहद और मिश्रीके साथ दूध पिलाना चाहिये।

नीट—भगर तूम कथा माफिक हो तो शहद और मिल्ली मिलाकर विला देना चाहिये । भगर कथा जुक्सान करे, तो तूम गरम करके, शीतक होन्येयर, उसमें शहद और मिश्री मिलाकर विलाग चाहिये ।

(२) सेंथा नमक, त्रिकुटा, वड़ी करख, पाढ़ और पहाड़ी करख इनको एकत्र पीसकर, शहद और धीमें मिलाकर, सेवन करनेसे बालकोंका सूखना वन्द हो जाता है।

### दाँतोंका इलाज।

(१) चूना और शहद मिलाकर दन्तपालीमें लगानेसे दाँत सहजमें अस जाते हैं।

मिलाकर लगानेसे भी दाँव सहजारे जम जाते हैं।

- (३) काकड़ासिंगी श्रीर सागोन द्वारा दूध पकाकर, उस दूधको पाँचोंके तलवोंमें लेप करनेसे, शीघ ही, बालकोंका सोते समय दाँत चंबाना बन्द हो जाता है।
- (४) केलेके फूलोंसे जो महीन-महीन तन्तु-से गिरते रहते हैं, जनको इकट्ठे करके रस निकाल लेना चाहिये। पीछे उस रसमें मिश्री और जीरा मिलाकर, रोज एक बार, ४ या ६ माशे बालकोंको पिलाना चाहिये और यही रस दिनमें १४-२० दफा मसूड़ोंपर लगाना चाहिये। इस उपायसे बालकका दाँत निकलनेका रोग मिट जाता है और बुखार वरीरह भी आराम हो जाते हैं।
- (४) बालकके गलेमें सीप लटकानेसे भी दाँत जल्दी निकल आते हैं।

#### ्रे बालकोंके अन्यान्य रोग-नाशक नुसखे ।

#### घावका इलाज।

(१) कड़वे नीमके पत्ते, दारुहल्दी, मुलेठी और घी—इनको पीस-कूट घीमें मिलाकर मरहम बनालो। इस मरहमके लगानेसे घाव मीतरसे भर जाता है। धगर घावमें खरावी हो, बहुत दवाओं से आराम न हुआ हो, तो नीमके पत्ते डालकर, पानी औटा लेना और उससे घाव घोकर, ऊपरकी मरहम लगानी चाहिये। कैसा ही घाव, फोड़ा, नासूर आदि हो, लगातार कुछ दिन यह मरहम लगाने और धोनेसे आराम हो जायगा। अगर फोड़ा फूटकर बहुता हो, तो कड़वे नीमके पत्ते पीसकर और शहदमें मिलाकर लगाने चाहियें। ये सब उपाय परीत्तित हैं।

#### होठ फटना।

अक्सर वालकोंके और वड़े लोगोंके होठ खुरकीकी वजहसे फट जाते हैं। उनके लिये नीचे लिखे उपाय करने चाहियें।

- ं (१) घीमें नमक मिलाकर, इर रोज दिनमें तीन दफा, नामिपर मलना चाहिये।
- (२) तरवूजकी मींगी पानीमें पीसकर होठों था जीभपर मलनेसे होठ श्रीर जीमका फटना श्राराम हो जाता है।

#### पसलीका रोग।

इस रोगमें बुखार और खाँसी होती है और पसली दव जाती है। यह रोग दो तरहका होता है:—(१) वह जो मलकी गरमीसे होता है। इसमें क्वर भी होता है। यह चिन्ताजनक नहीं है। इसमें मीतरके जोड़ छीलनेवाली चीज जैसे,—त्तिया या जमालगोटा क्रिंग्स न देने चाहियें; विक अमलताशका गृदा, उन्नाव, दाख या वनफशा अमृतिसे शीध ही मल निकालना चाहिये। (२) वह होता है, जिसमें कफका खोर होता है। यही भयदायक है। इसमें क्वर और टर्ड श्वास होता है। इसीको डक्वेका रोग भी कहते हैं।

- (१) कमीला आठ मारो और हींग एक मारो—इनको पीसकर और दहींके तोड़में खरल करके, गोलिमिर्च-समान गोली वनाकर, दूध पीनेवाले वालकको एक गोली गरम जलके साथ देनी चाहिये और वड़े वालकको अन्दालसे जियादा देनी चाहिये। इससे उट्येका रोग आराम हो जाता है।
- (२) बालकके पेटपर रेंड्रीका तेल मलकर, उसपर बकायनकी पत्ती गरम करके 'सुहाती-सुहाती बाँधनेसे डच्चेका रोग आराम हो जाता है।

अर्पात हा जाता है। जिस्ती है। परीचित है।

### सिरमें जूँ।

अगर लड़की या लड़केके सिरमें जूँ पड़ जायँ, तो कड़वे नीमकेः बीज पानीमें पीसकर सिरमें लगाओ या दावो।

### कानमें कीड़ा।

्रश्रीर बालकके कानमें कीड़ा या मच्छर घुस जाय, तो मकोयके पत्तोंका रस कानमें टपकाश्रो। श्रथवा कसौंदीके पत्तोंका रस कानमें टपकाश्रो। श्रगर कानमें कनखजूरा घुस गया हो, तो मरोड़फलीकी जड़को रेंड़ीके तेलमें घिसकर, १०।१४ बूँद कानमें टपकाश्रो। इससे जानवर मरकर श्रीर फूलकर ऊपर श्रा जायगा।

### विच्छू प्रभृतिका इलाज।

श्रगर डाँस काट खावे, तो काटे स्थानपर प्याजका रस लगा हो। श्रगर विच्छू काट खाय, तो प्याजके दो टुकड़े करके लगाश्रो। श्रथवा सफेद कनेरको घिसकर, डङ्कपर लगाश्रो श्रथवा कनेरकी जड़ घिसकर पिलाश्रो। इसके लगाने श्रीर पिलानेसे साँप श्रीर विच्छू, दोनोंका जहर उतर जाता है। हुरहुजके पत्तोंका रस नाकमें टपकाने श्रीर उसी रसको डंकपर लगानेसे विच्छूका जहर उतर जाता

है। संधानोन घीमें मिलाकर घारवार लगाने अथवा तिलके तेलका तरहा देनेसे विच्छूका जहर उतर जाता है। सत्यानाशीकी जरूकी छाल, पानमें रखकर, खानेसे विच्छूका जहर उतर जाता है। घीमें संघानोन मिलाकर पीनेसे विच्छूका जहर उतर जाता है। कैरेको जलमें पीसकर, लुगदी-सी वनाकर, उसमें घी प्रार संघानोन मिलाकर गरम करो छोर शेपमें शहद मिलाकर विच्छूके काटेवर लेप करो, तो जहर उतर जायगा।

सींप काट खाय, नो सिरमक पनीके रसमें सात दिन तक भावना दी हुई सफेद मिर्चीकी नस्य दो या छांखोंमें छाँजो; खबरय लाभ होगा। घरका घृष्टां, हन्दी, दागहन्दी छाँर जर समेत चीलाई—इन सबको दहीमें पीसकर छीर ची मिलाकर पिलाखो।

यङ्का श्रंकुर, मँजीठ, जीवक, शर्यभक, यला, गंभारी श्रीर मुलेठीको महीन पीसकर पीनेमे सब तरहका खहर उत्तर जाना है।

सफेर चिरमिटीकी जड़ घिसकर पिलानेसे सीपका पहर उत्तर जाता है।

नीमके पत्ते श्रीर नमक श्रथवा नीमके पत्ते श्रीर कालीमिर्च चयानेसे भी साँपका बहर उतर जाता है। जय तक बहर न उतर जाय, इनका चयाना वन्द न करना चाहिये। जय बहर उतर जायगा, तव ये कड्डवे लगने लगेंगे।

सफेद कनेरके सूखे फूल और फड़ी तमाख़ घराघर-बराबर लेकर और थोड़ा-सा इलायचीका चूर्ण मिलाकर, पीस-द्यानकर सुँघानेसे साँपका बहर उतर जाता है।

पिठवनके पत्तोंका रस पिलानेसे सोंपका जहर उतर जाता है।
सिरसकी जड़ वकरेके मृत्रमें पीसकर लेप करने या पिलानेसे चूहेका जहर उतर जाता है।

्र हन्द्रायणकी ज़ड़, श्रङ्कोलकी जड़, तिलकी जड़ श्रीर मिश्री,— इनको पीसकर श्रीर शहद तथा घीमें मिलाकर पीनेसे भयानक चूहेका विप भी उतर जाता है।

ं धर्रेदी, दारुहल्दी, समंगा, पतंग श्रौर नागकेशर — इनको जलमें, पीसकर लेप करनेसे मकड़ीका जहर उतर जाता है।

्र हल्दी, दारुहल्दी और गेरूको जलमें पीसकर लेप करनेसे नाखून और दाँतोंका जहर उतर जाता है। आदमीको उस स्थानपर पेशाब करानेसे भी लाम होता है।

#### नहरू या वाला।

श्रगर नहरू या वाला निकल श्रावे, तो कड़वे नीमके पत्ते पीसकर उसका लेप करनेसे नहरू श्राराम हो जाता है।

#### बाल न श्राना।

<sup>(</sup> श्रगर कहीं वाल न श्राते हों, तो कड़वे परवलके पत्तोंका रस उस जगह लगाओ।

श्रगर सिरमें गद्ध हो, तो श्ररीठेके पत्तोंसे सिर घोश्रो श्रौर करञ्जेका तेल, नीवूका रस श्रौर कड़वे कैथके बीजोंका तेल मिलाकर लगाश्रो।

हाथीदाँतकी राख और रसीत लगानेसे फौरन वाल व्या जाते हैं।

### लू या श्रागकी लपक लगना।

श्रगर वालकको लूसे बचाना हो, तो एक प्याजका गट्टा हर समय चसके पास रक्लो।

अगर लू या आगकी लपक लग जाय, तो एक प्याजको मूँज लो-और एकको कचा रखो; पीछे उनको सिलपर पीसकर और साथ ही दो मारो जीरा और दो तोले मिश्री मिलाकर खिलाओ। धनिया बलमें पीतकर और मिश्री मिलाकर पिलानेसे न क लगती है और न आन लानेसे गरमी होती है।

अगर आगकी लपक लग वाने, वो स्तरबूनेके नीज पीसकर सिरपर लगाओं और रच शरीरपर नलों।

#### पेटका रोग।

अगर वालकके पेटमें कीड़े हों या बरह्वमीका रोग हो, वो प्याचका रस निकालकर पिलाओं।

अगर वालकके पेटमें दृदं हो, तो करेलेके पर्चोका रस एक पैसे मर चरा-सी हल्दी मिलाकर पिला दो; क्रय और दस्त होकर पेट साफ हो वायगा।

अगर अर्जाएं हो. नो नीवृके रसमें केशर विसक्त चटा हो। अगर-पेटमें मल रक रहा हो नो नीवृके रसमें जायफल विसक्त चटा हो।

श्रगर वालकके पेटनें की है हों. तो केशर श्रीर कपूर किस्कें चौंबल मर या कम-वियादा निकाकर दुध पिला दो।

अगर पेटपर अफारा हो, तो गवेकी लीड़ गरम करके पेटपर वाँचो अथवा सरमोंकी कल गरम करके वाँचो अथवा आक्रके पत्ते वीसे चुपड़कर और सेक्कर बांच हो अथवा हाँगको बलमें पीसकर और गरम करके सूँ होके आनपास और सूँ हीपर लेप कर हो।

#### वालकके पेटमेंसे मिट्टी निकालना।

श्रनर वालकके पेटमें मिट्टी हो, तो पका केला शहरमें भिलाकर

केरार, मुलेठी, पीपल और निशोय—इनका कादा बनाकर, विकर्नी मिट्टीको कादेमें हुवाकर मुला दो। इस तरह चार वार हुवाओं और सुलाओं, पीछे उसी मिट्टीको वालकको खिलाओ। उसके खानेसे खा हुई मिट्टी निकल आवेगी।

### बालककी आँखमें रोग।

अगर वालककी आँखर्में मातासे फूला पड़ जाय, तो दूधर्में चिरमिट्री घिसकर आँजो।

अगर बालककी आँखर्में गरमी हो, तो प्याजके रसमें मिश्री मिला-कर आँजो। अथवा लालचन्दन घिसकर आँखके ऊपर लगाओ।

श्रगर बालककी श्राँख दुखती हो, तो प्याजका रस श्राँखमें डालो ।

धनियाको एक कपड़ेकी पोटलीमें बाँधकर पानीमें भिगो दो। पीछे छसे बारम्बार दुखती श्राँखपर लगाश्रो। इससे सुख माल्म होगा।

श्रगर श्राँखोंमें जलन हो, तो गुलाब-जलके छींटे श्राँखोंमें मारो श्रथवा केशरको घोटकर शहदमें श्राँजो।

लोध १ मारो, भुनी फिटकरी १ मारो, अफीम आधा मारो और इमुद्रीकी पत्तियाँ ४ मारो—सबको पीसकर पोटली बना लो और पानीमें भिगो-भिगोकर आँखोंपर फेरो। इससे आँखोंकी पीड़ा निश्चय ही कम हो जाती है। इमलीकी पत्तियाँ, सिरसकी पत्तियाँ, हल्दी और फिटकरी,—सबको बराबर-बराबर सवा दो-हो मारो लेकर, महीन कूटकर, पोटली बनाकर और पानीमें भिगोकर आँखोंपर फेरनेसे और कुछ आँखोंमें टपकानेसे आँखोंकी पीड़ा और समल वायु आराम हो जाती है।

कपूर ३ मारो श्रीर पठानी लोघ १ मारो—दोनोंको पीसकर पोटली बाँघकर श्रीर १ घएटे पानीमें मिगोकर, श्राँखोंपर फेरनेसे श्रीर भीतर टपकानेसे दुखती श्राँखमें लाभ होता है।

फिटकरी १ माशे श्रीर श्रलसी दो माशे—िवना पीसे पोटलीमें बाँघकर, पानीमें भिगोकर, श्राँखोंपर फेरनेसे श्राँखोंकी ललाई जाती रहती है। जिस दिन श्राँख दुखनी श्रावे, उसी दिन धतूरेकी पत्तियोंका रस निकालकर श्रीर कुछ गरम करके कानमें टपकाश्रो। श्रगर वाई श्राँखमें पीड़ा हो, तो दाहने कानमें टपकाश्रो श्रीर श्रगर दाहनी श्राँखमें दर्द हो, तो वायें कानमें टपकाश्रो।

नीमकी कोंपलें पीसकर रस निकाल लो श्रीर जरा गरम कर लो । श्रगर दोनों श्राँखोंमें दर्द हो, तो दोनों कानोंमें टपकाश्रो । श्रगर दाहनी श्राँखमें ही दर्द हो, तो वाँचें कानमें टपकाश्रो । श्रगर वाई श्राँखमें दर्द हो, तो दाहने कानमें टपकाश्रो । दुखती श्राँखमें लाम होगा ।

वड़का दूध आँखोंमें लगानेसे नेत्र-पीड़ा फीरन आराम हो जाती है।

कटाईके पत्तींका रस श्राँखोंमें टपकाने श्रीर कटाईके पत्ते पिक्षकरं श्राँखोंपर बाँधनेसे दुखती श्राँखमें श्रवश्य लाम होता है, पर लगता बहुत है।

श्रगर रतींघी हो, तो प्याजका रस श्राँखोंमें लगात्रो श्रयवा समन्दर-फलका गूदा वकरीके मूत्रमें पीसकर श्राँजो श्रयवा लाहीरी नमककी सलाई श्राँखोंमें फेरो श्रयवा दहीके पानीमें थूक मिलाकर श्राँजो श्रयवा श्रदरसका रस श्राँखोंमें टपकाश्रो श्रीर हुक्केके नेचेकी कीट श्राँखोंमें श्राँजो श्रयवा कालीमिर्च श्रूकमें मिलाकर श्राँजो।

### वालकके तुतलानेका इलाज।

अगर वालक तुतलाता हो, तो "लघु त्राह्मी" के ताला पत्ते कुछ् रोज लगातार खिलाओं। इनसे जीम नर्म और पतली हो जायगी।

#### बालकको जलदी बढ़ानेका उपाय।

अगर वालकको जल्दी बढ़ांना हो, तो प्याच और गुंह मिलाकर कुछ दिन खिलाओ। अगर वालककी चैतन्यता बढ़ांनी हो, तो मक्खन और छुहारे खिलाओ।

#### बहरापनका इलाज।

अगर किसी कारणसे कानसे कम सुनाई देता हो, तो सफेद कत्था कपड़ेमें छानकर, गरम पानीमें सिलाकर, पिचकारी द्वारा कानमें पहुँ-चाना चाहिये और पीछे कानको धोकर साफ कर लेना चाहिये। अगर किसी जल्म वरीरहके कारणसे बहरापन होगा या माताके पीछे बहरापन हो गया होगा, तो आराम हो जायगा।

#### मुबारको रोगका इलाज।

श्रगर वालक पेटमें मलकी गाँठ वँघ गई हो, पेट फूल रहा हो, पसली दुखती हो, गालोंपर सूजन हो, पेशाब पीला हो, कमजोरी हो; तो समम लेना चाहिये कि "मुवारकी" रोग है। श्रगर मुवारकी रोग हो, तो खैरकी श्रन्तरखाल ३ माशे श्रौर गौरोचन श्राधे उड़दकेः बरावर—गायके दूधमें धिसकर, रोज सबेरे, ३ दिन तक, सेवन करानेसे श्रवश्य लाम होगा।

### मुखके घावोंका इलाज।

श्रगर बड़े बालकके मुँहमें घाव हों, तो सफेद चिरिमटीके पत्ते, शीतलचीनी और मिश्री मुँहमें रखकर चूसनी चाहिये। श्रथवा चिरिमटीकी जड़ चनानी चाहिये श्रथवा शहद और शीतल जल मिलाकर गरगरे करने चाहियें।

### पेटके दर्दका इलाज।

अगर पेटमें दृदं हो, तो एलुआ, हल्दी, फिटकरी, नीसादर -श्रीर सुहागा—इनको गोमूत्रमें पीसकर पेटपर गरम-गरम -तोप करो।

### बड़े पेटके घटानेका उपाय।

अगर पेट बहुत बढ़ गया हो श्रीर उसे झोटा करना हो, तो शहदमें शीतल जल मिलाकर रोज सकेरे पिलाश्रो।

#### पैर फटना।

अगर पैर फट गये हों, तो औरतका दूध, गुड़, घी, शहद और ज़िल वरावर-वरावर लेकर और मिलाकर लेप करो, पैर कमल जैसे हो जायँगे।

#### फुन्सियोंका इलाज।

श्रगर वालकके शरीरपर फुन्सियाँ हों, तो रेवन्हचीनीकी लकड़ी पानीमें घिसकर लेप करो। अगर फोड़ा हो, तो आमलेकी राख घीमें मिलाकर लेप करो। अगर फोड़े-फुन्सी बहुत हों, तो अमलोंको दहीमें मिगोकर लगाओ या नीमकी झाल जलमें घिसकर लगाओ।

### वालकको दस्त करानेका सहज उपाय।

श्रगर वालक को दस्त कराने हों, तो रातको छुहारा पानीमें भिगो दो। सबेरे उसे उसी पानीमें मसलकर निचोड़ लो श्रीर छुहारेको फेंक हो। पीछे वही पानी पिलाओ, दस्त होंगे। श्रथवा थोड़ेसे गुलावके फूल और चीनी खिलाकर ऊपरसे पानी

पिला दो, दस्त होंगे। रेवन्दचीनीकी जड़ या शीरा वालकके वल-माफिक दूधमें धिसकर पिला दो, दस्त होंगे। वड़े श्रादमीको श्री सारो शीरा चीनी यां शहदमें मिलाकर चाटनेसे दस्त होंगे। दो भाग रे ख श्रीर १ माग हरड़को कूट-पीसकर, माशे रोज वानेसे क्रांब्ज मिट जाता है। यह जवानकी मात्रा है।

#### कमज़ोर वालकको ताक़तवर बनाने का उपाय।

श्रगर वालक कमजोर हो, तो वलावल श्रनुसार ६ माशेसे ३ तोले तक छुद्दारे लेकर, पानीमें धोकर साफ कर लो और गुठली निकालकर दूधमें मिगो दो। थोड़ी देर वाद छुद्दारोंको निकालकर, सिलपर पीरा लो और कपड़ेमें रखकर रस निचोड़ लो। इस तरह दिनमें ३ वार, हर बार ताजा रस निकालकर, वालकको पिलाओ। बालकमें खूब ताकत आ जायगी। एक महीनेसे कम उन्नके वालकको यहां

### सूचना ।

नीचे जिसे प्रन्थ आप स्वयं देखिये और आगर आपकी गृहिणी, पुत्रो या पुत्रवध् हिन्दी पढ़ सकती हों, तो उन्हें भी दीजिये। ये प्रन्थ हमारे यहाँसे प्रकाशित प्रन्थोंमें अन्वत दर्जेंके और ब्रुटे हुए हैं। इनको पदकर आपको खुश होना ही पड़ेगा। इनके पढ़नेसे मनोरम्जन सो होगा ही, पर साथ-ही-साथ संसारका अनुभव होगा। जिसे संसारका अनुभव है, वही मनुष्य सचा मनुष्य या मनुष्यरत है। जितने ही विद्वान् प्रन्थकारोंके प्रन्थ आप देखेंगे, उनमेंसे समके गुण आपमें आये बिना न रहेंगे।

श्रक्षमन्दीका ख़ज़ाना २), नीति-शतक साधारण संस्करण ४), वैराग्य-शतक सचित्र ४), श्रद्धार-शतक १॥), सम्राट श्रक्वर ३), नवाव सिराज़दीका २॥), द्रीपदी १॥), सुद्दागिनी १॥), श्रभागिनी ॥=), राजसिंह १॥), चन्द्रशेखर १॥), सीताराम १॥), खोकरहस्य ॥=), कोइन्र १॥), श्रुक्कवसनासुन्दरी तीन भाग ३), श्रेजवाक्षा ॥), श्रीर विरागिनी ॥=)

पता- हरिदास एएड कम्पनी, गंगा-भवन, मथुरा ।



### ज्वरके उपद्रव श्रोर उनकी चिकित्सा ।

समी प्रन्थकारोंने क्वर रोगके उपद्रव श्रौर उनके उपाय ज्वरकी चिकित्साके रोपमें लिखे हैं। इस भी उसी तरह उनका लिखना यहीं सुनासिव समकते हैं। यद्यपि क्वरकी सामान्य चिकित्सा करते समय श्रौर विशेष चिकित्सा करते समय—दोनों ही समय इसकी अंकरत होती है। क्वरके दश उपद्रव ये हैं—

श्वासोमुच्छिऽरुचिच्छिदिंस्तृष्णातीसार विड्य्रहाः । हिक्काकासांगदाहरच ज्वरस्योपद्रवादश ।।

श्वास, बेहोशी, अरुचि, क्रय होना, प्यास लगना, पतले दस्त होना, दस्तक्रव्य, हिचकी, खाँसी और दाह अ- ये ज्वरके दश उपद्रव

इ कहीं-कहीं ऐसा भी विखा है,-

रुष्णा मूर्च्छारिकाः स्वासछद्यं तीसार विब्धहाः। कासोहिकांगमेदश्च व्यरस्योपद्रवा दश ।।

चौर तो वे ही नौ उपवृत किसे हैं। यहाँ शरीरमें वाह होनेकी जगह शरीरमें फटनी होना खिखा है। ज्वरमें वाह भी होता है और शरीरमें फटनी भी होती हैं।

हैं। इनमेंसे दो-एक उपद्रव तो प्रायः ब्वरमें होते ही हैं। उपद्रवोंका न होना सबसे अच्छा है, कम होना कम कष्टकर है और बहुत होना बहुत बुरा है । बढ़े हुए उपद्रव बड़ी तकलीफ देते हैं: इसलिये उपद्रवोंका शान्त करना आवश्यक है। उपद्रवोंके शान्त करनेसे रोगीको आराम मिलता है: उपद्रवोंके शान्त करनेकी चेष्टा करनी चाहिये; परन्तु कोई भी क्रिया ब्वर-विरोधी न करनी चाहिये । उपद्रवोंपर कम नजर रखना श्रीर मूल रोगपर ही नजर रखना नादानी है। मूल रोगसे छपद्रव जियादा खराव होते हैं। इनसे बहुत जल्दी प्राण नारा होते हैं । इसिलये उपद्रवोंको तत्काल नारा करना जरूरी है। "भाविमश्र" लिखते हैं,- "अनेक वैद्य कहते है कि, रोगके शान्त होनेसे उपद्रव आप ही शान्त हो नाते हैं, इसिलये पहले असल रोगको जीतना चाहिये; परन्तु हमारी रायमें रूप ते उपद्रवोंको जीतना चाहिये और उपद्रवोंमें भी जो जियादा र्वेक्लीफ देनेवाला हो, उसे सबसे पहले जीतना चाहिये। श्रगर मूल रोग बलवान हो श्रीर उपद्रव बलहीन हों, तो पहले मूल रोगको ही जीतना चाहिए। उपद्रव और रोगकी विरोधी न हो, ऐसी चिकित्सा एक ही समय करनी चाहिये; अर्थात् उपद्रव-श्रौर रोग दोनोंका इलाज साथ-ही-साथ करना चाहिये; पर विरोधी चिकित्सा कभी न करनी चाहिये। जैसे; -- सिन्नपात-ज्वरकी ठीक चिकित्सा करते-करते, दाहका जोर देखकर, रोगीको शीतल जलमें गोते लगवा देना; इससे रोगी मर जायगा।"

### श्वास ।

क्वरके उपद्रवोंमें पहले स्वास लिखा है। ज्वरमें यह उपद्रव बड़ा खराब है। क्वरमें हिचकी और स्वासका होना बहुत बुरा है। जिन कारणोंसे हिचकी रोग होता है, उन्हीं कारणोंसे स्वास होता;

#### श्वास-नाशक उपाय।

- (१) छोटी पीपल, कायफल और काकड़ासिंगी—इन तिनुंको नरावर-वरावर लेकर, महीन पीसकर, चूर्ण कर लेना चाहिये। इनका ४।६ या परती चूर्ण शहदमें मिलाकर चाटनेसे श्वास दव जाता है। यह चूर्ण सुवह-शाम दो वार चाटना चाहिये और कम-से-कम दो रोज देखना चाहिये। यह इमारा आजमूदा नुसला है। अवश्य फायदा करता है। अगर दो रोजमें फायदा न करे या दवा चटानेपर भी रोग बढ़े ही बढ़े— घटे नहीं, तो दूसरा उपाय करना चाहिये।
- (२) श्रद्रातके रसमें शहद मिलाकर चटानेसे श्वास, खाँसी श्रीर जुकाममें श्रवश्य लाम होता है। जुकामके कारणसे हुए श्वास खाँसीमें तो निश्चय ही यह फायदा करता है। अनेक बार श्राजमा चुके हैं।
- (३) सींठका काढ़ा बनाकर, उसमें शहद मिलाकर पिलानेंसे भी खासमें लाभ होता है।

- (४) का मड़ासिङ्गी, त्रिकुटा (सोंठ, मिर्च, पीपल), त्रिफला, कटेरी, भारङ्गी, पोहकरमूल, श्रीर पाँचों नमक—इन सबको बराबर-बरावर लेकर चूर्ण कर लेना चाहिये। इस चूर्णको १।२ या ३ मारो, रोगीक बलावल अनुसार, गरम जलके साथ खिलानेसे अवश्य लाम होता है। यह चूर्ण हिचकी, श्वास, उर्ध्ववात, खाँसी, अरुचि श्रीर पीनसमें बड़ा गुण करता है।
- . (४) अगर गलेमें कफका घरघराहट बहुत हो, यानी कफका जोर हो; तो अदरखका रस निकालकर, उसमें २ चाँवल या ४ चाँवल या १ ही चाँवल-भर कस्तूरी घोटकर पिलानेसे बहुत लाभ होता है। जब तक श्वास न दवे तब तक, हलकी मात्रा कस्तूरीकी दिन-रातमें ३।४ बार अदरखके रसमें पिलानी चाहिये। परीचित है।
- (६) सेांठको तवेपर अवभूँजी करके और उसको महीन पीसकर, छातीपर मलनेसे श्वासमें बहुत जल्द लाभ नजर आता है। परीचित है।
- (७) क्रुज्ञथी, काकड़ासिङ्गी, अड़ूसा और सेंठ—इनका काढ़ा करके उसमें पोहकरमूलका चूर्ण मिलाकर पीनेसे खास, खाँसी, हिचकी और अठिच शीघ ही आराम होते हैं।
- ( द ) दशमूलके काढ़ेमें पोहकरमूलका चूर्ण ( अथवा अरण्डकी जड़ ) मिलाकर पीनेसे श्वासमें अवश्य लाभ होता है, खाँसी और पसलीके ददमें भी फायदा होता है। श्वासवालेको यह परमोत्तम उपाय है। परीचित है।
- ्र (६) बिना घूएँ की आगमेंकी हुई मोरपंखकी राख २ रत्ती और पीपलका चूर्ण २ रत्ती—इनको शहदमें मिलाकर चटानेसे भी श्वासमें लाभ होता है। परीचित है।

- (१०) इल्दी, कालीमिर्च, दाख, गुड़, रास्ना, पीपल श्रीर कचूर— इनको वरावर-वरावर लेकर, महीन पीसकर चूर्ण करके १।२ या ६ माशे चूर्ण शहदके साथ चाटनेसे श्वास नाश होता है।
- (११) साहस करने, मयङ्कर पदार्थ दिखाने, श्रित हुएँ, श्रित कोष या डरानेसे जिस तरह हिचकीमें लाभ होता है; उसी तरह श्वासमें भी श्रुनेक बार लाम होते देखा गया है।
- (१२) दोनों पसवाड़ोंमें तथा हाथोंकी वीचकी चँगिलयोंमें गरम लोहेसे दागनेसे घोर खास भी दव जाता है। किसी-किसीने कंठ-कूपको भी गरम लोहेसे दागना अच्छा लिखा है।
- (१३) आरने अपलोंकी आगमें दराँतको गरम करके, उसकी नोकसे हड्डी पक्षर—पसवाड़ेमें दाग देनेसे श्वास रोग अवश्य आराम हो जाता है। परीक्षित है।
- (१४) धन्रेकी जड़की छालको छायामें सुला लो। पीछे कोई चार आने-भरके अन्दाबसे चित्रममें रलकर, रोगीको तमालूकी तरह पिलाओ। इससे भी खास दव जाता है; पर यह भी गरम ही जपाय है। अगर रोगी चिलम न पी सके, तो न पिलाना चाहिये।
- (१४) हिचकी श्रीर खासमें पोहकरमूल, बवाखार श्रीर काली-मिर्च-इनका चूर्ण गरम बलके साथ लेनेसे वड़ा फायदा होता है।

### वमन-नाशक उपाय ।

(१) पित्तपापड़ेके काढ़ेमें शहद मिलाकर पिलानेसे क्वर समेत वमन नाश हो जाती है। पित्तपापड़ा २ तोले लेकर, आध सेर जलमें श्रीटाना चाहिये श्रीर चौथाई जल रहनेपर छतार लेना चाहिये।

- (२) छोटी हरड़के चूर्णको शहदमें मिलाकर चटानेसे अनेक तरहकी वमन या क्रय नाश हो जाती हैं। इस उपायसे दोष नीचे जाता है, इसीसे वमन भट आराम हो जाती है।
- ' ('ंं) गिलोय, नीम, परवल और त्रिफला—बराबर-बराबर हैं-हैं। मारो लेकर काढ़ा बनाने और उसमें शहद मिलाकर पिलानेसे पित्त-प्रधान त्रिदोपजन्य दुर्जय वसन तथा धम्लपित्त भी आराम हो जाता है।
- (४) चन्दन ख्वालकर, उसमें शहद छोर मिश्री मिलाकर पिलानेसे पित्तकी वमन आराम हो जाती है।
- (४) मक्लीका गू शहदमें मिलाकर चटानेसे पित्तकी वमन आराम: हो जाती है। अगर शहद न हो, तो चीनीके साथ भी चटा सकते हो।
- (६) पानीमें पुराने चाँवल भिगो दो। पीछे कोई घएटेमर बाद मल गानी निकाल लो। उसमें जरा-सी मिश्री मिलाकर पिलाश्रो। इससे भी वमन श्राराम होती है।
- (७) गिलोयके काढ़ेमें शहद मिलाकर पिलानेसे वसन आराम होती हैं: परन्तु काढ़ेको शीतल करके शहद मिलाना चाहिये।
- ( = ) पीपलकी छालको जलाकर राख कर लो और उसी समय पानीमें भिगो दो। उसी पानीको थोड़ा-थोड़ा रोगीको पिलाओ। इस उपायसे कठिन-से-कठिन वमन शान्त होगी। परोक्तित है।
- (६) बरफका दुकड़ा मुँहमें रखनेसे वमन श्रौर हिचकी तथा , प्यासमें लाम होता है।
- (१०) बायबिइङ्ग, हरड़, बहेड़ा, आमला और सोठ—इनको राबर-बराबर लेकर चूर्ण कर लो। इस चूर्णमेंसे माशे-माशेभर चूर्ण शहद मिलाकर चटानेसे कफकी वमन आराम हो जाती है।

- (११) इलायची, लोंग, नागकेशर, बेरका गूदा, धानकी खीलें, फूल प्रियंगू, मोथा, चन्दन और पीपल—इनको बराबर-वराबर लाकर, कूट-पीस-झानकर चूणें बना लो। इसको "एलादि चूणें" कहते हैं। इसको शहद और खाँड मिलाकर चटानेसे कफ, वायु तथा पंत्रसे खत्पन्न हुई वमन निश्चय ही नाश हो जाती हैं। वमन वन्द करनेको रामवाण है। ज्वरमें दिया जा सकता है।
- (१२) मिश्री, चन्दन और शहद—इनको एकत्र करके, उसमें मक्खीकी विष्ठा मिलाकर सेवन करनेसे उपद्रवयुक्त पित्तकी वमन नाश हो जाती है।
- (१३) वमनके साथ प्यास और दाह हो, तो दांखके रसमें शहद मिलाकर पिलाओ।
- (१४) पीपलके पेड़की सूखी छाल जलाकर जलमें बुका है। श्रीर खस जलको वमनवालेको पिलाओ। इस उपायसे मुश्किलसे आराम होते योग्य वमन भी तत्काल आराम होती है। परीन्तित है।
- (१४) कमलगट्टे लाकर छिलका उतार डालो और साथ ही भीतरकी पत्ती भी निकाल डालो। पीछे १ तोले गुली लेकर डेढ़ पाव जलमें औटाओ; जब आधा पानी रह जाय, मल-छानकर निकाल लो और उसमें मारो मिश्री मिला दो। जिस रोगीको डिल्टयाँ होती हों या सूखी ओकारियाँ आती हों, उसे एक-एक चंम्मच आध-आध घरटेमें पिलाओ; निश्चय ही आराम होगा। परीचित है।
- (१६) अगर ज्वरवालेको पतले इस्त भी हों और वर्मन भी होती हों, तो आमकी गुठली और वेलगिरी दोनों ६-६ माशे लाकर काढ़ा वर्नाओं । शीतल होनेपर क्रायंदेसे शहद और लॉड़

मिला दो। इसके पीनेसे वमन और पतले दस्त दोनों इस तरह आराम हो जाते हैं, जिस तरह आहुति अग्निसे नाश हो जाती है।

- (१७) गाँठवाले पीपलामूलको लाकर कूट-पीसकर महीन छान लो। फिर उसमें बराबरका सोंठका पीसा-छना चूर्ण मिला दो। इसमेंसे ३ मारो चूर्ण ६ मारो शहदके साथ चटाछो। इससे वमनमें बड़ा लाभ होता है। परीचित है।
- (१८) चाँवलके घोवनमें जरासा जायफल घिसकर पिलानेसे कृय वन्द हो जाती है। परीचित है।
- (१६) मिक्खयोंके गूको और चन्दनको शहद या मिश्रीके साथ वाटनेसे क्वरकी वमन मिट जाती है। परीचित है।
- (२०) गिलोयका काढ़ा बनाकर, शीतल करके, शहद मिलाकर के के मन शान्त हो जाती है। परीचित है।
- (२१) पीपलका चूर्ण और मोरके पङ्क (चन्दोये)की राख शहदमें मिलाकर, बारम्बार चाटनेसे वमन, खाँसी, दमा और हिचकी ये सब आराम होते हैं। परीचित है।
- (२२) चाँवलोंके घोवनमें जायफल घिसकर पिलानेसे हिचकीं श्रौर वमन निश्चय ही नाश हो जाती हैं। खाली जायफलका टुकड़ा सुपारीकी तरह मुखमें रखनेसे प्यास नाश हो जाती है।

## तृष्णा या प्यास-नाशक उपाय।

पित्त और वातके, अपर आकर, तालुएको दूषित करनेसे प्यास पैदा होती है। रुष्णा-रोग सात प्रकारका होता है। उसके अलग-श्रलग लच्चण और चिकित्सा हम अगले भागमें लिखेंगे। यहाँ ज्वरमें

;

जो प्यासका उपद्रव होता है, उसीके चन्द उपाय लिखते हैं। जब प्यासका जोर होता है; तब गला, होंठ, मुँह और ताल ये सूखने लगते हैं और इससे मोह, भ्रम, दाह, सन्ताप और वकवाद ये लज्ज्ण बहुधा होते हैं। सभी लज्ज्ण हमेशा नहीं होते; कभी कम और प्रती सभी लज्ज्ण होते हैं।

- (१) वड्की जटा, महुआ, धानकी खील, कूट और कमलगट्टेकी निरी—इनको वरावर-वरावर लेकर चूर्ण करलो । पीछे छानकर शहदमें गोली बना लो । इन गोलियोंके मुँहमें रखनेसे प्यास शान्त । होती है। कोई-कोई महुए की जगह "आमला" लेते हैं। प्यास नाश करनेके लिये यह नुसला उत्तम और परीक्ति है।
- (२) विजोरा, केंग्र, अनार, लोघ और वेर इनको वरावर-वरावर लेकर और जलमें पीसकर, मत्तक पर लेप करनेसे दाह और शोप सहित प्यास आराम होती है।
- (३) नीम, तान् और कएठ स्वते हों और प्यास बहुत ही हो; तो विजीरे नीवृके रसको घी और सेंथे नमकके साथ पीसकर, मस्तक-पर नगानेसे तत्कान शान्ति होगी।
- (४) नागरमोथा, पित्तपापड़ा, सुगन्धवाला, धनिया, खस और सफेर चन्द्रन—इनको बरावर-वरावर लेकर हाँड़ीमें औटाओ । जब आधा पानी रह जाय, उतार लो। पीछे छानकर शीतल करलो। इस "पड़क्स पानीय"के पीनेसे प्यास, दाह और ब्बर शान्त हो जाते हैं।

नोट-इस तुसक्रमें कुछ श्रामने भी दान हो, तो श्रीर भी उत्तम हो।

(४) अगर प्यास बहुत ही बढ़ी हो और पहले लिखे न्त्ररमें वसन-विरेचनके नियमोंके अनुसार गड़बड़ी न होती हो, रोगी इस लायक हो; वो पीपलका काढ़ा पिलाकर अथवा शीवलं

जलमें शहर मिलाकर, गले तक पिलाकर छौर डँगली डालकर क्रय करा दो। कफकी प्यासमें नीमका काढ़ा पिलाकर वमन करा देना अच्छा है। तत्काल फायदा होगा।

- ं नोट—जब प्यासका जोर तो घटे नहीं और पानी पीते-पीते पेट फूज जाय—अफारा हो जाय, तब इन उपायोंसे काम जेना खाहिये।
  - (६) श्रामले, कमल, कूट, घानकी खीलें श्रीर वहके श्रंकुर— इन संबको वरावर-वरावर लेकर श्रीर एक जगह पीसकर, शहदमें गोली बनाकर सुँहमें रखनेसे महा उम्र प्यास श्रीर दारुण शोष भौरन श्राराम होती है।
- (७) सोने, चाँदी या मिट्टीके ढेलेको आगमें लाल करके, पानीमें बुक्ता देनेसे और वही पानी रोगीको पिलाते रहनेसे बादीकी प्यास शान्त हो जाती है। इस जलको सुद्दाता-सुद्दाता पिलानेसे बहुत लाम देखा गया है।
  - (८) कुन्मेर, चन्दन, जस, धनिया, दाख और मुलेठी इनके काढ़ेमें मिश्री मिलाकर पिलानेसे पित्तकी प्यास दूर होती है।
  - ं (६) चाँचलोंको साफ करके जलमें भिगो दो। १ घएटे बाद मल-कर पानी निकाल लो। इस चाँचलोंके जलमें शहद मिलाकर थोड़ा-थोड़ा पिलानेसे पिचकी प्यास नाश होती है। परीक्तित है।
  - ं (१०) शहदको मुँहमें कुछ देर रखने और फुल्ला कर देनेसे प्रयास और दाह शान्त हो जाते तथा मुँहके छाले भी मिट जाते हैं।
    - (११) औटाकर शीतल किये हुए जलमें, कपड़ेकी पोटलीमें सींफ बाँधकर छोड़ दो और वही जल रोगीको पिलाओ । अथवा सींफ और पोदीनेका छक्क थोड़ा-थोड़ा दो। अथवा पानीमें मिगोई हुई सींफकी पोटली बारम्बार रोगीको चुसाओ।

- (१२) कुछ शीतल मिर्च कूटकर रख लो । उसमेंसे जरा-जरासा चूर्ण रोगीको खिलाकर पानी पिला दो । इससे प्यास निश्चय ही कम हो लाती है। हमने इसे प्लेग-ज्वर तक में देकर लाम उठाया है।
- (१३) धानकी खील २ तोले, बड़की जटा १ तोला और कमल-गट्टेकी गिरी आधे तोला—इनको रोगीके पानीमें पोटलीमें रखकर हाल हो। प्यास लगनेपर यही जल पिलाओ; प्यास कम हो जायगी।
  - (१४) आल् बुखारा चूसनेको दो, इससे भी प्यास कम हो जाती है।
- (१४) विजोरा नीवू, जम्मीरी नीवू, अनार, वेर और चूका— इनको एकत्र पीसकर मुखपर लगानेसे प्यास शान्त हो जाती है। परीक्षित है।
- (१६) मुखके मीतर रूपेकी गोली रखनेसे प्यास शान्त हो जाती है। परीचित है।
- (१७) शीतल दूधमें शहद मिलाकर गले तक पी लों; फिर उर्झली डालकर वमन कर दो। इस तरह कई दफा करनेसे प्यास शान्त हो जाती है। परीचित है।
- (१८) शहर, वड़का अप्रभाग श्रीर खील—इनको पीसकर श्रीर गोली-सी बनाकर मुँहमें रखनेसे प्यास शान्त हो जाती है।
- (१६) पोदीना १ तोला, वड़ी इलायचीके दाने ६ सारो, लौंग ४ दानें और कालीमिर्च ६ दाने—सबंको अढ़ाई पाव जलमें पकाकर शीतल कर लो और छानकर रख लो। रोगीको थोड़ा-थोड़ा जल इसमेंसे पिलाओ। इससे वमन वन्द हो जाती और प्यासमें भी तक्कीन होती है।

# अरुचि-नाशक नुसख्रे।

श्रवि रोग पाँच प्रकारका होता है। उसके लहाए और चिकित्सा हम किसी अगले भागमें लिखेंगे; तो भी इतना जान लेनेमें हर्ज नहीं, कि वातकी अविमें दाँत खट्टे श्रीर मुँह कषेला होता है। पित्तकी अविमें मुँह कड़वा, गरम, बदबूदार श्रीर नमकीन होता है। कफ़की अविमें मुँह मीठा, लिबलिबा, भारी, शीतल, बँधा हुआ-सा और कफसे लिहसा-सा होता है। शोक, भय, क्रोध, अति लोभ आदिसे मन बिगड़नेपर जो अविच होती है, उसमें मुखका स्वाद स्वामाविक होता है श्रीर त्रिदोषजमें मुखका स्वाद अनेक तरहका होता है। जो मनुष्य मुँहमें दिये हुए अन्नको नहीं खाता अथवा मुँहमें देनेपर भी अन आगे नहीं जाता, उसे अविच कहते हैं।

- (१) अदरखके रसमें शहद मिलाकर चटानेसे खाँसी, श्वास, अंगों, जुकाम और कफ—इनका नाश होता है। कफकी अरुचि, कफकी खाँसी और सर्दिक जुकाममें यह नुसखा रामवाण है। सैकड़ों वारका आजमाया हुआ है।
- (२) अद्रखके रसमें जरासा सैंघानोन मिलाकर चटानेसे भी अरुचिमें बहुत बार लाम देखा है।
- (३) काग्रजी नीयूकी फाँक करके उसमें जरासा कालानोन और कालीमिर्च पीसकर बुरक दो और उसे आगपर खदकाकर चूसनेको दे हो। इससे तिवयत खुरा हो जाती है और ज़बानका जायका सुधर जाता है; पर खाँसीका जोर हो, तो इसे न देना चाहिये.
  - (४) भोजनसे पहले अदरखके दुकड़ोंमें सैंघानमक लगाकर खानेसे अरुचि नाश होती और भूख लगती है। यह बिना रोगके

يئ خميم

श्रगर सदा खाया जाय तो क्या कहना। यह सदा पथ्य है, जीभ श्रीर कंठको शोधता है, श्रिप्तको दीपन करता है श्रीर हृदयको हितकारी है।

- (४) वायविइङ्गको पीसकर, शहदमें मिलाकर, अपरसे अनारका -रस डालकर, गुँहमें कवलकी तरह रखनेसे असाध्य अठिच भी नाश हो जाती है।
- (६) आमलों और मुनकोंको पीसकर मुँ हमें रखनेसे भी अठिच चली जाती है।

मोट—जय तक कार नहीं जाता, अरुचि नहीं जाती; कार जानेपर श्रविष नहीं रहती। इसकिये कार चका गया हो अथवा कुछ अंश हो और मुख बहुत ही खराब हो रहा.हो, अनपर मन न चकता हो या स्वाद न मालूम होता हो; तो इन जुसख़ोंसे काम जो। ये सभी परीचित जुसख़े हैं।

- (७) अगर क्वर ज़िहरा चला गया हो, पर कुछ अहिंचे रहनेसे क्वरांशके रहनेका वहम हो; तो सबेरे-शाम एक या आधा माशा "गिलोयका सत" शहदके साथ चटाओ। इससे क्वर चला जायगा और इसी गिलोयके सतकी एक या आधे माशेकी मात्रा अनारके रसके साथ दो, तो अहिंच नाश हो जायगी। आज़ंमूदा नुसला है। अगर पित्त शेप हो, तो गिलोयका सत आधा माशा बूरेके साथ देना अच्छा है।
- ( म ) अदरखके रसको गरम करके, उसमें सैंधानमक डालकर, उसका कवल बनाकर मुखमें रक्खो। इससे अवश्य अरुचि नाशा होगी। परीक्षित है।
  - (६) विजीरे नीवूकी केसर, सैंधानमक डालकर मुखमें रखने हैं। अरुचि अवस्य नाश हो जाती है। परीचित है।

## हिचकी-नाशक उपाय ।

हिचकी बड़ा भयङ्कर रोग है। हिचकी-रोग पाँच प्रकारका होता है। उसके लच्चए श्रीर चिकित्सा किसी श्रगले भागमें लिखेंगे। ज्वरमें हिचकी चलना, मौतका वारण्ट सममना चाहिये। श्वास श्रीर हिचकी मनुष्यके प्राण बड़ी जल्दी नाश करते हैं। कहा है:—

## कामंत्राणहरारोगा बहबो न तु ते तथा। यथारवासरच हिका च हरतःप्राणमाशूवै।।

ब्बर प्रभृति रोग प्रायः प्राणोंको हरनेवाले हैं, परन्तु श्वास श्रीर हिचकीके समान तत्काल प्राणोंको नाश करनेवाला कोई भी रोगः नहीं है। श्रीर भी कहा है :---

्रें यथाग्निरिचोः पवनानुवृद्धो वज्रं यथा वा सुरराजसक्तम् । रोगास्तथैते खलुदुनिवाराःश्वासः सहिकाचविलम्बिकाच ॥

जिस तरह हवासे बढ़ी हुई ईखकी आग और इन्द्रके हाथसे छूटा हुआ वज़ दुर्निवार है; उसी तरह श्वास, हिचकी और विल-िक्का ये रोग दुर्निवार हैं; इसिलये इन रोगोंके होते ही राफलत छोड़कर शीघ ही उपाय करना जरूरी है।

- (१) वकरीके दूधमें ६ माशे सींठ डालकर श्रीटाश्रो; पीछे उस दूधको रोगीको पिलाश्रो। इस उपायसे हिचकी शान्त हो जाती है।
- (२) मुलेठीको शहदमें मिलाकर मुँघाओ। पीपलके चूर्णको चीनीमें मिलाकर मुँघाओ। सोंठको गुड़में मिलाकर नास दो। जरासे पानीमें जरासा सैंधानोन घोटकर नास दो। नाकमें हींगकी धूनी दो। इनमेंसे किसी न किसी उपायसे हिचकी अवश्य आराम हो जाती है।

- (३) समयपर वकरीका दूध न मिले, तो आधा पाव पानीमें ६ माशे सींठ श्रीटाकर, मंत्र-छानकर, ऊपरसे एक तोला मिश्री मिलाकर पन्द्रह-पन्द्रह मिनिटमें, जरा-जरासा पानी पिलाओ। इस उपायसे श्रीर साथ ही नास भी देनेसे हिचकी अवश्य होताम हो जाती है।
- (४) मक्खीके गूको दूघमें पीसकर, उसकी नास दो अथवा चन्द्रनको दूघमें पीसकर उसकी नास दो अथवा पीपल और मिश्री पीसकर उसकी नास दो। इनमेंसे किसी न किसी उपायसे हिचकी अवश्य आराम हो जाती है।
- (१) हींग और टर्नेंको पीसकर, विना घूएँ के अङ्गारे या लाल कोयलोंपर डालकर घूनी देनेसे, निश्चय ही, पाँचों तरहकी हिचकियाँ आराम हो जाती हैं।
  - (६) हिचकी शान्त करनेके लिये चिलममें तमाख्की तरह रखकर "मैनसिलका धूआँ" पीना चाहिये। इससे लाम न हो, तो "गायके सींगका धूआँ" पीना चाहिये। कूट, राल अथ्वा कुशा, इनमेंसे किसी एकका घूआँ पीनेसे भी हिचकी आराम होती है।
  - (७) अनेक वार खाली शहद घटानेसे हिचकी आराम होती देखी गई है।
  - ( प्र) शहद और कालानोन मिलाकर विजीरेका रस पीने से हिचकी आराम हो जाती है।
  - (६) सोंठ, घायके फूल और पीपल—इन तीनोंका चूर्ण चार-चार रत्ती लेकर शहदमें मिलाकर चाटनेसे हिचकी आराम हो-जाती है।
  - (१०) पीपल, आमले, मिश्री और सींठ-इनको वरावर-

मिलाकर चटाश्रो। जरूरत होनेसे पान-पान या श्राध-श्राध घरटेमें चटाश्रो। इस योगसे भी हिचकी श्राराम हो जाती है।

- (११) उड़दोंका बारीक चूर्ण लेकर, बिना घूएँ के अङ्गारोंपर डालेंकर, चिलममें रखकर, तमाखूकी तरह घूआँ पीनेसे हिचकी अवश्य आराम हो जाती है।
- (१२) पीपलके काढ़ेमें हींग डालकर पीनेसे हिचकी आराम हो जाती है।
- (१३) स्त्रीके दूधकी नास लेने 'अथवा उसके पीनेसे हिचकी नाश हो जाती है। स्त्रीके दूधमें मक्खीकी विष्ठा पीसकर नास लेनेसे भी हिचकी आराम हो जाती है।
- (१४) मैनसिल, बबूर, कूट, राल, कुशा और अड़ूसा—इनको एकं ्र पीसकर और धीमें मिलाकर, चिलममें रखकर, धूआँ पीनेंसें हिचकी आराम होती है।
- (१४) अगर सिन्नपात रोगमें श्वास और हिचकीका जोर हो, तो "दशमूलका काढ़ा" बनाकर, उसमें जवाखार और सेंधानमक मिलाकर दो। अगर बेहोशी और तन्द्रा हो, तो पीपलका चूर्ण मिला दो। ये नुसखे परीचित हैं। अगर हिचकी और श्वासमें प्यास भी हो, तब तो "दशमूलका काढ़ा" ही देना चाहिये।
- (१६) हिचकी रोगमें सोंठ, पीपल और आमले,—इनको कूट-पीसकर शहदमें चाटनेसे निश्चय ही लाभ होता है।
- (१७) स्त्रीके दूध या लाखके रसमें मक्खीका गू ज्वाललर सुँघाओ; त्रथवा सोंठको ज्वालकर, उसमें गुड़ मिलाकर नस्य दो। श्रवश्य लाम होगा।

- (१८) काँसकी जड़का चूर्ण शहरमें मिलाकर चाटनेसे भयंकर हिचकी आराम हो जाती है।
- (१६) मोरके पंसको जलाकर उसकी राख कर लो। पीछे २।३ रत्ती राख शहदमें मिलाकर चाटो। इससे हिचकी अवश्य मुखश होती है।
- (२०) विजौरेके रसमें सेंघानोन मिलाकर चाटनेसे भी हिचकीं आराम होती है।
- (२१) ग्वारपाठेके रसमें सोंठका चूर्ण मिलाकर पीते ही हिचकी वन्द हो जाती है।
- (२२) पोहकरमूल, जवाखार श्रीर कालीमिर्च इनका चूर्ण गरम पानीके साथ पीनेसे श्रत्यन्त बढ़ी हुई हिचकी भी श्राराम हों जाती है।
- (२३) विना धूएँ के अङ्गारेपर इल्दी और उड़दका चूर्ण कुलकर, धूओँ पीनेसे अति मयंकर हिचकी शान्त हो जाती है।
- (२४) सेंघेनमकको अत्यन्त वारीक पीस-स्नानकर, पानी मिलाकर, नारा देनेसे हिचकी आराम हो जाती है। परीचित है।
- (२४) खाँड्में सोंठ मिलाकर नास देनेसे हिचकी वन्द हो जाती है। परीचित है।
  - ( २६ ) हींगकी धूनी देनेसे हिचकी वन्द हो जाती है। परीक्षित है।
- (२७) उड़दोंको चिलममें रखकर, ऊपरसे आग रखकर धूआँ पीनेसे हिचकी अवश्य आराम हो जाती है। परीक्तित है।
- (२८) दो मारो गिलोयका सत्त शहदके साथ चाटनेसे हिचकी आराम हो जाती है। परीक्षित है।
- । (२६) सोंठको गुड़में मिलाकर खानेसे अथवा दो माशे सोंठ के हैं माशे गुड़में मिलाकर नास देनेसे हिचकी नाश हो जाती है।

- (३०) घोड़ेकी सूखी लीदका घूआँ लेनेसे भी हिचकी आराम हो जाती है।
- (३१) पीपलके वृत्तकी सूखी छाल जलाकर, तत्काल पानीमें वृक्ता । उसी बुक्ते हुए पानीको रोगीको पिलाओ । इससे हिचकी, वमन और प्यास तीनोंमें निश्चय ही लाम होता है। परीचित है।
- '(३२) पेटके ऊपर मामूली तेल लगाकर, गरम पानीसे सेक करो या "नारायण तैल" पेटपर धीरे-धीरे मलकर, बोतलमें गरम पानी भरकर, काग बन्द करके, ऊपरसे कपड़ा लपेटकर, उससे सेक करो। इन उपायोंसे अक्सर लाभ होता है।

नोट—जो चीज कफ और वात-नाशक हैं, गरम और वातको अनुनोम करनेवाली हैं—वे हिचकी और स्वासमें हितकारी हैं।

- (३३) ज्वर न हो और यों ही हिचकी रोग खड़ा हो गया हो; तो पाप पुराने चाँवलोंका भात बनवाकर, उसमें गरम करके बी मिला दें और उस भातको रोगीको खिलावें; फौरन हिचकी बन्द होगी; पर "व्वरकी अवस्थामें" यह उपाय न करना चाहिये। हाँ, ज्वरकी अवस्थामें दशमूलके काढ़ेसे सिद्ध की हुई पेयाका देना अच्छा है। इस पेयासे खाँसी, श्वास और हिचकी तीनोंमें फायदा होता है।
- (३४) साधारणतया हिचकी प्राणायाम करने; यानी प्राण-वायुको रोकने, ताइना करने, विस्मयजनक बात कहने, भयभीत करनेवाली बात कहने, विचित्र कहानी कहने, मनपर घोर सदमा या चोट लगनेवाली बात कहने, शरीरपर शीतल जल छिड़कने, सहसा हराने, भुलाने, गुस्सा दिलाने, श्रत्यन्त हर्पकी बात कहने, जली हुई गरम मिट्टीके सुँघाने, नाभिपर सहता-सहता दवाने, पैरोंसे दो श्रंगुल अपर या नाभिसे दो श्रंगुल

इत्तर दाग़ने अथवा दीपकपर इत्दीकी गाँठ जलांकर, उससे दागनेसे दिचकीमें निश्चय ही लाम होता है। इन उपायोंसे इसने अनेक बार लाम उठाया है।

## खाँसी-नाशकं उपाय।

- (१) पीपल, कचूर, पोहकरमूल, हरड़, सींठ और नागरमोथा— इनको वारीक पीसकर और गुड़में मिलाकर गोली बना लो। इन गोलियोंके सेवन करनेसे भयानक स्वास और खाँसी आराम हो। जाते हैं। इन गोलियोंको 'कखादि घुटी" कहते हैं।
- (२) बहेबे और पीपलका चूर्ण, शहदमें मिलाकर चाटनेसे सब तरहकी खाँसी आराम हो जाती हैं।
- (३) कटेरीका कादा पीपलका चूर्ण मिलाकर पीनेसे सब अकारकी खाँसी आराम हो जाती हैं।
- (४) काकड़ासिंगी, सोंठ, कालीमिर्च, पीपल, पोहकरमूल, हैरड़े, बहेड़ा, आमला, कटेरी, मारंगी और पाँचों नमक—इन सबकी बरावर-बरावर लेकर चूर्ण कर लो। इस चूर्णको गरम जलके साथ फाँकनेसे खाँसी, श्वास, अरुचि और पीनस—ये रोग आराम होते हैं। इस चूर्णको "शृंग्यादि चूर्ण" कहते हैं।
- (४) गिलोय, सोंठ, मारङ्गी और शालिपर्णी —इनके काहेमें पीपलका चूर्ण डालकर सेवन करनेसे खाँसी और श्वास आराम हो बाते हैं।
- (६) अद्रखके रसमें शहद डालकर पीनेसे खास, खाँसी, जुकाम और कफका नाश होता है।
- (७) अकेले वहेंद्रेको मुँ इमें रखनेसे सब तरहकी खाँसी और ए , खांसमें लाम होता है।

- (८) हरड़, सोंठ, नागरमोथा और गुड़—इनकी गोली मुखर्में रखनेसे सब तरहकी खाँसी और श्वासमें फायदा होता है।
- (१) मैनसिलको पानीके साथ पीसकर, वेरीके पत्तोंपर लेप करके धूपमें सुखा लो। पीछे चिलममें रखकर, ऊपरसे बिना घूएँ की आग रखकर पीओ। इससे मयानक खाँसी आराम हो जाती हैं। परन्तु ऊपरसे दूध पीना ज़रूरी है। यह नुसखा परीन्तित है। सव तरहकी खाँसियोंपर दे सकते हो।
- (१०) निशोथ, धत्रेकी जड़, त्रिकुटा श्रौर मैनसिल—सबको एकत्र पीसकर कपड़ेपर लेप करदो; सूखनेपर चिलममें रखकर इसका धूश्राँ पीश्रो। इस उपायसे ३ दिनमें खाँसी जाती रहती है।
- (११) कालीमिर्च १ तोला, पीपल २ तोला, अनारके छिलके ४ तोला, गुड़ म तोला और जवाखार आधा तोला—इन सबको एक जफ़्ह्य पीसकर गोलियाँ बना लो। इन गोलियोंसे वह खाँसी मी आराम हो जाती है, जो सैकड़ों दवाओंसे आराम न हुई हो, जो वैद्योंने असाध्य कहकर छोड़ दी हो अथवा जिसमें थूकते समय राध निकलती हो। इन गोलियोंको "मरिचादि बटी" कहते हैं। परीचित है।
- (१२) खैरसार १ माग, छायामें युखाये हुए अड़ू सेके पत्ते दो माग, पीपल और त्रिकुटा ३ माग—इन सबको पीस-कूट और छानकर चूर्ण बना लो। इस चूर्णको शहदके साथ चाटनेसे सब तरहकी खाँसी आराम होती हैं।
- (१३) पीपल, पीपलामूल, इन्द्रजी, पित्तपापड़ा और सोंठ—इन स्वको समान भाग लेकर, कूट-पीसकर चूर्ण कर लो। पीछे ३।४ भारो चूर्ण शहदमें मिलाकर चाटो। इससे न्वरकी खाँसी आराम हो जाती है। परीचित है।

- (१४) पोइकरमूल, त्रिकुटा, सोंठ, सिर्च, पीपल, काकड़ासिंगी, कायफल, जवासा और कलौंजी—इनको वरावर-त्ररावर लेकर, चूर्ण करके, शहदके साथ चाटनेसे खाँसी और कफ-सम्बन्धी रोग नाश हो जाते हैं। परीचित है।
- ः (१४) गिलोयका सत्त २ मारो, सोंठ, कालीमिर्च और पीपलका चूर्ण दो मारो—सबको मिलाकर शहदके साथ चाटनेसे खाँसी और श्वासमें अवश्य लाम होता है। परीचित है।
- (१६) गठौना पीपरामूल, सोंठ और वहेंदेका वक्क इन तीनोंके चूर्णको शहदमें मिलाकर चाटनेसे खाँसी बहुत जल्दी आरोम होती है। परीचित है।
- (१७) अगर खाँसी पुरानी हो, यक्तत या लिवरमें सूजन या मवाद आ गया हो, ज्वर वना रहता हो यानी तपेदिक हो, रोगीको दाहिनी करवट लेनेसे कप्ट होता हो या खाँसी वद जाती हो, तो नीचेके उपायोंसे काम लेना चाहिये। लिवरसे सम्बन्ध रखनेवाली खाँसी वड़ी कठिनतासे आराम होती है।

तुखम खतमी ४ माशे तुखम खुज्याची ४ माशे तुख्म पालक ४ माशे सरे इनफशा ३ माशे जिली मुलेठी ४ माशे खाकसीर ३ माशे गुलेमुर्ख ६ माशे

इन सव द्वाओंको १ पाव जलमें सवेरे ही भिगो दो। शामको आगपर चढ़ाकर जोश दो। जब आध पाव जल रह जाय, मल-छानकर उतार लो और शीतल करके पिला दो। इस तरह ये द्वार्थे रातको भिगोकर, सवेरे जोश देकर पिला दो। इसके

साय ही आगेका तुसला नं० १८ अलसी और विहीदानेवाला भी

(१८) श्रगर. छातीमें बलराम-कफ जम गया हो या फैंफड़े सूज गये हों, तो श्रलसीको पीसकर चूर्ण-सा कर लो श्रीर उसे तवेपर भून लो। उससे गरमागरम रहते हुए सेक करो श्रथवा श्रलसीके सफूफू चूर्णकी पुल्टिश बनाकर, गरमागरम रहते उससे सेक करो। इन उपायोंसे जमा हुआ बलराम छूट नायगा और फैंफड़ोंकी सूजन नष्ट हो जायगी। परीचित है।

श्रलसी ४ माशे पाव पानी रह जाय, चूल्हेसे उतारते ही १ तोला मिश्री मिला दो। पीछे कपढ़ेमें छानकर इसका

लुश्राव-सा निकाल लो। इस लुश्रावका एक-एक चमचा घएटेमें ३-४ चार देते रहो। सनेरेका बनाया शाम तक पिलाक्यो और शामको तैयार करके रातको पिलास्रो। इन दोनों नुसखोंसे यक्तकी स्रथवा बल्कें जंमी हुई पुरानी खाँसीमें बड़ा लाभ होता है। आजमाया हुआ नुसला है। जब जीर्णज्वरी रोगीको या केवल खाँसीवालेको खुश्की बहुत पहुँच जाती है, तब कएठ सूखने लगता है श्रीर गलेमें काँटे-से पड़ जाते हैं; उस हालतमें भी यह नुसला रामवाण है। छातीपर जमा हुआ बलराम बिना साफ हुए खाँसी आराम नहीं होती. श्रीर जमे हुए बलरामको छातीसे छुड़ानेमें श्रलसी श्रीर बिहीदानेका लुश्राब श्रक्सीर है। इसे ऊपरके नं० १७ के साथ बीच-बीचमें दो।

··· ४ माशे छिली मुलेठी " ३ ,, खतमीके बीज " ३ ,, अलसी (कुचली हुई)३ ,, बिहीदाना

इन सब दवाश्रोंको १ पाव जलमें पकाश्रो। जब पानी आध पाव रहं जाय, मल-छानकर गजीके कपड़ेसे लुत्राव निकाल लो। चूल्हेसे उतारते ही १ तोला मिश्री मिला दो। इसको ··· ४ दाने : सवेरे-शाम पिलानेसे पुरानी खाँसी और ज्वर दोनोंमें लाभ होता है। खाँसी तो अवश्य ही आराम हो जाती है। परीचित है।

जिस रोगीको पुरानी खुरक खाँसी हो, बुखारकी हरारत हो, सिरमें दर्द हो और खाँसते-खाँसते वमन या क्रय हो जाती हों, उसे अर्दिका सुसखा बहुत ही जामदायक है।

नोर--ज़ातीपर यत्नगृम जमा हो, तो कपरवाजा श्रवसी और बिहीदानेका सुझाय भी थोदी-योदी देरमें देना चाहिये | सोडाबाईकार्य ३ माशे चौर मिश्री ३ माशे दोनोंको फॅंबाकर, कपरसे जल पिला देनेसे भी ३-४ दिनमें झातीका बलगृम दूर जाता है।

- (१६) अगर कव्या बैठ जानेसे खाँसी हो, तो कव्या उठवा देना वाहिये। अगर दवा देते-देते खाँसी आराम न हो, हर समय खसखस जगी रहती हो; तो वैद्यको कव्येका जयाज जरूर करना चाहिये। काष्ट्रिकसे दाग देनेसे कव्या ठीक-ठिकाने आ जाता है और ऐसी खाँसी कीरन आराम हो जाती है।
- (२०) सूखी खाँसीमें जो पुरानी हो, जिसमें बलग्रम आता ही न हो, रातको सोते समय मलाई-मिश्री खाना अच्छा है। इससे बल-ग्रम तर हो जाता है। पर इसपर जल भूलकर भी न पीना चाहिये। पुराने ज्वरकी सूखी खाँसीमें इमने इससे लाग उठाया है। नये ज्वरकी सूखी खाँसीमें इसे न वेना चाहिये।
- (२१) बड़ी इन्द्रायणकी छालको चिलममें रखकर पीनेसे कफ पतला हो जाता और वसन होकर कण्ठ साफ हो जाता है। यह जुसखा परीचित हैं। पर कुछ ताक्रतवालेको देना चाहिये।
- (२२) बहेड़ेको घीसे चुपड़ लो; पीछे उसे नोवरक भीतर रखकर गोला-सा बना लो। उस गोबरके गोलेको करडोंकी आगर्म रखकर पको तो । पीछे । इस गोलेसे बहेड़ा निकालकर, जरासा

दुकड़ा मुख़में रक्खो, इससे निश्चय ही खाँसी आराम हो जाती है।' बहुत उत्तम उपाय है। अनेक वारका परीचित है।

(२३) श्रड़ू सेके रसमें शहद मिलाकर चटानेसे भी खाँसी श्राराम हों दंती है। परीचित है।

## दस्तक़ब्ज़ मिटानेके उपाय।

ज्यरोंमें—खासकर वातज्वर श्रीर वातप्रधान ज्वरों में बहुत ही. क्रव्ज रहता है, मल सूखकर गाँठ-सी हो जाती हैं। उस समय रोगीको बड़ा कष्ट होता है श्रीर पाखाना हुए बिना ज्वर हलका नहीं पड़ता। उस दशामें एकाध दस्त करा देना बहुत जरूरी है।

- (२) अरण्डीके तेल या साफ कास्टर ऑयलसे भी दस्त साफ हो जाते हैं। यह जुलाब बड़ा हलका है। गर्भवती स्त्री तकको इसे दे सकते हैं। इसको चार-पाँच तोले तक पिला सकते हैं। पर व्वरकी हालतमें अगर दस्त कराना हो, तो दो तोला अरण्डीका तेल १ पाव गरम दूधमें मिलाकर पिला दो। इससे जियादा न देना।
- (३) हरी सनाय, सींठ, सौंफ, बड़ी हरड़ और कालानोन इनको द्वायर-बराबर लेकर कूट-पीस और छानकर रखलो। इस चूर्णमेंसे

४ या ६ मारो चूर्ण, रातको सोते समय, फँकाकर, निवाया पानी पिला दो। इससे एक या दो दस्त निरवय ही साफ हो जायँगे। अगर मिजाज गरम हो, तो दो तोला गुलक्कन्द गुलाव, १०११ दाना मुनका (बीज निकालकर) और ६ मारो जपरका चूर्ण, सवको एक मिहाकी छोटी हाँडीमें डालकर, जपरसे ढेढ़ पाव जल डालकर, आगपर पकाओ। आवपाव जल रह जानेपर, मल-छानकर रोगीको पिला दो। इससे अवस्य दस्त होगा और गरमी भी कम करेगा।

- (४) अगर रोगीका कोठा नर्म हो, पर इस्त न होता हो; तो मुरच्नेकी वड़ी हरड़ (गुठत्ती निकालकर) एक या दो तिलाकर, ऊपरसे पावमर गरमागरम दूच पिला दो। नाजुक-मिदालको एक हरड़से ही ३१४ इस्त हो ताते हैं।
- (१) अगर २१३ दल कराने हों, तो चार तोले त्रिफतेको अव-कवरा करके, आवसर जलमें रातको भिगा दो, सबेरे मिट्टीकी होंडी में श्रीटाओं। चौथाई पानी रहनेपर उतार लो और शीतल होनेपर मल-झानकर १ तोला गुलकन्द्र गुलाव मिलाकर पी जाओ। मरोसा है, २१३ दस्त होंगे।
- (६) अमलताशका गूरा, पीपलामूल, नागरमोथा, कुटकी और नहीं हरड़ इन पाँचोंको ६।६ मारो लेकर, आवसेर नलमें औटाकर, चीयाई जल रहनेपर उतार लो। नवीन व्यरमें यह "आरम्बनादि कार्य" पिलाना अच्छा है। इससे वातककव्यर और आमगूल नारा होता है तथा दस्त साम होकर अग्नि दीप्त होती है। इसे "आरोग्य प्रवक्त" भी कहते हैं।

नोट-इमने क्यर दस्त क्रानिके क्षिये ६ जुसक्षे क्षित्रे हैं। सभी जुसक्रे इमारे परीचित है। बताबक देखकर, मात्रा घटा बना खेनों या देनेवालेका काम है। श्रगर मन श्रीर श्रधोवायु रुक गये हों श्रीर दस्त कराना मुनासिय न हो, नी नीचे निस्ती बत्ती वा पहने पृष्ठ ८४-८४ में निस्ती हुई बित्तयोंसे काम नेना चाहिये।

ं त्रावर-वरावर लेकर छौर पीसकर महीन कर लो। पीछे जलके साथ पीसकर, मोटी श्रॅंगुलीके समान कपड़ेकी बत्ती बनाकर, उसपर इसका लेप कर दो। शेषमें उस बत्तीपर जरासा घी लगाकर या गुदामें भी घी चुपड़कर बत्तीको गुदामें प्रवेश करो। इससे दस्त साफ होकर हवा खुलेगी।

( = ) अगर जीर्याञ्चरमें क्रव्य हो, तो हरड़, अमलतारा, कुटकी, निशोध और आमला — इनको बराबर-बराबर लेकर और काढ़ा बना- कर पिलाओ। इससे तत्काल मलबन्ध—दस्तका क्रव्य शान्त होगा।

देने रेवन्द्चीनीका शीरा १ माशे पीसकर गुड़, चीनी या शहद इनमेंसे किसी एकमें मिलाकर चटानेसे दस्त होंगे। जब दस्त बन्द करने हों, घी और भात खिला दो। यह नुसला परीक्तित और उत्तम है; पर जबरकी सब हालतोंमें देने योग्य नहीं है। अगर रोगी बलवान हो, जबर पुराना हो, घी और चाँवल खानेमें हर्ज न हो; तब इससे काम लेना चाहिये। हमने तो जाड़ेके ज्वरवालोंको खासकर ताक्षतवर रोगियोंको, देकर इससे बहुत फायदा छठाया है। जब महीना-महीना भर ज्वर आता है और नहीं छोड़ता, तब इससे एक दिन दस्त कराकर, "महाज्वरांकुश बटी" खिलानेसे ज्वर फीरन छोड़ जाता है। कम-जोरको ४ या ६ रत्ती रेवन्द्चीनीका शीरा बहुत है। बलवान १॥ माशे संक ले सकता है।

## ज्वरातिसार-नाशक नुसख्रे।

#### (पत्तले दस्त)

च्चरमें दत्त भी होने लगते हैं। चटपट ही उनको रोकना ठीक नहीं हैं। अगर बहुत दिनों तक बन्द न हों, दत्त होते ही रहें; तो अतिसारकी तरह चिकित्सा करनी चाहिये। "सुश्रुत"में लिखा हैं:—

> च्यवमानं ज्यरोत्क्रिष्टमुपेन्नेत मलं सदा। श्रतिप्रवर्त्तमानं च साधयेदतिसारतत्॥

स्वरके वेगसे वलायमान मलको कुछ समय तक वन्द्र न करना चाहिये। श्रगर बहुत जोर हो या कई दिन तक दस्त वन्द्र न हों, तो श्रतिसारकी नरह सावना करनी चाहिये।

नांट-बत्तवान उत्तरमें बागर कितसार हो, हो लंबनके सिवाय और देश नहीं है; क्योंकि लंबन बढ़े हुए दोयोंको शमन और पाचन करता है। आगर-बुस्रत हो, तो नीचेके तुसलोंसे काम लें:—

- (१) गिलोयः इन्द्रजीः नागरमोथा, चिरायता, नीम, अतीस और सींठ-इन सातोंको वरावर-वरावर लेकर, इनका काढ़ा बनाकर पीनेसे क्वरातिसार आराम होता है।
- (२) सींठ, निलोय, इन्द्रजी और नागरमोथा—इनको समान भाग लेकर, काढ़ा बनाकर पीनेसे, ब्वरमें पेदा हुआ अतिसार आराम होता है।
- (३) पाढ़, गिलोय, पित्तपापड़ा, नागरमोथा, सोंठ, चिरायता. श्रीर इन्द्रजी—इन सातोंको वरावर-वरावर लेकर और काढ़ा वनाकर पीनेसे, ज्वरमें उत्पन्न हुआ घोर श्रविसार भी अवश्य आरामः हो नाता है।

- (४) धनिया, सींठ, कची बेलिगरी, खस श्रीर नागरमोथा— इन पाँचोंको बरावर-बराबर लेकर, काढ़ा बनाकर पीनेसे, शूल, (मरोड़ी) समेत श्रामातिसार श्राराम होता है। यह काढ़ा ज्वरमें हिन्नारी तथा दीपन श्रीर पाचन है।
- (४) गिलोय, पाठा, स्नस, बेलगिरी, नागरमोथा, नेत्रवाला, सोंठ, पद्माख, लालचन्दन, कुड़ेकी छाल, धनिया, चिरायता और अतीस— इन १३ दवाओंको समान-समान लेकर, काढ़ा बनाकर और शीतल करके पीनेसे, ज्वर, प्यास, अरुचि, ग्लानि, दाह, उबकाई, मरोड़ी और शोष समेत अतिसार आराम हो जाता है।
  - (६) पीपल, गजपीपल और खील—इनके काढ़ेमें शहद और मिश्री मिलाकर पीनेसे न्वरातिसार, वमन और प्यास नाश होते हैं।
  - ् (७) सोंठ, श्रतीस, नागरमोथा, चिरायता, गिलोय और इन्द्रजौ-इचेंद्र, समान भाग लेकर, काढ़ा बनाकर पीनेसे सब तरहके श्रतिसार और सब तरहके ज्वर श्राराम हो जाते हैं। मतलब यह है, किसी अकारके ज्वरमें श्रतिसार होनेसे इस काढ़ेको देनेसे लाम होगा; केवल ज्वर श्राराम करनेके लिये इसे नहीं देना चाहिये।

नोट—ज्वर-नाशक श्रीपिथाँ प्रायः भेदक होती हैं श्रीर श्रतिसार-नाशक श्रीपिथाँ मतस्तरमक यानी मत्नको रोकनेवाती होती हैं। हसिवये दोनों परस्पर रोग बढ़ानेवाती हैं। श्रतः ज्वरमें श्रतिसार होनेपर, ज्वरातिसारमें खास तौरपर तिखी श्रीपिथोंसे काम बेना चाहिये। ज्वर श्रीर श्रतिसारमें विखी श्रंतग-श्रतग दवाश्रोंको मिलाकर हरगिज न देना चाहिये।

(प) धायके फूलका काढ़ा, सोंठका चूर्ण और अनारका रस-इनसे सिद्ध की हुई पेया न्वरातिसार और शूलको नाश करती है।

.

 तोले सोंठका चूर्ण लिखा है। बलाबल देखकर मात्रा नियत करनी चाहिये।

## मृच्छी-नाशक उपाय।

विहार करनेसे, मलमूत्र आदि वेगोंके संचित होनेसे, विरुद्ध आहारविहार करनेसे, मलमूत्र आदि वेगोंके रोकनेसे, लकड़ी प्रमृतिकी चोट
लगनेसे और सतोगुणके नष्ट होनेसे, मनके वहनेवाली ज्ञानेन्द्रियों
और कर्मेन्द्रियोंमें जब वातादिक दोप प्रवेश करते हैं, तव मनुष्यको
मूच्छी आती है। उस समय सतोगुणके कम होनेसे तमोगुण पैदा
होता है। इससे सुख-दुःखका ज्ञान नहीं रहता। सुख-दुःखका ज्ञान
न रहनेसे मनुष्य लकड़ी-सा मालूम होता है। उस अवस्थाको मूच्छी
या मोह कहते हैं। यह मूच्छी रोग वात, पित्त, कफ, रक्त, मझ और
विप—इन मेदोंसे ६ तरहका होता है; परन्तु इन छहीं तरहकी
मूच्छीओंमें पित्तकी प्रधानता रहती है। कहा भी है:— "मूच्छी पित्ततमेंप्रायित।" अर्थात् मूच्छीमें पित्त और तमोगुण अधिकतासे होते हैं।
मूच्छी, अम, तन्द्रा और निद्रामें जो मेद है, वह भी जरूर ही सममक्ष्रियों। मूच्छीमें पित्त और तमोगुण अधिक रहते हैं। अम—
रजोगुण, पित्त और वायुसे होता है। तन्द्रा—तमोगुण, कफ और
वायुसे होती है। निद्रा—कफ और तमोगुणसे होती है।

श्रम-जिस तरह धूमते हुए चाकपर सब पदार्थ घूमते हुए दीखते हैं, उसी तरह श्रमवालेको अपना शरीर और सब चीजें घूमती नजर श्राती हैं।

तन्द्रा—नींद्से धिरे हुए की तरह जिसमें विषयोंका ज्ञान नारा होता जाय, शरीरमें मारीपन, जैंमाई, ग्लानि या बिना मिहनत श्रुकान मालूम हो, उसे "तन्द्रा" कहते हैं। तन्द्रामें आधे नेत्र खुले रहते हैं। निद्रासे जागनेपर क्रम या थकान नहीं रहती, किन्तु तन्द्रामें तो जागनेपर मी थकान बनी रहती है। निद्रामें इन्द्रियों और मनमें मोह होता है; किन्तु तन्द्रामें केवल इन्द्रियोंको मोह होता है, मनको मोह नहीं होता। तन्द्रा और निद्रामें यही मेद है।

यों तो रोगोंके बढ़ जानेसे मूर्च्छा कितने ही रोगोंमें होती है; किन्तु ज्वरका तो यह उपद्रव ही है। जियादातर मूर्च्छा या बेहोशी सिन्नपात-ज्वरोंमें होती है। ज्वरके वेगके कारण मस्तिष्कका .खून गरम हो जाता है और वह श्लेष्मा या कफके साथ मिलकर जम जाता है। ऐसा अक्सर सिन्नपात-ज्वरोंमें होता है। इस दशामें डाक्टरोंकी तरह सिरपर वर्फ या शीतल जलका कपड़ा रखना या सिरपर पानी डालना—रोगीको मारना है। इस दशामें जमे हुए .खून और कफ्रको अलग करना चाहिये।

हैं। इसमें वातिपत्तको शान्त करनेवाली चिकित्सा करनी चाहिये।

मामूली तौरसे, रोगीके शरीरपर पानी छिड़कना, जलमें घुस-कर झान करना, मोती हीरे पन्ने प्रमृतिके हार पहनना, चन्दनादिका लेप करना, शीतल पंखेकी हवा करना, गुलाब केवड़ा प्रमृति शीतल श्रीर सुगन्धित श्रक्तोंका पीना, मीठे पदार्थोंके साथ श्रीटाया हुआ हूध, श्रनारके रसके साथ जंगली जीवोंका मांस, जो, लाल चाँवल, मटर श्रीर मूँग—ये सब मूर्च्छामें हितकारी हैं।

श्रगर मलमूत्रके रुकने श्रौर उनमें गरमी पहुँचनेसे बेहोशी हो, दानो ऐनीमा पिचकारी द्वारा या जैसे भी उचित सममो दस्त करा देना श्रच्छा है; क्योंकि मलमूत्रमें गरमी पहुँचनेसे भी सन्निपात, विहोशी और आनतान वकना आदि उपद्रव उठ खड़े होते हैं। अगर हिचकी आते-आते मूर्च्छा हो जाय, तो तत्काल क्रय करा देना अच्छा है। "बंगसेन"में लिखा है: —मूर्च्छा प्रशस्तांचु शिरो विरेकेर्जयेदमील्या वसनैश्च तील्योः ॥ बहुत तेज नस्य देने और तील्या वमन क्यानेसे मूर्च्छा नाश होती है।

रुधिरके देखने और उसकी गन्धसे भी मुच्छों हो जाती है। किएकी मुच्छोंमें शरीर जकड़ जाता और गूढ़ श्वास हो जाता है। किएकी मुच्छोंमें शीतज चिकित्सा करनी चाहिये। मद्यकी मुच्छोंमें फिर शराव पीना और सुखसे सोना हितकारी है। विपकी मुच्छोंमें विप-नाशक औपधियाँ देना हितकारी है।

- (१) पीपलका चूर्णं = या १० रत्ती शहदमें मिलाकर चटानेसे :मूच्छी नाश हो जाती है।
- (२) सिरसके वीज, छोटी पीपंत, कालीमिर्च और सेंघातीन अंशि वाँवल भर, मैनसिल ४ चाँवलभर और लहसन २ चाँवलभर और वच ४ चाँवलभर या इन सवको वरावर-वरावर लेकर, गोमूत्रमें पीसकर, अखनकी तरह आँखोंमें आँजनेसे रोगीको होश हो जाता है।
- (३) कमलका क्रन्द, कमलकी नाल, पीपल और हरड़--इनको पीसकर शहदके साथ चाटनेसे भी वेहोशी नाश हो जाती है।
- , /(४) नाक और मुखका साँस रोकनेसे भी होश हो जाता है।
- (४) नागकेशर, छुहारा, कमलगट्टोकी गिरी (हरी-हरी पत्ती निकाल देना), मुनका और खस—इन सबको अढ़ाई तोले लेकर, काढ़ा बनाने और मिश्री डालकर पीनेसे मी बेहोशी चली जाती है।
- (६) स्रीका दूध अथवा अनारकां रस पिलानेसे भी मूर्च्छी नारा रे

- (७) उसीजे हुए आमले, दाख और सींठ—इनको एक जगह पीसकर, शहद मिलाकर, चाटनेसे मूच्छी, श्वास और खाँसी;—ये सब रोग आराम हो जाते हैं।
- ्रिं ) लहसन, पीपल, कालीमिर्च, बच, सोनापाठाके बीज और संधानोन--इन सबको बराबर-बराबर लेकर, गोमूत्रमें पीसकर आँजनेसे, सब सित्रपातोंमें होश हो जाता है।
- (६) मिर्च, मुलेठी, संधानोन, खस, कायफल श्रौर पीपल--इनको गरम पानीमें पीसकर, मृदु नस्य देनेसे सिश्रपातमें लाभ होता है।
- (१०) अगर अच्छे-अच्छे उपाय करनेसे भी सित्रपात-रोगीको होश न हो, तो उसकी पसली, भौं या ललाटपर लोहेकी कोई चीज गरम करके उससे दाग देना चाहिये।
- ्रें 'ं: ) लहसन, मैनसिल श्रीर वच-इनको बराबर-बराबर लेकर, पीस-झानकर, श्राँसोंमें श्राँजनेसे बेहोशी दूर होती है।
- (१२) सिरसके वीज, पीपल, कालीमिर्च और कालानोन--इन सवको समान भाग लेकर, गोमूत्रमें एकत्र पीसकर, आँखोंमें अझनकी वरह आँजनेसे चैतन्यता होती है।
- (१३) सिरसके बीज श्रौर कालीमिर्च—इन दोनोंको बराबर-चराबर लेकर, एक जगह बकरेके मूत्रमें पीसकर, श्रॉजनेसे होश हो जाता है।
- (१४) विजीरेके रसमें द्यांग और सोंठ मिलाकर मुँ हमें रखने और तेज तथा चरपरी और कड़वी दवाओंको नाक, कान और नेत्रों में फूँ कनेसे भी द्योश हो जाता है।
- े नोट--मूर्वक्रीमें पित्तकी प्रधानता रहती है। इसिवये बेहोशीकी दशामें गरम-ही-गरम दर्वायें देनेसे रोगी मर जाते हैं। खाजकत जोगोंमें कमज़ोरी

Ż

वृद्धतः होती है, इसिक्ये साम्बी मातदिक उपायाँसे येहाँशी दूर करनी चाहिये। इदं किसी उपायसे होश न हो, तय जो उपाय उचित जैंचे उसीसे काम चेना उचित है।

- · · (१४) रोगीको अदरखके रसकी नास दो, मूच्छी दूर हो जापूर्णी ।
- (१६) शहद, सेंधानोन, मैनसिल श्रीर कालीमिर्चको पीसकर, श्रक्षन-सा वनाकर, श्राँसोंमें श्राँसनेसे मुच्छो नाश होती है।

नं १२।१६ और १७ तीनोंके उपाय मुख्डमिं कई बार प्रीक्षा किये गये हैं।

- (१७) शीतल जल आँखोंमें सोंचनेसे, सुगन्धित धूप देनेसे, सुगन्धित फूल सुँ घानेसे, नर्म ताड़के पंखेकी मन्दी-मन्दी हवा करनेसे और कोमल केलेके पत्ते खुलानेसे मूर्च्छामें लाम होता है।
- (१८) नीले कमलके फूलॉकी कॉपलॉके पत्तोंको या विष्णुकान्ताकोः पत्थरपर पीसकर, कपड़ेमें रस निचोड़कर, पिचकारी द्वारा नाकमें, पहुँचानेसे मूर्च्छित मनुष्य तत्काल होशमें आ जाता है। परीवित है।
- (१६) छायामें मुखाये हुए कनेरके पत्ते ६ माशे, चार कार्लीर्मिर्च और वादाम—इन सबको कूट-पीसकर कपड़ेमें छान लो। इस नस्यंसे घोर मूर्च्छित भी जाग उठता है। परीक्तित है।
- (२०) मूर्च्छा या वेहोशी वहुत वार दिलकी कमजोरी या गरमीसे होती है। उस दशामें साधारण दवासे मूर्च्छा नाश करनी चाहिये।' मूर्च्छा जाय करते समय इस वातको अवश्य मालूम कर लेना वाहिये, कि रोगीकी वेहोशी गरमीसे है, खूनसे है, सर्दीसे है या दिलकी कमजोरीसे है। अगर गरमीसे गश आ गया हो; तो सिर और आँखोंपर गुलावजलके झींटे मारने चाहियें तथा सिरका, धनिया और गुलावजल इनको एक शीशोमें मरकर रोगीको वारम्वार सुँ धाना चाहिये और पैरोंमें मक्खन मलना चाहिये। इस उपायसे दिलकी कमजोरी और गरमीसे होनेवाली साधारण वेहोशी अवश्य आराम हो जाती है।

(२१) केवड़ेका अर्क १ शीशीमें भरकर, उसमें मलयागिर चन्द्रत धिसकर मिला दो और अपरसे जालीका या पतली मलमलका कपड़ा बाँधकर रोगीको बारम्बार सुँ घाओ अथवा खीरा काटकर सुँ घाओ। इन 'पायोंसे कमजोरी-दिल और गरमीकी वेहोशी मिट जाती है और सिरमें तरावट आकर सिरका दर्द भी मिट जाता है।

नोट—जीर्यांचर और राजयचमावासी कितनी ही बेहोश औरतें इन्हीं उपा-योंसे होशमें आ गई हैं। अगर मुच्छां सदींसे हो और कोई अनाड़ी इन नं० २०१२ के जुसख़ों या और ऐसे ही उधर किसे हुए जुसख़ोंसे बेहोशी दूर करना चाहेगा, तो परियाम सोटा ही होगा; इसिंबिये बेहोशीका कारया जानकर यथोचित उपाय करना चाहिये।

- (२२) सिरका अङ्गरी कालिस १ छटाँक और काली तिलीका तेल २ छटाँक तथा पानी १ सेर—इन तीनोंको एक चीनी या काँचके वर्तनसें अथवा पत्थरकी चौड़ी कूँड़ीमें रखकर खूब मिला लो। इस क्रिंशन बारम्बार १ कपड़ा तर करके, रोगीके सरपर रखो। जब कपड़ा सूख जाय, फिर तर करके रख दो। इस उपायसे बेहोशीमें बड़ा लाम होता है।
- (२३) कपूर और चन्दन अथवा खीरा और ककड़ी सुँ घानेसे होश हो जाता है और गरमीकी भयानक मस्तक-पीड़ा भी शान्त हो जाती है।
- (२४) अगर रोग कफ या सर्दीसे हो, तो लोंग, केशर और जायफल, इनको खूब महीन पीसकर, तिलीके तेलमें मिलाकर, रोगीके सिरपर लेप करना चाहिये। साथ ही खूब गरम (जिससे पैर जल न जायँ) पानीसे रोगीके पैर धोने चाहिये। पैर धोते समय, सदा ऊपरसे नीचे हाथ ले जाना चाहिये, किन्तु नीचेसे ऊपरको नहीं; क्योंकि पाशोया करने यानी पैर धोनेसे रोग निकलकर बाहर जाता है। शेल अबूअलीने लिखा है, कि मैं सिर-पीड़ावालोंके हाथ-पाँवोंपर

गरम पानीके तरहे हस वक्ष तक देता रहता था, जब तक कि यह न साजूस होता कि, कोई चीज़ सिरसे हाय-पैरोंकी ओर उतरती है।

- (२५) अगर सिंपात-रोगीकी आँखें लाल हों और सिर्में भयानक दर्द हो, दर्दके मारे रोगीको चैन न पढ़ता हो, तो नौसीदर १ तोला और कलमी शोरा १ तोला—दोनोंको पीसकर अढ़ाई सेर जलमें घोल दो। जब पानी और दवाएँ एकदिल हो जायँ, तब जलमें १ कपड़ा मिगो-भिगोकर सिर और कनपिटयोंपर रखते रहो। जब कपड़ा सूख जाय, फिर तर करके रख दो। पीड़ा शान्त होनेके बाद कपड़ा मत रखना।
- ं ये सब इकीमी उपाय आजमूदा हैं। नाजुक-मिजाजोंकी बेहोशी और सिरका दर्द आराम करनेमें रामवाण हैं। फिर भी इनसे काम न चले, तो उम उपायोंसे काम लेना चाहिये। इमने इस पुस्तकमें एक-से-एक उत्तम उपाय प्रत्येक उपद्रवके लिखे हैं और लूबी यह हैं। कि अधिकांश परीचित लिखे हैं; पर कौनसा नुसखा किस रोगीपर प्रयोग करना चाहिये, इसके लिये मुआलिज या चिकित्सककी अक्तकी भी ज़रूरत है।
- (२६) स्नीके दूषको नाकमें टपकाना या सिरपर दुहना अच्छा है। अगर स्नीका दूध न मिले, तो वकरीका दूध ही सिरपर डालना चाहिये।
- (२७) ताजा धनियेका जल और खीरा ककड़ीके बीजोंका पानी, थोड़ेसे सिरकेमें मिलाकर, शीशीमें भरकर रोगीको सुँधाना चाहिये। इसे "लखलखा" कहते हैं।
- (२८) सफेद चन्दनका बुरादा, धनिया और कपूर—तीनोंको वरावर-वरावर (छै-छै भारो या जियादा) लेकर, एक कपहेकी

- पोटलीमें बाँघ लो। एक चौड़े बर्तनमें थोड़ा-सा अर्क गुलाव रख लो। उसी अर्क में पोटली मिगो-भिगोकर रोगीको सुँ घाओ।
- (२६) चन्दन और कपूर घिसकर और काहूके पत्तोंके पानीमें मिलांकर नाकमें टपकाओ।
- (३०) खैरूके फूल, नीलोफरके फूल और छिला हुआ कहू प्रत्येक आध-आध पाव तथा जौकी भूसी ३ मुट्टी इनको जलमें औटाकर निवाये-निवाये पानीसे पाशोया करो; यानी इस पानीसे पैर धोओ। साथ ही चन्दन अथवा चन्दन और कपूर घिसकर मुँ घातें रहो या नं० २८ वाली पोटली गुलाब-जलमें तर करके बारम्बार मुँ घातें रहो। बुखारका इलाज अलग करते रहो।

#### तन्द्रा और अत्यन्त निद्राके उपाय।

- ्र्रे प्रे ) घोड़ेकी लारमें सेंधानमक, कपूर, मैनसिल, पीपल और शेहद — इनको महीन पीसकर, आँखोंमें आँजनेसे निद्रा सहित तन्द्रा आराम हो जाती है।
  - (२) सेंधानोन, सहँजनेके बीज, सरसों और कूट-इन सबको बराबर-बराबर लेकर और कूट-पीसकर, बकरेके पेशाबमें खरल करके नास लेनेसे उसी समय तन्द्राका नाश होता है।
  - (३) सींठ, पीपल, बच और सेंधानमक—इनको समान भागसे लेकर, महीन पीसकर, नास लेनेसे महा घोर तन्द्राका भी विनाश होता है।
  - (४) कटेहरी, गिलोय, पोह्करमूल, सोंठ, भारङ्गी श्रीर हरड़— इनको बराबर-बराबर मिलाकर, कुल दो तोले लेकर काढ़ा बनाकर भोनेसे तन्द्रा श्रीर निद्रा दोनों नाश होती हैं।

### ज्वरमें यस्तक-शृल ।

## वातज शिरदर्द-नाशक नुसखे।

- (१) सुचकुन्दके फूल पीसकर सिरपर लगानेसे वादीका सिर्-दर्द ष्ट्राराम होता है।
- (२) फूट, खरण्डकी जद और सींठ इनकी माटेमें पीसकर गरम-गरम सिरमें लगानेसे वादीका सिर-दर्द श्राराम हो जाता है।

मीट--- वातज सिर-दर्द -- चगर विना कारण ही सिर-द्वें राहा हो जाय, रासमें दर्द वह जाय, सिरको चौंचने या सेकनेसे द्वें कम हो जाय, हो समझ की कि यह सिर-द्वें बादी से है।

## पित्रज शिरदर्द-नाशक नुसखे।

- (१) चन्दन, कमल. कमलकी केशर, मृणाल, कमलक्रन्द और पद्माम्य-इनको दृषमें पीसकर सिरपर लगानेसे पित्तका सिर-दर्द आराम हो जाता है।
- (२) चन्द्रन, खस, गुलैठी, निर्देटी, नखी ख्रीर कमल-इनको दृधमें पीसकर लेप करनेसे पित्तका सिर दुई आराम होता है।
- (३) मुलेठी, दाख और मिश्रीको एकत्र पीसकर नास देनेसे अथवा दाल-चीनी, मिश्री और तेजपातको एकत्र चौंचलोंके पानीमें पीसकर नास देनेसे अथवा दूध और घीको मिलाकर नास देनेसे पित्तका और खूनका सिर-दर्द श्राराम हो जाता है।
- (४) सी वारका घोया घी सिरपर रखने या मलनेसे पित्तका है।

- (४) पित्तपापड़ेका रस, करेलेके पत्तोंका रस और गायका वि— इन तीनोंको भिलाकर सिरपर मलनेसे पित्तसे भरा हुआ सिर तत्काल हलका हो जाता है।
- ्र (६) चन्दन और कपूर पीसकर सिरपर लगानेसे गरमीका सिर-दर्द फीरन आराम हो जाता है।
- नोट—(१) पित्त या गरमीका सिरदर्दं—कार छूनेसे सिर ऐसा गरम मालूम हो, मानों क्रक्लारोंसे सपाया गया है, कींसों क्रीर नाकसे गरम भाप निकते, श्वमें सदी होनेसे सिरदर्द कम हो जाय; तो समक को कि, सिरका ददं पित्त या गरमीसे है।

ध्यान घरो ! यादीका सिरदर्द, रातके समय, सर्दोंका समय होनेसे पढ़ जाता है और वित्तका सिरदर्द रातके समय सर्दों होनेसे घट जाता है।

(२) ख्नका सिरदर्न-मगर वित्तके सिरदर्दकी तरह सिर छूनेमें एकदम गरम जान पढ़े, नेन्नों और नाकसे दाह निक्तो, रातके समय दर्द कम हो जाय तथा कि ने कोई भी चीज खुजानेसे सही न जाय; तो सममजो, यह उधिर या न्यूनिसे सिरदर्द है।

पित्तके और रुधिरके सिरदर्वमें कोई फर्क नहीं है। केवल ज़रासा फर्क है और वह यह कि, रुधिरके सिरदर्ववालेका मस्तक किसी भी पदार्थके स्पर्शको सह नहीं सकता।

## कफज शिरदर्द-नाशक नुसखे।

- (१) रेगुका, तगर, भूरिछरीला, नागरमोथा, इलायची, श्रगर, देवदारु, रास्ना, थुनेर श्रीर बालछड़—इनको बराबर-बराबर लेकर श्रीर जलमें पीसकर तथा गरम करके लगानेसे सदीका सिरदर्द श्रीराम हो जाता है।
- (२) धूप सरत, अगर, करझ, देवदार, रोहिष्टण और सँधा-नोन — इनको बराबर-बराबर लेकर, दूधमें पीसकर और गरम करके , लगानेसे कफका सिरदर्द नाश हो जाता है।

(३) वचको पीसकर, कपड़ेकी पोटलीमें रखकर, सूँ घनेसे सर्दी, जुकाम और सिरका दर्द नाश हो जाता है।

नोट—कफ या सर्दांका सिरदर्द — धगर मनुष्यका सिर कफसे भरा मालूम हो, सिर भारी चौर जकड़ा-सा हो, 'छूनेसे शीतज जान पंदे, स्र्राह प्रांबीपर सूजन हो — तो कफका सिरदर्द समको।

# मिश्रित नुसख़े।

- (१) सोंठको जलमें पीसकर श्रीर दूधमें मिलाकर सुँघानेसे श्रनेक दोपोंसे हुआ सिरदर्द मिट जाता है।
- (२) गुड़ श्रीर सोंठको एकत्र पीसकर नास देनेसे सव तरहका सिरदर्द मिट नाता है।
- (३) पीपल और सैंधानोन पानीमें घिसकर, उसकी २।३ यूद नाकमें टपकानेसे सिरका दुई तत्काल मिट जाता है।
- (४) जायफल दूधमें घिसकर सिरपर लगानेसे सिरका दर्दे मिट जाता है। गरम करके लगानेसे जुकाम श्रीर सर्दीका दर्द जाता रहता है। कपूर सूँघनेसे भी जुकाममें लाम होता है।
- (४) अगर सर्वीसे सिरमें द्दे हो, तो कनपटियोंपर खानेका चूना लगा दो और सोंठको दूधमें पीसकर सूँ घो। इस उपायसे हर तरहका सिरद्दे आराम हो जाता है।
- (६) केशरको घीमें मूँ जकर और मिश्री मिलाकर, सूर्योदयके समय नस्य देनेसे वातरकका सिरदर्द, भौं, कान, आँख और सिरका दर्द, आधाशीशीका दर्द और शङ्कक ये सब आराम हो जाते हैं।

नेाट-शङ्कक-पित्त, खून और वायुके दूपित होनेसे कनपटीमें भयानक पीड़ा और भयंकर जाल स्जन होती है। यह विपके वेगके समान यदकर मस्तक श्रीर गलेको पकद लेती है। इससे तीन ही दिनमें श्रादमी मर जाता श्रीर श्रद्धा इलाज होनेसे तीन ही दिनमें बच भी जाता है।

(७) मिश्री, केशर श्रीर दाख—इनको बराबर-बरावर लेकर श्रीर इनक् वजनसे चौथाई मक्खन लेकर, सबको मिलाकर नस्य देनेसे सूर्यावर्त्त श्रीर श्राधे सिरका दद तथा वात श्रीर पित्तका सिरदर्द थे सब श्राराम हो जाते हैं।

नोट--- सूर्यावर्त सिर-दर्द-- सूरज निकतते ही आँखों और मौंओं मन्धी-मन्दी पीदा हो, ज्यों-ज्यों सूरज चढ़े श्यों-श्यों दर्द बढ़े और ज्यों-ज्यों सूरज उतर-कर पिछमको जाय, दर्द घटता जाय और सूरजके अस्त होते ही बिज्कुज दर्द न रहे, तो समक्त जो कि यह "सूर्यावर्त्त" है। यह दर्द त्रिदोपके कोपसे होता है-और अश्यन्त कप्टसाध्य है।

- (म) हल्दी, नागरमोथा, अनारका फूल (अभावमें अम्लवेत), छरीला, इमलीकी छाल, बालछड़, तेजपात, कमलगट्टोकी गिरी, दोक्ष्मानी, व्याघ्र-नख, महुएकी अन्तरछाल और विजीरे नीवूका छिलका—इन सबको समान-समान लेकर अंगूरके या जामुनके सिरकेमें मिलाकर, सिर या ललाटपर लगानेसे सिरदर्द, दाह, बेहोशी, वमन, उबकाई, हिचकी और कँपकँपी—ये सब नाश होते हैं। सैकड़ों घारका परीजित है। हर तरहके ज्वरवालेके सिरदर्दमें इसके लगानेसे लाभ होता है।
- (६) बच और पीपलके चूर्णकी 'पोटली' बाँधकर सूँ घनेसे' सूर्यावर्त्त और आधाशीशीका दर्द आराम हो जाता है।
- (१०) माँगका रस श्रीर वकरीका दूघ बराबर-बराबर लेकर, दोनोंको मिलाकर श्रीर धूपमें तपाकर नास लेनेसे सूर्यावर्त्त-सिरदर्द नाश हो जाता है।
  - (११) प्याज काटकर सुँघनेसे गरमीका सिरदर्द नाश हो जाता है।

(१२) केशरको घीमें मिलाकर सूँ घनेसे आधाशीशी और जुकाम नाश हो जाते हैं।

नोट—ग्रद्धांवसेदक या जाधाशीशी—यह सिरदर्द भाधे सिरमें होता है। वायुका वातकफके कारणसे सन्यानादी, भींह, कान, जील और लखाटमें(-एक तरफ दर्दे होता है। यह दर्द शक्त या जारीसे काटने-जैसा होता है। जब यह रोग यहुत वद जाता है, तथ एक तरफके कान या नेत्रको नष्ट कर देता है।

- (१३) अगर सिर बहुत भारी हो, तो कुर्लीजनको पीस-छानकर सुँ घो; छींके आकर सिर हलका हो जायगा।
- (१४) छुहारेकी गुठली घिसकर सिरपर लगानेसे सिरदर्द मिट जाता है।
- (१४) विरिमिटीकी जड़ पानीमें पीसकर सुँघानेसे श्राघाशीशी जाती रहती है।
- (१६) तिलीके तेलमें नमक मिलाकर और गरम करके सूँ बनेसे आधाशीशी जाती रहती है।
- (१७) राई श्रीर खाँड़को जलमें पीसकर सूँ वनेसे श्राघाशीशी मिट जाती है।
- (१८) नाकसे दूघ पीनेसे आवाशीशी वरौरह सब तरहके सिर-दर्द मिट जाते हैं।
- (१६) सोंठ, गोलिमर्च, पीपल, करंजके वीज और सहँजनेके वीज—इनको वरावर-वरावर लेकर और वकरीके पेशावमें पीसकर सूँ वनेसे कीढ़े नाश हो जाते हैं।

नोट—कृमिन सिरदर्द—ग्रागर सिरमें स्दूर सुमानका-सा दर्द हो, कीड़ों के भाषेको ख़ाबी कर देनेसे मामा भीतरसे फड़के, नाकसे राज, खोहू और कीड़े गिरें; तो समक्र को कि सिरमें कीढ़े पड़ गये हैं।

. . . . .

# ज्वर छूटनेके पूर्वेरूप।

## दाहःस्वेदोश्रमस्तृष्णाकम्पोविड्भिदसंज्ञिता । कूजनं चातिवैगन्ध्यमाकृतिर्ज्वरमोच्चणे ॥

दाह, पसीना, भ्रम, प्यास, कम्प, मलका पतला होना, संज्ञाका नाश, गूँ जना श्रीर देहमें श्रत्यन्त दुर्गन्य —ये लक्षण क्वर छूटनेके पहले होते हैं; यानी जब बुखार जानेवाला होता है तब होते हैं।

चहाँ यह सवाल पैदा होता है कि, दोषोंके नाश हुए बिना रोग नहीं जाता श्रीर जब दोष चीया हो जाते हैं; तब दाह श्रादि उपद्रव कैसे रह जाते हैं ?

इसका जवाब यह है कि कोई-कोई चीज चीए होते समय अपनी शिक्ष दिखाती है। जब दीपकमें तेल नहीं होता, तब वह बुमते-बुमने जोरसे जल उठता और फिर बुम जाता है। इसी तरह दोष भी शानेंत होते समय, अपनी शिक्ष—दाह आदिक—दिखाते हैं। बन्दर पेड़की डाल हिलाकर दूसरी डाल पर चला जाता है; फिर भी पिछली डाली थोड़ी देर तक हिलती ही रहती है; इसी तरह ज्वरके चले जानेपर भी, उसका असर कुछ समय तक बना ही रहता है। किन्तु ये दाहादि सब लच्छा त्रिदोष ज्वरोंके शान्त होनेके समय होते हैं; मामूली ज्वरोंमें तो केवल पसीने ही आया करते हैं। कहा है:—

त्रिदोषजेज्वरे ह्येतदन्तर्वेग च घातुजे। लच्चणंमोचकालेस्यादन्यस्मिन्स्वेददर्शनम्॥

त्रिदोषज क्वर, अन्तर्वेगी क्वर और धातुगत क्वरोंके छूटते समय,ये सब तक्तण होते हैं; और क्वरोंके छूटते समय तो पसीने ही आते हैं।

"चरक"में लिखा है, — ज्वरके त्यागकालमें यानी ज्वरके जानेके समय रोगीका कण्ठ गूँ जता है, "वमन" होती है, रोगी अपने अङ्गोंको इधर-उधर पटकता है, श्वास ओड़ता है, देहका रंग बिगड़ जाता है। पसीने आते हैं, शरीरमें कँपकँपी आती है, वारम्वार जड़के समान हो जाता है, वकवाद क्रता है, हठसे सारा शरीर गरम या शीतल हो जाता है, संज्ञा नहीं रहती, रोगी कभी-कभी व्यरके वेगसे घवरा जाता है, क्रोघीकी तरह चारों ओर देखता है और कभी आवाजके साथ पतला पाखाना फिरता है—चतुर वैद्यको इन लच्चणोंसे जानना चाहिये कि, ज्वर जानेवाला है। डाक्टर इस अवस्थाको "कॉलेप्स" (Collapse) कहते हैं।

"चरक"में लिखा है.—बहुत दोपवाले नवीन ज्वरमें (संस्रष्ट या सन्निपातन्वरमें ) जल्दवाजी करनेसे, असमयमें दोपोंके पकनेसे, इस तरह दारुए भावसे ज्वर छूटता है। जो ज्वर लंघनादि द्वारा कायदेसे आराम किये जाते हैं, जल्दवाजी नहीं की जाती, वे ज्वर देरसे आराम होते हैं। पर जाते समय दारुण लक्तणवाले नहीं होते; यानी उनके जाते समय ऐसे भयङ्कर लच्चण देखनेमें नहीं आते । जल्द-वाजीके सभी काम खराव होते हैं; पर आजकलके रोग़ी, आयुर्वेदका ज्ञान न रखनेके कारण, अपनी ही हानि-लाम नहीं सममते और वड़ी जल्दी करते हैं। वैद्योंको मजवूर होकर वैसा ही करना होता है ज्वर चढ़नेके दिन ही द्वा देनी पड़ती है। लंघन प्रभृतिके नियमोंको उल्लह्मन करना पड़ता है। आयुर्वेदके मतसे कम-से-कम ३ लंघन भी नहीं कराये जाते। "ज्वरस्य प्रथमोत्थाने लङ्गनं च दिनत्रयं, न देयं कथितं वारि न च मैपज्य दापयेत्।" ज्वरके आते ही तीन लङ्गन कराने चाहियें। उन तीन दिनोंमें कोई काढ़ा या दवा न देनी चाहिये; इसका कोई खयाल नहीं करता। अगर चौथे दिन दवा दी जाय, तो वड़ा उपकार हो।

"हारीत संहिता"में लिखा है - भ्रम, शीतलता, विह्नलता, कम्प, मलका पतलापन, थकान, परिश्रम और पसीना— ये सव लक्ष्ण उस्मे समय होते हैं, जब स्वर छूटनेवाला होता है।

#### 'सुश्रुत" में लिखा है--

धात्-प्रचोभयन्दोषो मोचकाले बलीयते। तेन व्याकुलचित्तंस्तु स्रियमाण इवेहते॥

्रोप, मोच्च होनेके समय या शान्त होनेके समय, धातुओंको चुिमत करके, ध्रत्यन्त बलवान हो जाते हैं; जिससे घवराया हुआ रोगी मरनेवालेकी-सी चेष्टायें करने लगता है; यानी जब रोग घटने या अच्छा होने लगता है, तब वह इतना बलवान माल्म होता है कि, रोगीके बचनेकी आशा नहीं रहती; परन्तु दोपके शान्त होते ही, रोगी अच्छा हो जाता है।

# ज्वरमुक्त रोगिके लच्चण । (ज्वर ह्नूट जानेके लच्चण)

भू तुत्त"में लिखा है :—
स्वेदोलघुत्वंशिरसःकंडूःपाकोम्रुलस्यच ।
चवथुश्चानाकांचाच ज्वरमुक्तस्य लच्चगम् ॥

पसीनोंका श्राना, शरीरमें इलकापन, मस्तकमें खाज, मुखपाक यानी होठोंपर पपड़ी जमना, खींक श्राना श्रीर भोजनकी इच्छा होना-ये ज्वर-मुक्तके लक्षण हैं।

"हारीत" ने लिखा है,—पसीने आवें, खाज चले, नाड़ी पुष्ट हो जाय, मुँहमें छींक आवें, शरीर हलका हो, भूख लगे, इन्द्रियाँ प्रसन्न हों, पीड़ा और ग्लानि जाती रहे—ये लच्चए हों, तब सममो कि ज्वर खतर गया।

"चरक"में लिखा है,—ज्वरमुक्त होनेसे रोगी विगतक्कान्ति, विगत-सन्ताप, व्यथाहीन, विमलेन्द्रिय तथा पहलेकी तरह सत्ववान हो जाता है।

# ज्वर लोट आनेके चिन्ह।

विमुक्तस्यापि हि शिरोगुरुत्वं नैव मुश्चिति । श्रविमुक्तं विजानीयाज्ज्वरः पुनरुपैतितम् ॥

अगर न्यर बूट गया हो पर सिरका भारीपन न गया हो, तो समम तो कि, श्रमी कसर है—ज्वर फिर तौटकर श्रावेगा।

नोट-गोधन शमन शादि करनेपर भी श्रार कुछ पित स्वचामें रह बाता है, तो कार पैदा कर देता है। ऐसे स्थलमें ईसका रस या शीतल शबैत या शकरीदक्ष पिलाना और दूच मात सिलाना चाहिये। श्रार कफ और वासु श्रेप रहे हीं, तो स्वेद, श्रश्यक यानी पसीने निकालने और माखिश बारिहसे हाम खेना चाहिये।

"सुश्रुत"में लिखा है—

ह्वावशेषं पित्तं तु त्वक्स्यं जनयति ज्वरम् । विवेदिन्तुरसं तत्र शीतं वा शर्करोदकम् ॥ शालिषष्टिकयोरत्रमश्नीयात् चीरसंप्छतम् । कफवातोत्थयोरेव स्वेदाम्यंगौ प्रयोजयेत्॥

नेत-जुरुत होनेसे पृष्ठ ४१४ के अन्तर्में किसे हुए वीनों सुसंस्थानिसे कोई सुसस्य विचारपूर्वक देना चाहिये।

## ज्बरारिष्ट ।

(न वचनेवाले ज्वर-रोगियोंके लच्चण)

(१) जिसकी जीम नीली, पीली और खरदरी हो, अत्यन्त गरम खास आवे, रोमहर्ष हो; नीले, लाल और पीले नेत्र हो जाये और कण्ड घर-घर करे—वह रोगी नहीं जीता।

क गर्करे।वृक्तके विषे पृष्ठ कह का फुट नेट देखिये।

- (२) जिसके मुँहमें जल्दी-जल्दी खास आवे, दाँतोंकी कतार काली हो जाय, नेत्र ठहरे-से हो जायँ और शरीरमें बल आ जाय— वह रोगी नहीं जीता।
- ('३) बहुत पेशाय करनेवाला, बहुत श्वास लेनेवाला, दुबला, अरुचिवाला और नष्ट इन्द्रियोंकी कान्तिवाला रोगी मर जाता है।
- (४) जिसके मुखसे खून गिरे, सिरमें दर्द हो, भीतर दाह श्रीर बाहर जाड़ा लगे, —ऐसा रोगी मर जाता है।
- ं (४) जो बेहोश हो, संज्ञारहित होकर सोता हो, जिससे गिरकर चठा न जाय, बाहर शीत और भीतर दाहसे पीड़ित हो,—वह रोगी मर जायगा।
- (६) जिसके रोएँ खड़े हों, आँखें जाल हों, हृदय ( छातीमें ) भ्यानक दर्द हो और मुखसे निरन्तर ऊँ चा श्वास लेता हो, वह रोगी मर्रो जायगा।
- (७) हिचकी और श्वाससे पीड़ितं हो, मूढ़ं हो—विशेषकर भ्रमते हुए नेत्रोंवाला हो, निरन्तर ऊँचे श्वासवाला हो और चीए। हो,—वह ब्वर-रोगी मर जायगा।
- (प) जिसकी आँखें धूएँ केसे रङ्गकी हों, जिसे बेहोशी हों; अत्यन्त तन्द्रा हो यानी आँखें मिची जाती हों—ऐसा ज्वर-रोगी मर जायगा।
- ( ध.) जिसको बहुत क्रय होती हों, नेत्रोंसे जल गिरता हो, अरुचि हो, भीतर दाह और जीम काली हो—ऐसा रोगी मर जायगा।
- (१०) जिसका एक उपद्रव तो शान्त न होता हो; किन्तु श्रीर दिंदुतसे उपद्रव पैदा होते हों श्रीर नये-नये रूप लाते हों—वह रोगी सर जायगा।

.शास्त्रमें कहा है:-

च्याघेरुपरि यो च्याघि: सोपद्रवः उदाहृतः। विशेष

रोगकं ऊपर जो उपद्रव हो, वही रोगका उपद्रव हैं। उपद्रव सहित रोगवाले नहीं जीते; किन्तु उपद्रव रहिन रोगवाले जीते हैं।

- (११) जो ज्वर बहुत प्रवल कारणेंसे उत्पन्नः हुन्या हो और जिसमें सारे लज्ञ्ण भिलते हों। वह ज्वर प्राण-नाराक है।
- (१२) जो ब्बर पैदा होने ही श्रीर विकित्सा करते-करते इन्द्रि-चौंकी शक्तिको नष्ट कर देः चानी रागीको श्रम्या, यहरा, गृंगा प्रभृति कर दे, वह श्रसाध्य है।
- (१३) जिस व्यरमें पुरुष व्यरसे कील हो गया हो श्रथवा देहमें सूजन श्रा गई हो, वह व्यर श्रसाध्य हैं।
- (१४) जो ज्वर धानुके भीतर हो श्रयवा श्रम्तर्वेगी जिन्ह् ही श्रयवा जिस ज्वरमें बातादि होगोंका निरवय न हो सके श्रीर बहुन दिनों नक रहनेवाला हो, यह ज्वर श्रसाध्य है। जिस ज्वरमें रोगी श्रपने वालोंकी सीमन्त रचना श्रादि करना हो, वह भी श्रसाध्य है।
- (१४) जो व्यर श्राने ही विषम हो जाय श्रीर जो ज्यर यहुत दिनोंसे श्राता रहे, वह श्रसाध्य है।
- (१६) चीए और अति रुदी देहवालेके गन्भीर ज्वर हो, तो मृत्यु सममानी चाहिये। भीतर दाह, प्यास, विरुद्ध दोपोंका बढ़ना, मलका रुकना, स्वास और खाँसी ये गन्भीर व्यक्ते लक्षण हैं।
- (१७) जिसके रोमाञ्च होते हों, हृदयमें शूल हो, श्रङ्गोंमें ताप हो, जो वेहोश हो, टर्हश्वास लेता हो, जिसके सिरपर पसीने श्राते हों, 'परन्तु हातीपर न श्राते हों श्रीर जिसका सारा शरीर शीतल हो,? 'वह रोगी मर जायगा।

# यमघंट-योग ।

| ं बार              | नज्ञ        | . ,                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| रविवार             | मघा .       | इन योगोंको "यमघंट" कहते हैं।                                                                                                                                                                                                      |
| सोमवार             | विशाखा      | इन योगोंमें बीमार होनेसे रोगी<br>शायद ही जीता है। सुखकी आशा<br>नहीं है। उदाहरण—बार रिववार<br>हो और उस दिन नचत्र मघा हो,<br>और उसी दिन रोग हुआ हो, 'तो<br>सममना चाहिये कि "यमघंट"<br>योगमें रोग हुआ। इसी तरह<br>औरोंको समम जीजिये। |
| मंगल               | श्राद्री    |                                                                                                                                                                                                                                   |
| चुघ ं              | मूल         |                                                                                                                                                                                                                                   |
| बृहस्पति           | फ़त्तिका    |                                                                                                                                                                                                                                   |
| शुक                | रोहिणी      |                                                                                                                                                                                                                                   |
| शनिवार             | इस्त        |                                                                                                                                                                                                                                   |
| मृत्यु-योग ।       |             |                                                                                                                                                                                                                                   |
| वार                | . नच्चत्र   | :                                                                                                                                                                                                                                 |
| रविवार             | त्रनुराधा   | इन योगोंको मृत्यु-योग कहते हैं।<br>इनमें रोग होनेसे शुभ नहीं।<br>उदाहरण—जिस दिन रिववार हो<br>और उसी दिन नद्यत्र अनुराधा<br>हो, अगर ऐसे दिन रोग हो, तो<br>रोगीके जीनेकी उम्मीद न सम-<br>मनी चाहिये।                                |
| सोमवार             | उत्तरा      |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>मंगल</b>        | मघा         |                                                                                                                                                                                                                                   |
| बुध                | श्रश्विनी . |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>बृह्स्पति</b>   | मृगशिर      |                                                                                                                                                                                                                                   |
| शुक्र .            | , अश्लेषा   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| - विवार<br>- विवार | इस्त        |                                                                                                                                                                                                                                   |

## मृत्यु-योग ।

अरलेपा, रातिसवा, आर्द्रा, धिनष्ठा, क्येष्टा, पूर्वाभाद्रपदा, पूर्वापाद्रां, पूर्वाभाल्यानी, भरणी, कृतिका और विशाखा—ये नस्त्र पापव्हरीं से युक्त हों और नवनी, पष्टी, द्वादशी और चौय ये तिथि भी हों, तों. भरण सममना चाहिये। वैसे,—अरलेपा नस्त्र हो, वार पापवार हों तथा नवमी तिथि हो अथवा द्वादशों हो या छठ अथवा चौथ हो—: यानी तीनोंका मेल हो अथवा पापवार और नस्त्रका मेल हो और उस दिन किसीको रोग हो; तो वह रोगी नहीं वनेगा।

#### नच्त्रोंके भागानुसार—

## रोगोंकी मर्यादा।

- (१) कृतिका इस नचनमें दारुण व्यर और पित्तकी व्याधि क्रांस्कृति होती है। इस नचनके पहले भागमें रोग हो, तो १० दिन पीड़ा रहती है दूसरे भागमें रोग हो, तो भी दश दिन पीड़ा रहती है और तीसरे भागमें रोग होनेसे ४ दिन पीड़ा रहती है।
- (२) येहिणी—इस नचनके पहले भागमें रोग हो, तो १ रात; दूसरे भागमें रोग हो, तो १ दिन और वीसरे भागमें रोग हो, तो १० दिन पीड़ा रहती है।
- (३) सगिरार—पहले भागमें रोग हो तो १ दिन; दूसरे भागमें हो वो १२ दिन पीड़ा रहती है और तीसरे भागमें रोग होनेसे १ भास तक ्षीड़ा रहकर मृत्यु हो जाती है।
- (४) आर्द्रो-पहले भागमें रोग हो तो १४ दिन और दूसरेमें हो तो १२ दिन तक रोग रहता है। तीसरे भागमें रोग पैदा हो, तो रोगी मर नाता है।

- (४) पुनर्वसु—इसके पहले भागमें आया हुआ ब्वर ४४ दिन रहता है। दूसरेमें आया हुआ ७ दिन और तीसरेमें आया हुआ २४ दिन रहता है।
- ्रें (६) पुष्य—इसके पहले मागमें आया हुआ रोग ७ दिन, दूसरेमें आया हुआ २० दिन और तीसरेमें आया हुआ २१ दिन रहता है।
- (७) अश्लेषा—इसके पहले भागमें न्वर चढ़नेसे मनुष्य वड़ी भुश्किलसे जीता है, दूसरे और तीसरे भागमें न्वर आनेसे निश्चय ही मृत्यु होती है।
- (८) मघा—इस नच्चत्रके पहले भागमें रोग होनेसे ७ दिन; दूसरेमें होनेसे १० दिन रोग रहता है और तीसरे भागमें रोग होनेसे मनुष्य २० दिन तक बहुत तकलीफ पाता है।
- (६) पूर्वाफाल्गुनी—इसके पहले अंशमें ज्वर होनेसे ४ रात तक रहता है, दूसरेमें होनेसे १२ दिन तक रहता है और तीसरेमें ज्वर होनेसे १ मास बाद मृत्यु हो जाती है।
  - (१०) उत्तराफाल्गुनी—पहले भागमें रोग होनेसे १४ दिन, दूसरेमें होनेसे सात रात और तीसरेमें होनेसे ६ दिन पीड़ा रहती है।
  - (११) इस्त-पहले भागमें रोग होनेसे ७ रात; दूसरेमें होनेसे ४ दिन श्रीर तीसरेमें होनेसे ४ दिन पीड़ा रहती है।
  - (१२) चित्रा—पहले भागमें ज्वर होनेसे मृत्यु होती है। दूसरे भागमें रोग होनेसे रोग भयक्कर रूप घारण करके ३ महीनेमें दूर होता है और तीसरे भागमें रोग होनेसे १३ दिन पीड़ा रहती है।
  - ् (१३) स्वाती—पहले भागमें रोग होनेसे १७ दिन; दूसरे भागमें होनेसे २१ दिन पीड़ा रहती और तीसरे भागमें रोग होनेसे मृत्यु ही होती है।

- (१४) विशाखा—पहले मागमें येग होनेसे ४८ दिन पीड़ा रहती है, दूसरे और तीसरे मागमें येग होनेसे १२।१२ दिन पीड़ा रहती है।
- (१४) अनुराघा—पहले मागमें रोग होनेसे ७ दिन, दूसरे मार्गमें होनेसे १४ दिन और तीसरे भागमें होनेसे ६४ दिन पीड़ा रहती हैं।
- (१६) ज्येष्टा—पहले मागमें रोग होनेसे ४५ दिन और दूसरे तथा तींसरे मागमें रोग होनेसे १६ दिन पीड़ा रहती है।
- (१७) मूल-पहले मागमें रोग होनेसे ६० दिन; दूसरेमें होनेसे १६ दिन और तीसरेमें होनेसे १४ दिन पीड़ा रहती है।
- (१८) पूर्वापाढ़ा -पहले और दूसरे मागर्मे रोग होनेसे १४ दिन पीड़ा रहती हैं, किन्तु तीसरे मागर्मे रोग होनेसे रोगी मर जाता है।
- (१६) क्तरापाढ़ा—पहले और दूसरे भागमें रोग होनेसे 😢 रात और तीसरे भागमें रोग होनेसे २० दिन पीड़ा रहती है।
- (२०) श्रवण पहले मागमें रोग होनेसे ७ दिन; दूसरेमें होनेसे २० दिन और तीसरेमें होनेसे १६ दिन पीड़ा रहती है।
- (२१) धनिष्टा—पहले भागमें रोग होनेसे २० दिन; दूसरेमें होनेसे ६० दिन और तीसरेमें होनेसे १ मास पीड़ा रहती है।
- (२२) पूर्वामाहपद-पहले भागमें दाहण रोग हो तो ४४ दिन; दूसरेमें हो तो ६ मास और तीसरेमें हो, तो १६ दिन पीड़ा रहती है।
- (२३) उत्तरामाद्रपद-पहले सागमें रोग हो वो १४ दिन; दूसरेमें हो तो ३० दिन और तीसरेमें हो तो १८ दिन पीड़ा रहती है।
- (२४) रेवती—पहले मागमें रोग हो वो द दिन; दूसरेमें हों तो १६ दिन और वीसरेमें रोग हो वो ३० दिन पीड़ा रहेवी हैं।

- (२४) श्रश्विनी—पहले भागमें रोग हो तो १ दिन; दूसरेमें रोग हो तो ४ रात श्रीर तीसरेमें हो तो ७ रात पीड़ा रहती है।
- (२६) भरणी—पहले भागमें पीड़ा हो तो ७ दिन पीड़ा रहती हैं दूसरे भागमें रोग हो तो मृत्यु होती है श्रीर तीसरे भागमें रोग हो, तो ६० दिन पीड़ा रहती है।

नचत्रोंके तीन भाग आत्रेय मुनिने किये हैं। इनका मर्म जानकर वैद्यको चिकित्सा करनी चाहिये। इन नचत्रोंकी शान्तिके अलग अलग मन्त्र हैं। उनसे इवन करनेसे रोगकी शान्ति होती है।

## नवात्रोंके हिसाबसे ज्वर रोगीके—

#### श्रारोग्य लाभ या मरणका निरंचय।

- (१) धनिष्ठा नक्तत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर १० दिन तक रहता है।
  (२) शतभिषा नक्तत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर १० दिनमें रोगीको
  मार देता है।
  - (३) पूर्वाभाद्रपद नचत्रमें उत्पन्न हुत्रा क्वर ६ दिन या १२ दिनमें मार देता है।
  - (४) उत्तरामाद्रपद नज्ञम् उत्पन्न हुन्ना ज्वर १४ दिन वाद त्राराम हो जाता है।
  - (४) रेवर्ती नक्तत्रमें उत्पन्न हुन्ना ब्वर ४ या ८ दिन तक रहता है।
  - (६) अश्विनी नत्तत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर ६ दिनमें आराम हो जाता है।
  - (७) भरणी नत्तत्रमें उत्पन्न हुन्त्रा ज्वर ४ दिनमें रोगीको मार देता है।
  - ( प्र) कृतिका नवंत्रमें उत्पन्न हुआ क्वर ७ या १२ दिनमें आराम हो जाता है, पीछे २ पचमें संशय हो जाता है।

- (१) रोहिशी नचत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर म या ११ दिनमें आराम हो जाता है।
  - (१०) मृगशिर नत्त्रत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर ६ या ६ दिन रहता है
- (११) आर्द्री नच्चत्रमें उत्पन्न हुआ क्वर ४ दिनमें मार देता है।
- (१२) पुनर्वसु नद्मत्रमें उत्पन्न हुन्ना क्वर १३ या २७ दिनमें चला जाता है।
- (१३) पुष्य नचत्रमें उत्पन्न हुआ क्वर ३ या ७ दिनमें चला, जाता है।
- (१४) अश्लेषा नत्त्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर बहुत समय तक रहकर शेषमें मार देता है।
- (१४) मधा नक्त्रमें उत्पन्न हुआ क्वर १२ दिनमें मार देता है। अगर अधिक दिन निकत जारों, तो रोगी सुखी हो जाता है।
- (१६।१७) पूर्वा फाल्गुन नक्त्रमें उत्पन्न हुआ क्वर म या १० दिनमें तथा उत्तरा फाल्गुनमें हुआ क्वर म या ६ अथवा २१ दिनमें चला जाता है या मार देता है।
- (१८) इस्त नच्चत्रमें उत्पन्न हुआ ब्वर ७ दिनमें मोच कर देता है । आठ दिनसे अधिक होनेसे रोगी आराम हो जाता है।
- (१६) चित्रा नचत्रमें उत्पन्न हुत्रा ज्वर म दिनमें मोच कर देता है। अधिक रहनेसे रोगी आराम हो जाता है।
- (२०) स्वाती नत्तत्रमें उत्पन्न हुन्ना न्वर १० दिन या ३ दिनमें आराम हो बाता है।
  - (२१) विशाला नन्तत्रमें उत्पन्न हुन्ना ज्वर २१ दिनमें मार देता है।
- (२२) अनुराधा नचत्रमें उत्पन्न हुआ ब्लर म दिन तक रहता है।

- (२३) ज्येष्ठा नत्तत्रमें उत्पन्न हुन्ना ज्वर पाँचवें दिन मार देता है न्त्रथवा १२ दिनमें सुखी कर देता है।
- ् (२४) मूल नत्त्रमें उत्पन्न हुन्ना ज्वर दश या तीन सप्ताहमें न्या में जाता है।
- (२४) पूर्वाषाद नक्त्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर ६ दिनमें आराम हो जाता है।
- (२६) उत्तराषाढ़ नत्तत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर १ मास तक दुःख देता है। पीछे प्र या ६ मासमें आराम हो जाता है।
- (२०) अवण नत्तत्रमें उत्पन्न हुन्ना ज्वर म दिन तक तकलीफ देता है।

नोट--२७ नचन्न हांते हैं। प्रत्येक नचन्न मामूजी तौरसे ६० घदी या २४ स्वयटे तक रहता है। कभी-कभी ४४ घदी या ६४ घदी भी रहता है; पीछें द्वार. . . चन्न चदन जाता है।





# कुछ ज़रूरी बातें।

--- 0;4;0----

#### श्रोषधि-सम्बन्धी नियम ।\*

- (१) बहुतसी द्वाश्रोंमें कुछकी तोल लिखी हो और किसीकी तोल न लिखी हो, उसे भी उन्होंके बरावर लेना चाहिये।
- (२) अगर कहीं दवा सेवन करनेका समय न तिखा हो, तो वहाँ सवेरेके समय दवा लेनी चाहिये। दवा सेवनका समय जानना चाहो, तो प्रष्ठ १३१-१३३ तक देखिये।
- (३) अगर कहीं दवाके पकानेके लिए वर्तनका नाम न लिखा हो, तो मिट्टीके वासनमें दवा पकानी चाहिये।
- (४) अगर कहीं पत्ने पदार्थका जिक्र न हो और विना पत्तले पदार्थ काम न चलता दीखे, तो वहाँ पानी लेना चाहिये। जहाँ यह न लिखा हो कि, अमुक औषधिके पत्ते, छाल, फल या फूल क्या लिया जाय, वहाँ आप उस दवाकी जड़ लीजिये। जिन

क्ष ये सब वार्ते पहचे भागके २६६-३०२ प्रष्टोंमें विस्तारसे खिसी हैं, वहाँ भवरय देख बीजिये।

वृत्तोंकी जहें मोटी हों उनकी छाल लीजिये; जिनकी जहें छोटी हों, उनका सर्वाङ्ग लीजिये। जैसे बढ़ नीम आदिकी छाल लीजिये; विजय-सार आदिका सार; परवल और तालीसपत्र आदिके पत्ते और त्रिफला तथा अनार आदिके फल लीजिये।

# कौन-कौन दवाएँ नयी या प्रानी लेनी चाहियें ?

(४) सभी कामोंमें नये पदार्थ लीजिये; किन्तु वायविड्झ, पीपल, गुड़, चाँवल, घी, शहद, धिनया श्रीर हींग पुरानी लीजिये। ये एक साल बाद पुराने सममे जाते हैं। श्रगर पुराना गुड़ न मिले, तो नये गुड़को १२ घरटे तक धूपमें रखकर काममें लाना चाहिये।

# दवाका खलासा न लिखा हो तो क्या करना चाहिये ?

जैसे; उत्पन्न कहीं किसी दवाका विशेष परिचय न लिखा हो — जैसे; उत्पन्न लिखा हो तो नीलोत्पन्न सममो; पुरीषरस लिखा हो तो गोवर लीजिये; चन्दन लिखा हो तो लालचन्दन लीजिये। सरसों लिखी हो तो सफेद सरसों लीजिये; नमक लिखा हो तो सेंधानमक लीजिये; मूत्र लिखा हो तो गायका मूत्र लीजिये। दूध और घी लिखा हो, तो गायका दूध और घी लीजिये।

# गीली-सूखी दवाश्रोंका विचार।

(७) गिलोय, छड़ा, अड़ूसा, पेठा, शतावर, असगन्ध, पियान बाँसा, सौंक और प्रसारिणी—ये दवाएँ गीली ही लेनी चाहिएँ।

ं श्रंड्सा, नीम, परवल, केवड़ा, खिरेंटी, पेठा, शतावर, सोठ, बुंड़ा, गन्धप्रसारिणी, गिलोय, इन्द्रवारुणी, नागवला, कटसरैया, गूगल और सौंफ —ये गीली ली जा सकती हैं, पर दूनी लेतेंकी । जिल्हा व

नार-सभी चीज़ें प्रायः स्वी बी बाती हैं। श्रार कोई चीज़ श्रमायवरा गीबी बेनी पहे, तो दूनी बेनी चाहिये; पर टपरोक्त चीज़ें, गीबी होनेंस्र्वें भी हूनी न बेनी चाहियें।

# कहाँ लाल और कहाँ सफेद चन्दन लेंनां चाहियें ?

(न) चूर्ण, अवलेह, आसव और तेलके नुसक्रेमें खाली "चन्द्रन" शब्द लिखा हो, तो "सफ़ेद चन्द्रन" लीजिये; किन्तु काढ़े और लेपमें जाल चन्द्रन लीजिये।

# कोई दवा न मिले तो बदल लेना चाहिये।

(६) अगर आपको कोई दवा न मिले, तो उसका प्रतिनिधि या बदल ले लीजिये। किसका क्या बदल है, यह देखना हो, तो आप पहले मागके २०३—२०७ के प्रष्ठ देखिये। वहाँ अनेक दवाओं के प्रतिनिधि या बदल लिखे हैं।

# काढ़ेकी दवाओंका वज़न कितना होना चाहिये १

(१०) काढ़ेमें जितनी द्वाएँ हों, वे सव वरावर-वरावर मिलाकर कुल २ तोले लेनी चाहियें। जैसे;—िकसी नुसखेमें ६ द्वायें हों, तो आप हरेकको चार-चार मारो लेकर दो तोले वजन पूरा कर लीजिये। अगर नुसखेमें दो द्वाएँ हों, तो प्रत्येकको एक-एक तोले लीजिये। काढ़ेको १६ गुने यानी ३२ तोले जलमें औटाइये और चौथाई यानी व तोले जल रहनेपर जतार लीजिये। काढ़ेमें कोई चीज जारसे मिलानी हो, तो काढ़ा पीते समय मिलानी चाहिये। मिलानी हो, तो काढ़ा पीते समय मिलानी चाहिये। मिलानी हो, तो आधे

तीले मिलाइये श्रीर श्रगर दो चीज मिलानी हों, तीन-तीन मारो मिलाइये। काढ़ा रोज ताजा बनाकर पीना चाहिये, बासी काढ़ा न पीना चाहिये। श्रीटाये हुए काढ़ेकी फिर दुवारा न श्रीटाना चाहिये। काढ़ेके ज्यन्थमें श्रीर भी उपयोगी बातें जाननी हों, तो इसी भागके पृष्ठ १३१—१३४ श्रीर १७३—१७४ देखिये।

# क्वाथ प्रभृति बनानेकी विधि।

#### क्वाथ।

. (.११) अगर काढ़ा बनाना हो, तो २ तोले दवाओंको ३२ तोले जलमें, मिट्टीकी हाँड़ीमें, बिना ढक्कन लगाये, पकाओ और चौथाई जल रहनेपर मल-छानकर पिलाओ।

नाट—कोमल द्रव्य चौगुना पानी, कड़ी घठगुना और अति कड़ी सांसहं गुना पानी श्रासकर औटानी चाहिये।

#### e Pi Opo

# हिम ।

श्रागर हिम या शीतकपाय बनाना हो, तो २ तोला दवाको १२ तोले या छैगुने जलमें पहले दिन शामको मिगो दो छौर सबेरे मल-छानकर पिला दो। देखो पृष्ठ १८३ का नं० १४।

## फाँट ।

श्रगर फाँट बनाना हो, तो पहले दवासे चौगुना गरम जल तैयार कर लो। पीछे उसी पानीमें दवाको थोड़ी देर तक भिगो रखो श्रीर पीस-छानकर पिला हो।

#### कल्क ।

अगर कल्क बनाना हो, तो गीली या सूखी दवाको सिलपर रिलकर जलके साथ भाँगकी तरह पीस लो, यही कल्क है। देखो पृष्ठ १७२ के सिरका नोट।

#### स्वरस ।

श्चार स्वरसकी चरूरत हो, तो कथी द्वाको सिलपर विना पानी मिलाये कूट-पीसकर कपड़ेमें निचोड़ लो। यही "स्वर्स्स" है। अगर स्वरसकी गीली द्वाप न मिलें, तो सूखी द्वाओंकों जोकट करके अठगुने जलमें रावको मिगो दो, सबरे आगपर औटाकर, वौधाई वल रहनेपर स्वारकर काममें लाओ। अगर स्वरसमें मिश्री, शहद, गुड़, बीरा स्वार, नमक, चूर्ण या तेल मिलाने हों, तो आठ-आठ माहो मिलाने चाहियें। स्वरस १ या २ तोले तक दिया ला सकता है।

नोट—कादा, हिम. फॉट, करक, और स्वरस—इनको "एख कपार्य" कहते हैं। स्वरससे कादा, कादेसे करक, करकसे हिम और हिमसे फॉट इरका होता है।

#### पुटपाक ।

पुटपाक करना हो, तो संव द्वाओंको वामुन या बढ़के पत्तोंमें लपेटकर, अपरसे मजबूत घागा बॉबकर, दो अंगुल मिट्टी चढ़ाकर सुखा लो; पीछे आगमें रख हो। वब मिट्टीका रंग लाल-सुखे हो वाय, द्वाको पकी हुई समम्मे और निकाल-लोलकर काममें लाओ।

## चूर्ण ।

अगर चूर्ण बनाना हो, तो पहले सब दवाओं को बीन-चुन और फटककर साफ कर लो; पीछे अच्छी तरह घूपमें सुलाकर अत्येक दवाको अलग-अलग कूट लो। पीछे दवाएँ जितनी-जितनी मिलानी हों, उतनी ही उतनी चौल-चौलकर मिला हो। इस वरह उत्तम चूर्ण बनता है। अगर चूर्णमें गुड़ मिलाना हो, तो बराबरका मिलाओ। अगर मिश्री मिलानी हो; तो दूनी मिलाओ। स्थार चूर्ण पतले पदार्थमें मिलाकर पीना हो, तो चौराने पतले पदार्थमें मिलाकर पीत्रो । स्थार किसी चूर्णमें किसी चीजकी भाषना देनी हो, तो जिसकी मावना देनी हो, उसकी मावना देकर चूर्णको स्थालो ।

## भावना देनेकी विधि।

भावना देनेका यह कायदा है कि, जिस काढ़े या रसमें भावना देनी हो, उस काढ़े या रसमें चूर्णको अच्छी तरह भिगोकर दिनमें धूपमें और रातमें ओसमें रक्खो। अगर सात भावना देनी हों, तो सात दिन तक भिगो-भिगोकर रोज दिनको धूपमें और रातको ओसमें रख दो। प्रत्येक दिन भावनाका रस या काढ़ा ताजा तैयार करके भावना देनी चाहिये।

## अनुपान ।

(१२) अनेक द्वाओं सेवन करने के बाद कोई पतली चीज पीनेका क्रायदा है। द्वाके साथ जो पतली चीज ली जाती है, उसे ही "अनुपान" कहते हैं। आजकल शहद प्रभृतिमें मिलाकर द्वा चाटते हैं और वे शहद प्रभृति ही अनुपान कहे जाते हैं। अनुपानके, साथ औपिध थोड़ी देरमें ही बड़ा अद्भुत चमत्कार दिखाती है। इसलिये प्रायः द्वाएँ अनुपानके साथ सेवन करनी चाहियें। औषिध जिस रोगका नाश करनेवाली हो, उसका अनुपान भी इसी रोगके नाश करनेवाला होना चाहिये।

पानका रस है।

पित्तज्वरमें अनुपान पित्तपापहेका रस, परवलका रस या काढ़ा, गिलोयका रस, नीमकी छालका काढ़ा या रस है।

वातब्बरमें शहद, गिलोयका रस या चिरायतेको मिगोकर बताया जल प्रमृति अनुपान है।

विषमञ्चरमें पीपलोंका चूर्ण, तुलसीके पत्तोंका रस, गोलुमिर्ची का चूर्ण, शहद और वेलके पत्तोंका रस प्रश्वित अनुपान है।

साँसी, कफप्रधान श्वास और जुकाममें अंडू सेके पत्तोंका रस, वुलसीके पत्तोंका रस, पानका रस, अदरखका रस, पीपलका चूर्ण, कंसकड़ासिंगीका चूर्ण, वंसलोचनका चूर्ण, मुलेठी, कटेहली, कायफल और अंडू सेकी झाल—इनका काढ़ा अनुपान है। वायुप्रधान श्वासमें शहद और वहेंद्रे का काढ़ा प्रभृति अनुपान हैं।

नोट—रोग और रोगीकी अवस्थानुसार अनुपानके क्रिये कार्य र सोजे, स्थरस २ तोजे या एक तोजे और चूर्या एक आने या आध-आध आने सर देनां चाहिये। चूर्यंके अनुपानमं शहद अच्छा है। पित्ताधिक्यके सिवा और सबः अवस्थाओंमें शहद दिया जा सकता है।

# गोलियाँ।

अगर गोलियाँ बनानी हों, तो द्वाओं के चूर्णमें पतले पदार्थ विशेषकी भावना देकर, खरलमें अच्छी तरह घोटकर जो, सरसों या विरिमटीके समान गोलियाँ बनाओ। अगर यह न लिखा हो कि, किस पतली चीजको मिलाकर गोली बनाओ, तो आप पानीके साथ चूर्णको खरल करके गोलियाँ बनाओ। अगर यह न लिखा हो कि, इतनी वड़ी-बड़ी गोलियाँ बनाओ, तो आप प्रायः एक-एक रत्ती भरकी गोलियाँ बनावें।

मोट-गुटिका, षटी, मोदक, बटिका, पियही और गुव़-ये सात गोबियोंके नाम है।

गुड़, खाँद या गूगसका पाक करके, उस पाकमें दवाओंका चूर्य मिलाई गोबी बनानी चाहियें। अगर बिना पाक किये गोलियों बनानी हों, सो गूगसको सोचकर और पीसकर तथा चूर्योमें मिलाकर बीसे गोबियों बनानी चाहिएँ।

- अगर जर्ज, शहद, दूध आदि पतनी चीज़ोंमें चूर्यंको डालकर गोलियाँ बनानी हीं, तो इनमें चूर्यंको डालकर और खरज करके गोलियाँ बनानी चाहियें।

श्रगर खाँद या मिश्री श्रादि हालकर गोली बनानी हों, तो चूर्णसे चौगुनी स्रोंद र मिश्री मिलाकर गोलियाँ बनानी चाहियें।

धर्गार गुद्ध दालकर गोलियाँ बनानी हों, तो चूर्णंसे दूना डालकर गोलियाँ: बनानी चाहियें।

श्चरार गूराल और शहद दोनों ढालकर यनानी हों, तो इन दोनोंको चूर्णके सरावर लेकर गोलियाँ बनानी चाहियें।

श्रगर दूध या पानी बरौरह पतने पदार्थींसे गोनियाँ बनानी हों, तो चूर्णंसं हुने जेकर गोनियाँ बनानी चाहियें।

# मुद्रा और यन्त्र प्रभृति । अनेक प्रकारकी मुद्रायें।

दो शिशियों या दो हाँदियोंके मुँह मिलाकर, किसी चीलसे जोड़ दिये केंद्रित है, जिससे भीतरकी दवा अथवा पारा प्रभृति न उड़े अथवा धूआँ वरौरह न निकलें—इसीको मुद्रा कहते हैं।

कहीं तो शीशियोंका मुँह गुड़ और चूनेसे बन्द किया जाता है। श्रीर कहीं शहद और चूनेको मिलाकर उनसे बन्द किया जाता है। उसक्यन्त्रकी दोनों हाँड़ियोंके मुखोंको चिकने पत्थरपर धिसकर बराबर कर लेते हैं; पीछे दोनों हाँड़ियोंके मुँह मिलाकर उनको पहले लोहेके तारोंसे कस देते हैं; इसके बाद कपड़ेके दुकड़ोंको चिकनी मिट्टी या मुल्तानी मिट्टीमें ल्हेस-ल्हेसकर, हाँड़ियोंके जोड़ोंपर चढ़ाते हैं। कमी-कभी रूई, लोहेकी कीट, मिट्टी और राखकों खूब कूट-पीसकर, उससे हाँड़ियोंके मुँह बन्द कर देते हैं। अगर इमस्यन्त्र द्वारा हिंगल्से पारा निकालते हैं, तो "बज्मद्वा" से देरे निको बन्द करते हैं। जहाँ पारेके उड़ जानेकी सम्भावना रहती है, वहाँ बज्मद्वासे काम लेते हैं।

पीपलका गोंद ? तोला, स्रोहचूर्ण ? तोला, स्ट्रें .? तोला, सेंघानमक ? तोला, मुल्तानी मिट्टी ? तोला और बाल २ तोला-इन संबको
मिलाकर और अपरसे पानी हाल-हालकर, मजबूत पत्थरकी सिलपर
रसकर लोढ़े या हथीड़ेसे कृटते हैं, तीन दिन बराबर कूटनेर्स जब
सब चीच एकदम चिकनी और चिपक लाने लायक हो नाती हैं तब
हमरूयन्त्रकी—मुख विसकर तैयार की हुई—हाँडियोंके मुखोंको इसी
कल्कसे बन्द कर देते हैं। इसीको "बलुमुद्रा" कहते हैं। इससे मुख
जोड़ देनेसे पारा उड़कर नहीं जा सकता, परन्तु मुद्रासे मुख बन्द करके
अपरसे कपइ-मिट्टी अवश्य कर देनी चाहिये, इससे फटनेका मय

शहद और चूनेको मिलाकर, उससे शीशी और कागकी सन्धिको वन्द करते हैं अथवा गुड़ और चूनेको जरा पानी मिलाकर खुब एक कर लेते हैं, पीछे इससे भी शीशी और कागकी दराज वन्द करते हैं। इसकी 'हड़गुद्रा' कहते हैं। चन्द्रोदय या सिन्दूर-रसके बनानेमें हड़गुद्रासे काम लेते हैं।

गोवर और विकती मिट्टी मिलाकर अथवा केवल विकती मिट्टीको गानीमें सानकर अश्रक प्रमृतिके सम्युटपर गुद्रा देते हैं: यानी शराबों (सराइयों) या हाँडियोंके गुस्त इसीसे वन्द कर देते हैं। इसको सावारण गुद्रा कहते हैं।

नोट-हर प्रकारकी ग्रुवा देकर, जयरसे चार-पाँच कपरौटी अंबरस कर देनी चाहियें; यानी कपरसे कपनेको मिट्टीमें बहेसकर शार सह चढ़ा देनी चाहियें। इससे फटनेका भय नहीं रहता।

सेंघानोन, चिकनी मिट्टी और आरने कंडोंकी राख-इनको नरावर-वरावर लेकर पानी मिलाकर एकदिल कर लेना चाहिये। इससे भी अनेक स्थलोंमें मुद्राका काम लेते हैं। कि किस्ट्रिक किस्ट्रिक

# कज्जली तैयार करना।

शोधी हुई गन्धक श्रीर शोधे हुए पारेको खरलमें ढालकर खूब 'श्राि' ना-श्राहिस्ता खरल करो, जिससे पारा उछलने न पाने। जब 'घुटते-घुंटते पारा श्रीर गन्धक एक हो जायँ, रङ्गत काजलकी तरह स्याह हो जाय, पारेकी चमक बिल्कुल जाती रहे; तब समम लो कि 'कज्जली तैयार हो गई।

नोट —िकसी श्रीपधिमें श्रगर कजली बनानेकी बात नहीं लिखी हो, किन्तु 'पारा श्रीर गन्धक श्रलग-श्रलग लिखे हों, तो वहीं भी उपरोक्त रीतिसे कजली बनाकर श्रीर पीले द्वाएँ मिलाकर श्रीपधि तथ्यार करनी चाहिये।

## कपरौटी।

्रिं ्. मिट्टीमें ल्हेस-ल्हेसकर कपड़ेको हाँड़ी, शीशी या सराईपर चढ़ातें हैं, इसीको कपरमिट्टी या कपरौटी कहते हैं।

#### सम्पुट ।

दो मिट्टीकी सराइयों या सकोरोंके बीचमें दवा रखकर, पीछे मुद्रासे बन्द कर देते हैं। इसीको "शराव-सम्पुट" कहते हैं। शराव "और सकोरा एक ही चीचके दो नाम हैं। इसी तरह दो हाँड़ियोंके बीचमें पकाई जानेवाली दवा रखकर उनके मुँह मिलाकर, मुद्रासे बन्द कर देते हैं। इसको "हिएडका-सम्पुट" कहते हैं।

## भूधरयंत्र ।

्रं एक गड्ढा खोद लो। उसमें एक हाँड़ी ऊपरको मुँह किये रखकर, उसमें पानी भर दो। दूसरी हाँड़ीके भीतर दवाको ल्हेस दो श्रौर उसे श्रींधी करके गड्देमें रखी हुई हाँड़ीपर श्रींधी इस तरह रक्खों कि, दोनोंके मुँह मिल लायँ। पीछे दोनों हाँड़ियोंकी दर्जों या सन्धियोंको मुल्तानी मिट्टी या श्रीर किसी चीजसे ऐसा बन्द कर दो कि, दर्ज न उखड़ने पावे श्रीर घुश्राँ प्रमृति न निकलने पावें। पीछे अपरिवाली हाँड़िके अपर श्रागके श्रङ्कार रख दो। इस तरह तपत लगनेसे अपरवाली हाँड़ीकी लिहसी हुई दवा नीचेवाली जल भरी हाँड़ीमें गिर जायगी। पारेका श्रधःपतन या नीचे गिरानेकी क्रिया इसी तरह की जाती है।

## विद्याधर-यंत्र।

एक हाँड़ीमें पारा रखकर, उसे ऊपर मुख किये रक्खो। उस हाँड़ीके ऊपर दूसरी हाँड़ी भी उसी तरह ऊपर मुँह करके रखो। ऊपरकी हाँड़ीमें पानी भर दो। दोनों हाँड़ियोंकी दर्जों या सिन्ध-स्थलोंको मिट्टीसे या किसी उत्तम मुद्रासे बन्द कर दो। पीके द्वीनों हाँड़ियोंको चूल्हेपर चढ़ा दो। जब ऊपरवाली हाँड़ीका पानी गरम हो जाय, उसे निकालकर शीतल जल भर दो। इस तरह करनेसे नीचेवाली हाँड़ीमें रक्खा हुआ पारा ऊपरवाली हाँड़ीके पेंदेमें जा लगेगा। वही पारा काममें लाने योग्य होता है। जब पाक हो जाय, हाँड़ी ठएडी हो जाय, तब धीरेसे हाँड़ियोंको चूल्हेसे उतार और खोलकर पेंदीका पारा ले लेना चाहिये। यही पारेकी उद्धे-पातन या ऊपर गिरानेकी किया है। इस यन्त्रको "विद्याधर-यन्त्र" कहते हैं।

नोट-पारेका टर्स्पातन इमरूयन्त्रसे भी होता है। विधाघर और इसरू-यन्त्र प्रायः एक ही काममें आते हैं।

#### हमरू-यन्त्र।

दो मजबूत हाँड़ियाँ ऐसी लाओ, जो समान हों और जिनके मुँ भिल जायँ। दोनों हाँडियोंके मुखोंको चिकने पत्थरपर पानी . डालकर धीरे-धीरे घिस लो। पीछे दोनों हाँडियोंपर ४ कपरौटी करके सुखा लो; इसमें हाँड़ियोंके फटनेका डर न रहेगा। पीछे एक हाँड़ीमें पारा या सिंगरफ प्रमृति पदार्थ रखकर, दूसरी खाली हाँड़ी उसके ऊपर इस तरह श्रोंधी रखो, जिससे मुँह मिल जाय। पीछे दोनों हाँड़ियोंके मुखोंको मजबूत मुद्रासे बन्द कर दो, जिससे पारा प्रभृति निकलकर न जा सकें। इसके बाद दोनोंके किनारे तारोंसे कसकर ऊपरसे कपड़े और मुलतानी मिट्टीकी ४।४ तह लगा दो और पीछे धूपमें सुखा लो और सूख जानेपर त्रागपर चढ़ा दो। ऊपरव्यक्तीपर शीतल जलकी धारा इस तरह देते रही कि, अपरकी हाँद्रिनारम न होने पावे और पानी भी चूल्हेमें न जाने पावे, बाहरकी श्रोर बहकर गिरता रहे। श्रगर सुखसे पार पड़ना चाहो, तो अपरकी श्रोंधी हाँड़ीपर रेजीके कपड़ोंकी २०।२४ तह करके और उसे पानीमें तर करके रख दो। जब कपड़ा आगकी तपतसे सूख जाय या सूखनेपर ष्यावे, तमी उसे धीरे-धीरे जल-धारासे तर करते रहो। अगर पारेको शीतल जगह न मिलेगी, तो वह इधर-उधर भागा-भागा फिरेगा । शीतल जगह मिलनेसे वह वहीं आकर लगता रहेगा श्रीर उसमें गुण भी उत्तम रहेगा। इस तरह पाँच घरटों तक श्राग लगाने श्रीर कपड़ा तर करते रहनेसे पारा उड़कर अपरकी हाँड़ीमें लग जायगा। यही "दमरू-यन्त्र" है।

नोट—चूल्हेमें आग इस तरह जगानी चाहिये कि हीं हियों के जोड़ों पर की हुई सुद्रा और कपरोटीको जता न दे, जिससे राह पाकर पारा बाहर निकत्त जाय। इस ख़तरेसे बचनेके जिये भट्टीपर एक गोल छेदवाला ऐसा तवा रखना चाहिये, जिससे बँधी आग जगे और उसकी जपट कपरोटी और हीं दियोंकी सुखसुद्रा तक न पहुँच सके ! यह बात चिम्न देखनेसे अच्छी तरह समक्तमं मा जायगी । शिंगरफसं पारा निकालनेके लिये अथवा पारेका उद्ध पातन करनेके लिए विद्यावर-यन्त्रकी प्रपेक्षा उमस्यन्त्रसे सुभीतेसे काम होता है ! और वातों में होशियारीसे काम सेनेके सिवा, माग लगानेके लिये भट्टी और चूक्हेका काम होणियारीसे करनेसे सब काम सुखसे हो बाते हैं । जिन कोगोंको पारेके शोधनमें देखें पातन और आधापातन और तिर्यंक्षणतन प्रमृति कियाओं में सम्सट सान पदे, उन्हें शिंगरफसे पारा निकाल लेना चाहिये । शिंगरफसे निकाले हुए पारेको भीर शुद्ध करनेकी ज़रूरत नहीं रहती । यह सब कामों में जिया जा सकता है ! हिंगलुके पारेको ३ वपटे तक नीवृके रसमें घोंटकर घो को और फिर मोटे कपड़ेमें होकर निकाल जो । अब इसे सब कामों जे सकते हो ।

## दोला यंत्र।

जिस चीजको दोलायन्त्रसे पकाना हो, उसे पहले भोजपत्रमें वाँघो; इसके बाद कपढ़ेकी चार तह करके उसमें भोजपत्रमें वँघी चीज रखकर, उसकी पोटली-सी वनाकर इस पोटलीको महीन डोरीसे बाँध देना चाहिये। पीछे एक हाँड़ीमें निर्दिष्ट पतले पदार्थ जैसे—नीमूत्र, काँजी प्रमृति अथवा स्खे पदार्थ जैसे नमक,—इनको भर देना चाहिये। हाँड़ीमें जो चीज भरी जाय वह आधी हाँड़ीमें भरी जानी चाहिये। आधी हाँड़ी खाली रहनी चाहिये। पीछे हाँड़ीके मुँहपर एक लम्बी लकड़ी श्राड़ी रख देनी चाहिये श्रीर उसमें उस पोटलीकी रस्सीका एक सिरा वाँघकर पोटली हाँड़ीके वीचमें मूलेकी तरह लटका देनी चाहिये; पीछे हाँड़ीको चूल्हेपर रखकर, मन्दी-मन्दी समान आग लगानी चाहिये; तेज आगसे भीतरके पतले पदार्थ गोमूत्र वरौरहके चफनकर बाहर आनेका और निकलकर वह जानेका खटका रहता है। पोटली हाँड़ीमें भरे गीले या सूखे पदार्थोंसे अलग न रहे, इसका भी खयांल रखना चाहिये; क्योंकि पोटलीके उन पदार्थोंसे अलग यानी ऊँची रहनेसे पूरी आग नहीं लगेगी और उन पदार्थों के गुण पोटलीकी द्वामें न आवेंगे और तलीमें जा लगनेसे पारा उड़

जायगा। इसे "दोलायन्त्र" कहते हैं; क्योंकि इसमें पोटली दोले या भूलेकी तरह भूलती रहती है। अनेक पदार्थों को स्वित्र या सिद्ध करनेके काममें यह यन्त्र लाया जाता है। मैनसिल, कौड़ी तथा जमाला गिटेके बीज वरीरह इसी यन्त्रसे शोधे जाते हैं। इस दोला-यन्त्रकों "स्वेदन-यन्त्र" भी कहते हैं।

#### बालुका-यन्त्र।

एक काले काँचकी मोटी वोतल लाओ। उसपर तीन बार कपड़मिट्टी करो और सुखा लो। पीछे उसमें कजली प्रभृति भर दो। इसके
वाद एक ऐसी हाँड़ी लो, जो बोतलके गले तक ऊँची हो। उसमें
वोतलको रख दो और उसके चारों ओर बालू भर दो। बालू बोतलके
गले तक रहनी चाहिये। बोतल जमानेसे पहले, हाँड़ीके पैंदेमें छोटी
छँगुल्लि: इतना बड़ा छेद कर देना चाहिये। उस छेदपर बोतल
इस तरह रखनी चाहिये, जिससे बालू न निकल सके। बहुतसे लोग
छेदसे बालू न निकलने देनेके लिये अञ्चकके पत्र छेदपर जमाकर पीछे
वोतल रखते हैं। यह तरकीब सबसे अच्छी है। इससे बोतलको ठीक
आग लगती है। इस तरह हाँड़ीमें बोतल जमाकर और गले तक बालू
भरकर, हाँड़ीको चूल्हेपर चढ़ा देते हैं। इस यन्त्रको "बालुका-यन्त्र"
कहते हैं। इस यन्त्रकी सहायतासे "रस सिन्दूर", "मकरण्वज" और
"चन्द्रोदय" आदि रस तैयार किये जाते हैं।

#### पाताल-यन्त्र।

Ż.

एक हाथ गहरा गड्डा खोदो। उसमें एक हाँड़ी जमाओ। हाँड़ीका है. उपरकी ओर रक्खो। पीक्षे एक और हाँड़ी लो। उसीमें जिस या जिन दवाओंका तेल वरोरह निकालना हो भर दो और उसके मुखपर एक ऐसा ढकना लगा हो, जिसके वीचमें एक छेद हो। हेदवाले ढकने और हाँईकी सिन्धको वन्द कर हो। पीछे इस ढकने समेत हाँईका मुँह गड्देमें रखी हुई हाँईसि मिलाकर, मिट्टीसे या छोर किसी मुद्रासे जो उचित जैंचे वन्द कर हो। पीछे मिट्टी या कार्ल्स गड्देको भर हो और अभरवाली हाँई। पर खाग जलाओ। आंगकी तपतसे अपरवाली हाँई। में रक्खी हुई दवा नीचेवाली हाँई। में, उस छेदमें होकर, तप-तपकर गिर जायगी। जब आग ठएडी हो जाय तब गड्देसे हाँईको निकालकर गिरी हुई दवाको निकाल लो। इसीको "पाताल-यनत्र" कहते हैं।

# वालुका-गर्भ पाताल-यन्त्र ।

वाजारसे आतिशी शीशी ले आओ। इन शीशियों में यह खूबी है कि, यह तेज आगसे भी नहीं तड़कतीं। जिन चीजोंका तेल निक्रू जुज़ा हो, उन्हें कूट-पीसकर आतिशी शीशीमें भर दो। पीछे लोहें के वारीक तारोंको हाथसे दवा-द्वाकर एक गोली-सी बना लो। तारोंकी गोली ऐसी होनी चाहिये, जो शीशीके मुँहमें कामकी तरह घुस सके। उसमें इतनी साँस भी रहनी चाहिये, जिसमें होकर स्त्रयं शीशीकी दवा तो न निकल सके, किन्तु तेल टपक सके। शीशीमें द्वा भरकर और तारोंकी गोली मुँहमें रखकर, शीशीपर तीन-चार कपरोटी करके शीशीको सुखा लेना चाहिये।

कुम्हारके यहाँसे एक हेढ़ हाथ चोड़ी झीर खासी गहरी नाँद ले आनी चाहिये। उसके पैंदेमें कीलसे धीरे-श्रीरे एक ऐसा छेद करना चाहिये, जिसमें द्वा भरी हुई आतिशी शीशीका मुँह मात्र घुस जाय और साँस न रहे। सतलव यह है कि, इस छेदमें शीशीका मुँह के ठीक वैठे। उस शीशी समेत नाँदको एक अँगरेजी चूल्हेपर या मामूली ई टोंके चूल्हेपर रख दो। शीशीके मुँहके नीचे एक चीनी या काँचका प्याला रख दो अथवा नाँदवाली शीशीके मुँहसे मुँह मिलाकर दूसरी शीशास्त्रुल्हेमें रख दो।

जपरकी तरफ नाँदमें, शीशीके पैंदे तक, बाल् भर दो श्रीर एस बाल्एर श्रारने कण्डे जला दो। श्रागकी तपतसे तेल टपक-टपककर नीचेके रक्खे हुए वर्तनमें गिर जायगा। श्राग बहुत तेज न लगानी चाहिये। बहुत तेज श्रागसे तेलके जल जानेका भय है। हमने इस विधिसे नामदींके तिले प्रभृति श्रनेक बार निकाले हैं।

"रसायनसार" के लेखक स्वर्गीय परिष्ठतवर श्यामसुन्दर आचार्य वैश्य अपनी पुस्तकमें लिखते हैं -शीशीको औंधी करके उसका मुख नाँदके भें दें घुसा दो श्रीर शीशीको इतनी बड़ी नलीसे ढक दो, जिसेंसे शीशी और नलीके बीचमें चारों ओर तीन अंगुल जगह रहे। इस शीशी और नलीके बीचकी खाली जगहमें दाव-दावकर बाल भर दो; जिससे शीशी बाल्के अन्दर ढँकी रहे। नली इतनी ऊँची होनी चाहिये, जो शीशीसे चार श्रंगुल ऊँची छठी रहे। इस यन्त्रको बढ़े लोहेके चूल्हेपर रक्खो या तीन-तीन नम्बरी ईंटोंको तीन तरफ रख-कर उनपर रख दो। नाँद श्रीर शीशीपर ढकी हुई नलीके बीचमें जो जगह हो, उसमें कण्डे रखकर आग लगा दो। यन्त्रके नीचे, शीशीके मुँ हके ठीक सामने काँच, पत्थर या चीनी प्रभृतिका प्याला रख दो। . इस तरह करनेसे तेल टपक जायगा। इस यन्त्रसे तेल श्रासानीसे निकल श्राता है; शीशी वरारह फूटनेका भी भय नहीं रहता। धूश्राँ कम हो जानेपर, जनरसे एक छेदवाली लोहेकी नाँद ढक देनेकी बात ि. ने लिखते हैं। उन्होंने इस यन्त्रकी बड़ी तारीफ की है; इसीलिये इमने इसे यहाँ लिख दिया है।

# तेल निकालनेकी सहज तरकीव।

एक चीनी या लोहे प्रभृतिके कटोरेके मुँ हपर पतला मज़ा-सा कपड़ा मज़बूतीसे बाँध दो । उस कपड़ेपर लोंग प्रभृतिको, किनका तेल तिकालना हो, कूटकर फैला दो। कटोरेके किनारोंपर सफ़ेट अञ्चकके टुकड़े जमा दो और उनपर एक थाली रख दो। उस थालीमें लकड़ीके कोयले सिलगाकर रख दो। अगर कोयले चुमने लगें, तो पंखा करते रहो। इस तरह करनेसे, एक चयटेमें तेल निकलकर कपड़ेमें होकर कटोरेमें जा गिरेगा। एक घयटे वाद धीरेसे थालीको उठा लो और पीछे होशियारीसे अञ्चकके टुकड़ों और कपड़ेको. हटा लो।

इस तरह बहुत जल्दी तेल निकल आता है; पर आधा माल हाथ आता है और आधा रह जाता है। इस उपायसे उन्हीं चीजोंक्द्र तेलें निकलता है, जिनमें तेलका अंश अधिक होता है। जैसे लोंग, बादाम वरोरह।

## तिर्यंकपातन-यन्त्र।

दो लम्बी-लम्बी हाँड़ी लाकर, एकमें पारा और एकमें पानी सर-कर दोनों हाँड़ियोंका मुँह टेढ़ा करके मिला दो । एक हाँड़ीको चूल्हेपर रखो और दूसरीको चौकीपर रक्खो, ताकि दोनोंकी ऊँचाई समान हो जाय । पीले दोनों हाँड़ियोंमें ऐसा रास्ता रक्खो, कि एककी बीज दूसरीमें जा सके और बाहरकी तरफसे ऐसा बन्द कर दो, कि साँस जरा भी न रहे। पारेबाली हाँड़ीके नीचे आग लगाओ। आग लगते ही पारा उड़-उड़कर पानीवाली हाँड़ीमें जाने लगेगा। हैं एक घड़ेमें पारा श्रीर हूसरे घड़ेमें पानी भरकर, दोनों घड़ोंपर ढकने रखकर, उनकी दराजोंको सख्त मुद्राश्रोंसे बन्द कर दो श्रीर ऊपरसे खूब कपड़िमट्टी कर दो। पीछे दोनों घड़ोंके गलेमें दो छेद कर्म, एक बाँसकी नलीके दोनों सिरे दोनों घड़ोंके गलेके छेदोंमें घुसा दो। सिन्धयों या दराजोंमें मिट्टी प्रभृति लगाकर बन्द कर दो। पीछे पारेवाली हाँड़ीके नीचे श्राग जलाश्रो; बाँसकी नलीकी राहसे पारा उड़-उड़कर पानीके घड़ेमें चला जायगा।

नोट-पारा उद्ध पातन, श्रधःपातन श्रीर तिर्थंकपातन-इन तीनों तरहसे पातन करनेसे श्रद्ध होता है। पारेका उद्ध पातन विद्याधर-यन्त्र या समस्-यन्त्रसे होता है, श्रधःपातन सूधरयन्त्रसे श्रीर तिर्थंकपातन तिर्थंकपातन-यन्त्रसे होता है। दोसायन्त्रसे पारा स्वेदित होता है।

#### बक्यन्त्र ।

वकयन्त्रको नलीयन्त्र या भभका कहते हैं। भभकेके नामसे साधारण लोग भी इसे जानते हैं। जिस चीजका अर्ज निकालना होता है, इसीसे निकाला जाता है। यह यन्त्र मिट्टीका भी हो सकता है, किन्तु टूटनेके भयसे लोग इसको आजकल ताम्बेका ही बनवा लेते हैं। शहरोंमें ये यन्त्र कसेरोंकी दूकानोंपर बने बनाये भी मिलते हैं।

जितने बढ़े यन्त्रकी जरूरत हो, उतना बढ़ा बनवाकर भीतर क़लई करा लो। इसके अपरका ढकना ऐसा होता है, जिसमें दो श्रोंधे-सीधे कटोरे जढ़े रहते हैं। इन दोनोंके मेलसे ही एक ढकना बनता है। ढकनेके नीचेके हिस्सेमें श्रीर अपरके हिस्सेमें श्रामने-सामने दो निलयाँ हाथ-हाथ-भरकी या कम-जियादा लम्बी लगी रहती हैं। एक नली तो नीचेके कटोरेमें, यानी ढकनेके नीचेके हिस्सेमें गिरी रहती हैं। इसकी श्रीर भमकेके द्वावाले बर्तनकी

राह एक होती है। आग लगनेसे जो भाफके अवलरे उठते हैं, वह इसी नलीकी राहसे नलीसे लगी हुई बोवल या वर्तनमें जाते हैं। वृसरी नली जो डक्टनके अपरी हिस्तेमें होती है, उसका दवावाले वर्तनसे कोई सन्वन्य नहीं होता। वह एक दूसरे खाली वर्तनसे किली रहती है। अपरके कटोरेमें शीवल जल भय जाता है। जब यह जल गरम हो जाता है, तब इस नलीके गुँहमें लगा हुआ कपड़ा हटा लेवे हैं और गरम पानी खाली टबमें जा गिरता है। इसके बाद नलीकी मोरीकी राहमें फिर कपड़ा हूँ सकर शीवल जल मर देते हैं। इस तरह जब-जब अगरके डकनेका मरा हुआ पानी गरम हो जाता है, उसी नलीको खोलकर निकाल दिया जाता है। इस शीवल जलकी वजहसे ही माफ पानीके रूपमें हो-होकर, अपनी नली द्वारा, बोवल या वर्तनमें जा-जाकर गिरती है। अगर अपरके डकनेका गरम जल न बदला लाय तो अर्क न निकले।

अगर भमकेमें ३२ सेर पानी समाता हो, तो उसका चौर्याहिन आठ सेर जल मभकेनें भरना चाहिये और जलसे चौर्याई दो सेर दवा डालनी चाहिये। पीछे डकना लगाकर उसे मुस्तानी मिट्टीसे वन्द कर देना चाहिये। आग लगनेसे भमकेसे भाफ उड़कर ऊँची जायगी और वह डकनके शीतल सलसे सर्दी पाकर, पानीके रूपमें अपनी नलीमें होकर, नलीसे लगे हुए वर्तनमें गिरती जायगी। आग समान और मन्दी लगानी चाहिये तथा डकनेका गरम जल वारम्बार निकाल-कर उसकी जगह शीतल जल मर देना चाहिये।

तिस द्वाका अर्क वनाना हो, उसे २४ वर्ट तक तिगुने या चौगुने जलमें क्रज़ईदार या चीनीके वर्तनमें मिगो रखना चाहिये। पीछे उसी पानी और द्वाको ममकेमें डालकर अर्क तींच लेना चाहिये। जितनी द्वा हो, उतना ही अर्क निकाला जाय, तो वह अर्क अञ्चल दर्जेका होता है। सुदर्शन अर्क या गुड़् च्यादि अर्क प्रमृति (देखो पृष्ठ १४८-१४२) इसी तरह निक अर्फ़ निकालनेसे काढ़ा श्रौटाने वरौरहकी दिक्कत श्रौर श्रक्तका जायका भी उतना बुरा नहीं होता।

वतना बुरा नहीं होता। 🖊 🎉 🞉

## काँजी बनानेकी विधि।

एक सेर राई, दो सेर सेंधानमक, कुल्थीका काढ़ा चार सेर, इसे दो सेर चाँचलोंका पकाया हुआ भात और माँड, आधसेर पिसी हल्दी, आधसेर वाँसके पत्ते, पावसर सोंठ, पावसर सफेद जीरा और दस तोले हींग,—इन सवमेंसे कूटने लायक चीजोंको कूटकर और शेषको यों ही एक मिट्टीके बड़े घड़ेमें भर दो। इन चीजोंको घड़ेमें भरनेसे पहले, घड़ेको सरसोंके तेलसे पोत दो। पीछे इस घड़ेमें बीस सेर पानी भर दो। यदि पानी कम जान पड़े, तो और मिला दो। शेषमें सबको चेला दो। पीछे आधसेर उड़दकी पिट्टीके बड़े, सरसोंके तेलमें पका को पड़ेमें डाल दो और ढक दो। इस तरह जाड़ेमें सात दिनमें और गरमीमें चार दिनमें ही काँजी तैयार हो जाती है। जब किसी धातुके शोधनेके लिये काँजी लेनी हो, कपड़ेमें झानकर ले लो।

# हिंगछुसे पारा निकालनेकी विधि।

एक सेर हिङ्गल्को, नीबूके रसमें, एक पहर तक खरत करके धूपमें सुखा लो। अगर धूप न हो, तो मट्टीके पास रखकर सुखा लो। पीछे उसे एक हाँड़ीमें रक्खो। उस हाँड़ीके ऊपर दूसरी हाँड़ी श्रोंधी रक्खो। दोनों हाँड़ियोंके मुँह पहले पानीसे घिसकर समान कर लो; ताकि सिन्धयाँ एकदम मिल जायँ। साथ ही दोनों हाँड़ियोंपर तीन-तीन

<sup>#</sup> दो सेर कुरुथीको सोलह सेर जलमें पकाश्रो; जब चार सेर जल रह जाय उतार लो श्रीर वस्त्रमें छानकर पानीको घढ़ेमें डाल दो।

राह एक होर्त्रके घूपमें सुखा लो। हाँ दियों के मुँह मिलाकर, उनपर इसी नल मिट्टी या चिकनी मिट्टी और बाल्से मुद्रा दे दो। इसके बाद दूसरी चार कपरौटी करके सुखा लो। पीछे चूल्हे पर रखकर आग ब्रांगाओ। अपरवाली हाँ दे पर रे जीका कपड़ा २०१२ ४ तह करके और पानीमें तर करके रख दो। जब-जब कपड़ा सूखे, उसे शीतल जलसे तर करते रही। इस तरह पहले पृष्ठ ४३३ में लिखी हुई डमरू-यन्त्रकी विधिसे काम करनेसे, हिंगल्का पारा अपरवाली हाँ दिंगे पेंदेमें लग जायगा। उसे आग शीतल होनेपर, धीरेसे हाँ दी उतारकर निकाल लो। जिनसे पारे शोधनेकी खटखट न हो, वे इसी तरह हिंगल्से पारा निकाल लें। हिंगल्का पारा अत्यन्त शुद्ध होता है। उसे फिर शोधनेकी चरुत नहीं। वह इसी तरह काममें लाया जा सकता है। सिर्फ इतना काम जरूर कर लो। पारेको खरलमें डाल, अपरसे नी बुओं का रस डाल ६ घटटे खरल करो। फिर जलसे खूब धोकर जल निकाल लो और पारेको सुखा लो। फिर उसे चौतहे के किंग्रें हो कर निकाल लो।

# अनेक द्रव्योंके शोधनेकी विधि।

#### सुहागा शोधना।

आगपर रखकर खील कर लेनेसे ही सुहागा शुद्ध हो जाता है।

#### भिलावा शोघना।

भिलावे वही लेने चाहियें, जो पानीमें हूव जायें। मिलावे ईंटके चूर्णके साथ घिसनेसे शुद्ध हो जाते हैं।

## घतूरेके बीज शोधना।

धत्रेके वीजोंको कूटकर, १२ घएटों तक गोमूत्रमें भिगो रखो। प्रस तरह वे शुद्ध हो लायँगे।

#### श्रकीम शोधना।

अफीम अद्रखंके रसकी बारह भावना देनेसे शुद्ध हो जाती है।

### कुचला शोधना।

धीमें भून लेनेसे कुचला शुद्ध हो जाता है।

### हींग शोघना।

लोहेकी कड़ाहीमें थोड़ा-सा घी डालकर गरम करो, पीछे उसमें हींगको डालकर चलाते रहो; जब हींगका रङ्ग लाल हो जाय, समम लो कि हींग शुद्ध हो गई।

### नौसादर शोधना ।

एक हाँड़ीमें चूनेका पानी भरकर, उसपर एक आड़ी लकड़ी रख, एक पोटलीमें नौसादर बाँधकर, उसी लकड़ीसे हाँड़ीमें लटका दो और दोलायन्त्रकी विधिसे पकाओ; नौसादर शुद्ध हो जायगी।

#### खपरिया शोधना।

एक हाँड़ीमें गोमूत्र भरकर, उसपर आड़ी लकड़ी रखकर उस लकड़ीसे खपरियाकी पोटली हाँड़ीके भीतर मुलाकर, दोलायन्त्रकी विधिसे सात दिन तक औटानी चाहिये। गोमूत्र रोज बदल देना चाहिये। इस तरह करनेसे खपरिया शुद्ध हो जाता है। ''स्वर्ण वसन्त-मालती" में इसकी जरूरत पड़ती है।

## हिंगलु शोधना ।

हिङ्गल्का चूर्ण नीबूके रसमें श्रीर भेड़के दूधमें सात-सात भावना देनेसे शुद्ध हो जाता है।

### गेरुमिद्दी शोधना ।

गायके दूधमें धिसनेसे या गायके धीमें भूतनेसे गेरू शुद्ध हो जाता है।

## हरताल शोधनेकी विधि।

पहले सफेद कुन्हड़ेके रसमें, फिर चूनेके पानीमें और इसके वाद तेलमें एक-एक बार हरतालको, दोलायन्त्रकी विधिसे औटाओं, तब हरताल शुद्ध हो जायगी।

धरापत्र हरताल सात दिन तक चूनेके पानीकी भावना देनेसे शुद्ध हो जाती है।

या हरतालका चूर्ण करके, एक पहर तक दोलायंत्रसे काँजीमें प्राथमें इसके बाद एक पहर तक पेठेके रसमें पकाष्मो, इसके बाद एक पहर तक पेठेके रसमें पकाष्मो, इसके बाद एक पहर तक तिलीके तेलमें पचाष्मो और शेषमें एक पहर तक पिताल कि जिम्में पक पहर तक पचानेसे हरताल शुद्ध होती है।

#### गोदन्ती हरताल शोधना ।

गोदन्ती इरताल गोमूत्रमें दो पहर तक पकानेसे शुद्ध हो जाती हैं।

#### फिटकरी शोघना।

तवेपर या आगर्से फुला लेनेसे फिटकरी शुद्ध हो जाती हैं।

#### जमालगोटा शोधना।

जमालगोटके बीजोंको ३ दिन तक भैंसके गोबरमें द्वा दो । दिनके बाद कड़ाहीमें डालकर, अपरसे गोमूत्र सरकर दोपहर तक

पकाओं। इसके बाद उनको धूपमें सुखाकर, हाथसे मलकर, छिलके उतार दो। पीछे उनकी मींगियोंको गायके दूधमें चार घरटे तक पकाओ। इसके बाद उनको चीरकर, उनकी जीभी निकाल दो। इसके मींगियों उन्हें नीबूके रसमें घोटकर, कोरी नाँदपर लीप दो। उनका तेल नाँद सोख ले और वे घूल जैसे हो जायँ, तब नाँदसे उतारकर, फिर नीबूके रसमें घोटो और दूसरी कोरी नाँदपर लीप दो। फिर उस धूल-सीको नाँदसे उतारकर, फिर नीबूके रसमें घोटो और तीसरी बार तीसरी नाँदपर लीप दो। इस बार सब चिकनाई निकल जायगी। इससे जो दवा बनाओंगे, परमोत्तम बनेगी।

नोट-बीजोंको चीरकर, उनकी जीम अवश्य निकाल देनी चाहिये, क्योंकि उनमें बहुत ज़हर होता है।

# ,जमालगोटेके बाज शोघनेकी दूसरी विधि।

जमालगोटेके बीज शोधने हों, तो बीजोंको चीरकर उनके बीचकी पत्ती-सी निकाल ढालो। पीछे एक हाँड़ीमें दूध भरकर उसपर आड़ी लकड़ी रखकर, उसे आगपर चढ़ा दो। बीजोंको पोटलीमें बाँधकर, ढोरी लगाकर, एक सिरा ढोरीका हाँड़ीपर आड़ी रक्खी लकड़ीसे बाँध हो। पोटलीको हाँड़ीके बीचमें लटकने दो और आग लगाते रहो। इस तरह दोलायन्त्रकी विधिसे जमालगोटेके बीज शुद्ध हो जायँगे।

## गंघक शोधना।

एक मिट्टीके बर्तनपर बहुत महीन कपड़ा बाँघ दो। पहले उसमें: दूध या दूध-पानी भर दो; पीछे कलछीमें घी भरकर गरम करो: श्रीर उस घीके बराबर गन्धकका पिसा चूर्ण कलछीमें डालकर श्रागपर तपाश्री। जब गन्धक पानी-सी हो जाय, कलछीको दूधके बर्तनमें उलट दो। भीतर साफ्र गन्धकके डले हो जायँगे।

#### सींगिया और बच्छनाभ विष शोधना।

वत्सनाम विषके पत्ते सम्हाल्के पत्तों जैसे होते हैं। इसका आकार वछड़ेकी नामि-जैसा होता है। इसके पास और वृत्त नहीं लगुद्धे-। अगर इसे शोधना हो, तो इसे ३ दिन तक गो-मूत्रमें रक्खो। रोज-रोज मूत्र वदलते रहो। ३ दिन वाद गो-मूत्रसे निकालकर, लाल राईके तेलसे भीगे हुए कपड़ेमें रक्खो। इस तरह यह विष शुद्ध हो जाता है। शुद्ध करनेसे इसका जोर कम हो जाता है। दवाओं में इसे शोधकर ही डालना उचित है। यह विष प्राय-नाशक है, पर तरकी वके साथ खाया जाय, तो जीवन-दाता, रसायन, थोगवाही, वात और कफको जीवनेवाला तथां सिश्रपात-नाशक है।

सींगिया विष और वच्छनाम विषके शोधनेकी एक ही विधि है।

#### मैनसिल शोधना।



मैनसिलको शोधना हो, तो एक घड़ेमें वकरीका दूध भरो और उसपर आड़ी लकड़ी रक्लो। मैनसिलको पोटलीमें बाँधकर, लकड़ीमें पोटलीको लटका हो। पोटली दूधमें लटकती रहे। नीचे चूल्हेंमें आग जलाओ उसपर हाँड़ी रख हो। ३ दिन इस तरह आग लगाते रहो; चौधे दिन मैनसिलको निकाल खरलमें डाल, अपरसे वकरीका पित्ता इतना भरो कि दूव नाय; फिर खरल करो। जब सूख जाय, फिर पित्तमें डुवा हो और खरल करो। इस तरह ७ वार करो, तब मैनसिल शुद्ध होगा।

## कौड़ी प्रमृति शोधना।

कौड़ीको शोधना हो तो हाँड़ीमें काँजी भर, मुखपर लकड़ी रख, रि उससे कौड़ीकी पोटली लटका दो। एक पहर तक हाँड़ीके नीचे आग दो; कोड़ी शुद्ध हो जायगी। पीछे उसे मिट्टीके वर्तनमें रखकर आगमें जलाओ; भस्म हो जायगी। कौड़ी, सुदासंग, गेरू, शङ्क, कशीस, सुहागा और काला सुर्मा, नीबूके रसमें, उसी तरह हाँड़ीमें पोटली लंटक तर दोलायन्त्रकी विधिसे पकानेसे भी शुद्ध होते हैं।

# शंख आदिका शोधना।

पाँच सेर गोमूत्र, एक सेर सेंधानोन और आधपाव नीबूका रस—ं इनको एक हाँड़ीमें भरकर, उसमें एक सेर शंख या सीप आदि रखकर, दो पहर तक तेज आग दो, पीछे उनको निकालकर धो लो। यह दूसरी विधि है।

नोट—इनकी भस्म करनी हो, तो इन्हें मिट्टीके बासनमें रखकर आगसे जला जो; यस यही भस्म है। शंख चाँदीके समान सफेद और भारी जेना चाहिये. ीप मोतीकी जेनी चाहिये, कौड़ी पीले रंगकी बेनी चाहिये, जिसमें पीठेंपर गाँठ हो तथा नीचे ऊपर बारह-बारह दाँत हों और तोजर्में ६ माशे हो।

## समन्दर-फेन शोधना।

समन्दरफेन काग्रजी नीबूके रसमें पीसनेसे शुद्ध हो जाता है।

## पारा शोधना ।

राई श्रीर लहसनको खूब पीसकर सुनारकी-सी मूस बना लो। चस मूसमें जितना पारा शोधना हो भरकर, उसके ऊपर भोजपत्र लपेटकर श्रीर ऊपरसे तीन तह कपड़ेकी लपेटकर, पोटली बाँध लो। पीछे एक हाँड़ीमें काँजी भरकर, उस हाँड़ीके सुँहपर लकड़ी रखकर, पोटलीको डोरीसे बाँधकर, उसका एक छोर उस लकड़ीसे बाँध दो श्रीर ोटलीको हाँड़ीके भीतर श्रधबीचमें लटका दो। चूल्हेमें श्राग जलाकर, उसपर हाँड़ी रख दो। तीन दिन तक चूल्हेमें आग लगाते रहो; इस तरह करनेसे पारा स्वेदित होगा। इस यन्त्रको "दोलायन्त्र" कहते हैं।

तीन दिन वाद पारेको मूसमेंसे निकालकर खरलमें डालकर एक दिन घीग्वारके रसमें खरल करो, इसी तरह एक दिन चीतेक रसमें, एक दिन काँगनीके रसमें और शेपमें एक दिन त्रिफलेके काढ़ेमें खरल करो। खरल किये पारेको काँजीसे ऐसा घो डालो कि, उसमें पहली दवाओंका अंश न रहे।

जब धोनेसे पारा साफ हो जाय, तब पारेसे आधा संधानोन लेकर, दोनोंको खरलमें डालकर, नीवृका रस दे-देकर एक दिन-भर खरल करो। इसके बाद राई, लहसन और नौसादर—इन तीनोंको पारेके वराबर लेकर, इनके साथ पारा मिलाकर, खरलमें डालकर, धानके तुषोंका फाढ़ा डाल-डालकर सबको खरल करो; जब खरल करते-करते सूख जाय, तब गोल-गोल टिकियाँ बना लो। उन टिक्कियोंके चारों और हींगका लेप कर दो।

इन टिकियोंको एक हाँड़ीमें रखकर, उसमें नमक सर दो। पीछे इस हाँड़ीके मुँ हपर एक दूसरी जरा वड़ी हाँड़ी उसी तरह ऊपर मुँह करके रक्खो। नीचेकी और ऊपरकी हाँड़ीकी सिन्ध कपड़-सिट्टीसे ऐसी वन्द कर दो कि, साँस न रहे; पीछे धूपमें सुखा लो। चूल्हेमें आग जला, उसपर दोनों हाँड़ी इस तरह रख दो कि, नमकवाली हाँड़ीका पैंदा आगपर रहे। ऊपरवाली हाँड़ीमें पानी मर दो। जब पानी गरम हो जाय, पानी वहल दो। अगर पानी न वदलोंगे, तो, आपकी मिहनत वर्षांद जायगी। इस तरह नीचे आग लगाते रहो और अपरकी हाँड़ीका गरम पानी निकालकर शीतल जल देते रहो। इस तरह ३ पहर आग लगानेसे, पारा उड़कर ऊपरकी हाँड़ीके पैंदेमें धीरे-धीरे हाँडियोंका जोड़ खोल लो श्रीर हलके हाथसे पैंदेमें लगा पारा निकाल लो। यह पारा परम शुद्ध श्रीर दोष रहित सब कामके लायक होगा।

## पारा शोधनेकी सहज तरकीब ।

लाल ई टका चूर्ण, रसोई-घरमें लगा हुआ घूरँ का काजल, हल्दी, उनकी राख और विना बुक्ता पत्थरका चूना, इन पाँचोंको आध-आध पाव लो और इन सबके वजनसे आधा यानी पाँच छटाँक पारा लो । सबको खरलमें डालकर जँभीरी नीवूके रसके साथ (अभावमें काग्रजी नीवू या विजोरे नीवूका रस भी ले सकते हो) तीन दिन या एक दिन खरल करो । पीछे डमक्र-यन्त्रकी विधिसे एक पहर या तीन घरटे तक आग देकर हाँड़ी उतार लो । शीतल होनेपर हाँड़ीको खोलकर पेँदीसे पा शीरेसे निकाल लो । यह पारा परम विशुद्ध होगा । मकरध्वज और चन्द्रोदयको छोड़कर यह पारा स्वर्ण-सिन्दूर, रस-सिन्दूर प्रभृति सब कामोंमें आ सकता है ।

हमरू-यन्त्रकी विधि उधर लिख चुके हैं, फिर भी ऐसे लोगोंके लिये जो पुस्तकके पन्ने उलटकर देखनेमें भी आलस्य करते हैं, यहाँ हम पूरी विधि फिर समकाये देते हैं।

दो मजबूत हाँ डियाँ कुम्हारके यहाँसे ले आओ। उनके मुखोंको चिकने पत्थरपर पानी डाल-डालकर ऐसे घिस लो, कि वे बराबर हो जायँ—ऊँ वे-नीचे न रहें। दोनों हाँ डियोंके मुँह मिलाकर देख लो, कि दराज तो नहीं रहती। जब हाँ डियोंके मुँह ठीक हो जायँ, तब उनपर तीन बार या सात बार कपड़-मिट्टी कर दो और धूपमें मुखा लो। इस तरह हाँ डियोंके फटने या फूटनेका डर न रहेगा। पीछे एक हाँड़ीमें नीबूके रस द्वारा खरल किया हुआ पारा रख दो और दूसरी

हाँड़ीको उसके अपर श्रींथी रखकर वजुमुद्राकी लुगदीसे उनकी सन्योंको यन्द कर दो। यजुमुद्राका मसाला इस वरह दर्जमें लगाश्रो कि, जरा भी सन्ध या दर्ज न रह जाय। इसके याद हाँडियोंक किनारोंको लोहेके तारोंसे कस दो श्रीर अपरसे फिर वहाँ भी कपड़िमट्टी लगां हो श्रीर सुखा लो। इस तरह पक्षा काम करनेसे पारेके उड़ जाने या हाँडियोंक फूट जानेका भय न रहेगा। जब दोनों हाँडियाँ इस तरह सूखकर तैयार हो जायँ, तब उन्हें चूल्हेपर चढ़ा दो। अपरवाली श्रींधी हाँड़ीको शीतल जलसे तर रखना परमावश्यक है; इसिलये उस हाँड़ीपर रेजीके कपड़ेकी २० या २४ तह करके श्रीर पानीमें तर करके रख दो। जब-जब कपड़ा सूखनेपर श्रावे, उसे शीतल जलसे तर करते रहो। इस तरह कपड़ा रखकर पानी डालनेसे अपरकी हाँड़ी गरम म होगी श्रीर शीतल रहनेसे नीचेकी हाँड़ीसे पारा उड़-उड़कर इस हाँड़ीमें श्रा लगेगा। इस तरह चार या पाँच घंटेमें सब पारा अपरकी हाँड़ीमें श्रा लगेगा। पिछे शीतल होनेपर, श्राहिस्ते-श्राहिस्ते खोलकर पारेड़ों निकाल लेना चाहिये।

खगर कपड़ेके वजाय कोई चतुर मनुष्य अपरकी श्रींधी हाँड़ीपर ऐसा गोल घरा बना हे, जिसमें पानी भर दिया जाय, तो छोर भी खाराम रहे; पर घेरेमें गरम पानीके निकालनेको नाली भी बनानी होगी। उस नालीका मुँह खोल देनेसे गरम पानी निकल जायगा। गरम जलके निकल जानेपर नालीके मुखमें कपड़ा हुँस देना होगा खोर शीतल जल भर देना होगा। मतलब असलमें अपरकी हाँड़ी शीतल रखनेसे हैं। बुद्धिमान आदमी इस मक्स सहके पूरा करनेको अनेक नयी-नयी तरकीवोंसे भी काम ले सकते हैं। हाँ, चूल्हे या मट्टीपर हलवाइयोंकी तरह एक वड़े छेदनाला गोल तना भी यदि रख दिया जायगा, तो आगकी लपटें हाँडियोंकी कपरीटीको न जला सकेंगी। श्री साधारण पारेको शोधनेकी यह सबसे आसान तरकीब है। असलमें तो पारा स्वेदित करने, मूर्चिछत करने, उर्द्धपातन और अधःपतन करनेसे शुद्ध होता है; पर जिनसे वह खटपट न हो, वे हरें ,ारह शुद्ध कर लें। और अगर इतना भी न हो, तो हिझल्को नीवूके रसमें या नीमके पत्तोंके रसमें ३ घएटे तक खरल करके, इसी हमल-यंत्रकी विधिसे अपरकी हाँड़ीमें चढ़ा लें। यह पारा भी शुद्ध और सब कामोंमें आ सकता है। कुछ भी तकलीफ नहीं है। हिंगल्से पारा निकालने और इस विधिसे पारा शोधनेमें कोई भेद नहीं है। केवल खरल करनेके मसालोंमें भेद है। हिंगल्स नीवूके रसमें घोटा जाता है और साधारण पारा ई टके चूर्ण वगैरह पाँचों चीजों और नीवूके रसके साथ घोटा जाता है। इसल-यंत्रकी दोनोंमें ही जरूरत पड़ती है। पारेके शोधनेकी यह तरकीव हमने स्वर्गवासी रसायनशाकी परिडतवर श्यामसुन्दर आचार्य वैश्य महाशयकी "रसायनसार" नोंनक पुस्तकसे ली है। हमल-यन्त्रकी विधिमें भी हमने उनकी विधिका सहारा लिया है; इसलिये हम उनके अत्यन्त फतज़ हैं।

# कुछ अँगरेज़ी ज्वरींका वर्णन । टाइफस फीवर ।

( सन्धिक सन्निपातज्वर )

#### निदान ।

यह ज्वर जियादातर गन्दी और जहरीजी हवासे पैदा होता है। रोगियोंके शरीरसे उनके श्वास और पसीनों द्वारा विष निकलकर दूसरोंके शरीरमें समा जाता है। इसके सिवा श्रंजीए श्रीर कमजोरी वगैरह भी इसकी उत्पत्तिके कारणोंमेंसे हैं। यह रोग छुतहा है यानी एकसे उड़कर दूसरेको जगता है। जहाँ मनुष्योंका जियादा जमाव होता है, वहाँ यह अक्सर होता है। कहते हैं, शीतलकाल और शीतल स्थानोंमें इसकी पैदायश होती है।

# पूर्वरूप।

खूत लगनेके दिनसे चारह दिन तक तो द्भूत लगनेके आसार नवर नहीं आने। इसके होनेके पहले किसी-किसीको जाड़ा-सा लगा करता है; शरीरमें आलस्य, धकान और ग्लानि-सी रहती, तिषयत नहीं लगती, वेचेनी भी रहती हैं, कमरमें वेदना होने लगती है और प्यास कुछ बढ़ जाती हैं, जो मिचलाया करता है और सिरमें दर्दे भी होता है। इसके चाद, यह ब्बर चकायक अपने जोर-शोरसे हमला करता है और मनुप्यको जाड़ा देकर ब्बर चढ़ आता है।

# पूर्णारूप।

जय यह अपने पूर्णक्रपसे रोगीपर बढ़ बैठता है, तब रोगीका हैं जे स्तान हो जाता है, चेहरेपर उदासी आ नाती है, चेहरेकी रंगत स्याह हो जाती है, सिरमें चेदना होती है, आँखें सुर्ज हो जाती हैं, भूख जाती रहती हैं, प्यास बढ़ जाती हैं, होठोंपर पपिड़ियों जम जाती हैं, रोगी बल और सामध्येसे हीन हो जाता है, सन्ध्या समय वेचेंनी बढ़ जाती हैं, रातको नींद नहीं आती, रोगी आनतान वकता है। अगर नींद था जाय, तो सममता चाहिये कि, रोगी आरोग्य लाम करेगा। अगर नींद नहीं आती, तो रोगी वेहोश हो जाता है, रोगीका शरीर तपने लगता है और रुलापन बढ़ जाता है। उस समय टेम्परेंबर—ज्वरका ताप १०५ डिप्री तक हो जाता है। कभी कभी इससे भी विवादा पारा चढ़ जाता है। छठे-सातवें दिनसे शहतू के फलकी राकलके काले-काले दारा या फुन्सियों होने लगती हैं। कभी-कभी तो ये दारा आपसरें सिले हुए देखे जाते हैं और कभी-

कभी अलग देखे जाते हैं। पैदा होनेके दूसरे या तीसरे दिन इनका रङ्ग ईंटका-सा गुलाबी रङ्ग हो जाता है। अगर दोषोंका कोप जियादा नहीं होता, रोग हलका होता है, तो यह ब्बर सात दिन तक समान रूपमे रहकर धीरे-धीरे कम होने लगता है। दसवें दिनसे ब्वरका ताप घटने लगता है और चौदहवें-पन्द्रहवें दिन रोगी आरोग्य-सा हो जाता है। तापकी घटतीके साथ वे काले-काले दाग्र भी घटने लगते हैं, नींद आती है, भूख लगती है और रोगीकी जीभ भी साफ हो जाती है।

अगर ज्वरकी गरमी आठवें दिनके वाद वैसी ही बनी रहे, तो समसना चाहिये कि, शरीरके जोड़ोंमें शोध या सूजन पैदा हो गई है। इस दशामें रोग जोर पकड़ता है। बारहवें दिनसे बीसवें दिन तक खराब हालत रहती है। रोगीकी जीभ रूखी, भूरी और काली-सी हो जाती है। रोगी तन्द्रामें पड़ा रहता है, पर नींद नहीं आती। शरीर क्रिंग जाता है, हाड़ोंमें वेदना होती है, मुखमें बदबू आती है, करवट लेनेमें कष्ट प्रतीत होता है, पेशाब होता ही नहीं या कम होता है और रझ उसका लाल होता है। ज्वरके नवें-दसवें दिन तन्द्राका बड़ा जोर रहता है, रोगीको होश नहीं रहता, चारपाईपर ही पाखाना-पेशाब फिर देता है। अन्तिम दशामें बाँइटे आने लगते हैं श्रीर रोगी परमधामको सिधार जाता है।

यह बराबर वना रहनेवाला ताप है। यह १४ से २१ दिन तक लगातार बना रहता है। यह कभी धीरे-धीरे बढ़ता है और कभी एकदमसे भयद्धर रूप धारण कर लेता है। साधारण अवस्थामें भूख नष्ट हो जाती है, दस्त नहीं होता, उबिकयाँ आया करती हैं, जीभ मैली हो जाती है तथा शहतूतके रङ्गके दाग पैदा हो जाते हैं, और यह ज्वर दूसरे हफ्तेमें धीरे-धीरे उतर जाता है। अगर यह उम रूपसे होता है, तो इसमें मस्तकशूल, मूच्छी, सिन्ध्योंमें वेदना, बाँइटे श्राना श्रीर संज्ञा न रहना तथा वेहोशीमें पाखाना-पेशाव निकल जाना प्रभृति लच्चण होते हैं।

सव पाँचवें, छठे या सातवें दिन शरीरमें शहतूतकी शकलके वकृते छठते हैं। तब तो रोगीकी हालत बहुत खराव हो जाती है। अलापें या वक्षवादका बहुत खोर हो जाता है। रोगी वेहोश होकर वहरा हो जाता है, और मुँह फट जाता है। उस दशामें लोगोंको पहचानना फठिन हो जाता है, हाथ-पाँव काँपते हैं, रोगी पलङ्गके सामानको खाँचता है। अगर दवा हेते ही आराम माल्म होने लगे, तब तो आरामकी आशा है; नहीं तो फुफ्फुसकी नलीमें खून बहकर चले जानेसे रोगी मर जाता है। अगर यह रोग कम उन्नवालेको होता है, तो वचनेकी उम्मीद रहती है। वड़ी उन्नवालेके वचनेकी आशा कम रहती है।

## चिकित्सा-विधि।

डाक्टरी क्रायदेसे पहले ब्लरके हेतुको दूर करना उचित हैं। अजीर्णंसे हुआ हो, तो अजीर्ण-नाशक उपाय करना चाहिये। गन्दी ह्वासे हुआ हो, तो रोगीको साफ ह्वादार स्थानमें रखना चाहिये। रोगीको लघु पथ्य और शीझ-शीघ द्वा देनी चाहिये; द्वामें देर होनेसे रोगीके प्राण-नाशकी संभावना है। रोगीके कमरेके द्वारपर आग रखनी चाहिये। चल्कि रत्ताके लिये दूध और त्राएडी-शराक हेनी चाहिये।

नोट—श्रनेक श्रायुर्नेद्ज चिकित्सक इसको सन्धिक सन्निपातज्वर समस्ते हैं श्रीर वैसी ही चिकित्सा करते हैं श्रीर कहते हैं कि, दूध न देना बाहिये। वे स्नोग श्राग रसना श्रक्का बताते हैं श्रीर सन्धिक सन्निपात-स्वरकी चिकित्सामें.जो स्नाय प्रमृति जिसे हैं उनको ही, दोपोंको समस्तकर, नुक्रत होनेसे उनकी दवाएँ घटा-बढ़ाकर देनेकी राय देते हैं। अधिकांश वैद्योंकी रायमें यह सन्धिक सिन-पातज्वर है; कुछकी रायमें यह कर्यंक है। अभी इसपर वैद्योंकी कमेटीने निश्चित राय कायम नहीं की है; इसिंखिये हम अपनी ओरसे कोई राय नहीं दे सकते। निस्सन्देह यह एक प्रकारका सिन्नपातज्वर है और भारतमें बहुत कम होता है। सार्थों या जोहोंमें सूजन होनेसे ही जोग इसे सिन्धिक सिन्नपातज्वर कहते हैं। हमारी रायमें, अगर रोगी मिर्जे, तो चतुर चिकित्सकको दोपोंकी बृद्धि, चय और कोपके अनुसार इसकी चिकित्सा करनी चाहिये। इस तरह बिना नाम वाले सभी रोगोंकी चिकित्सा की जा सकती है।

# टाइफॉइड ज्वर ।

(तन्द्रिक सन्निपातज्वर)

## निदान।

्राहे ब्वर मरे हुए जानवरों और हाँगरोंकी दुर्गन्धसे पैदा होता है। दनसे खराब हुई हवा नाक और श्वास द्वारा मनुष्यके शरीरमें प्रवेश करती और भीतर पहुँचकर जहरका काम करती है। बदबूदार चीजोंके खाने-पीने, गरम और खुश्क मौसम तथा ऐसे ही अन्यान्य कारणोंसे मनुष्योंकी आँतोंमें जल्म हो जाते हैं। आँतोंमें खराबी होनेसे ही: विशेषकर टाइफॉइड ब्वर पैदा होता है।

## पहली अवस्थाके लक्तरा ।

दससे चौदह दिनके भीतर इस जहरका असर मनुष्योंपर होता है। जब इसका प्रमाव देहपर पड़ता है, तब शरीरमें आलस्य और थकान-सी जान पड़ती है, काम करनेको जी नहीं चाहता, शरीर दूटने जगता है, जगह-जगह ददें होता है, गरमीका जोर होता है, शरीर

घूमता-सा माल्म होता है, पतले दस्त होते हैं; कभी गरमी श्रीर कभी जाड़ा लगता है, दिनमें तन्द्रा रहती श्रीर रातको नींद नहीं श्राती, श्रगर नींद श्राती भी है; तो श्रजीब-श्रजीव चौंकानेवाले सुपने दीखते हैं, प्यास बढ़ जाती है, नाकसे खून गिरता है। जीभका विचला भूमा मेला श्रीर किनारे तथा नोक सुर्ख रङ्गके रहते हैं, गालोंपर लाल-लाल याम हो जाते हैं, नाड़ी भारी श्रीर निर्वल रहती है, स्वासमें वदवू श्राती है, पेट फूल जाता है, पेटको दवानेसे ददें होता है; कभी-कभी वमन श्रीर श्रतिसारके लच्चा भी होते हैं। रोगीको किसी तरह चैन नहीं माल्म होता; रातको शरीर रूखा श्रीर गरम हो जाता है। रातको टैम्परेचर —१०४-१०६ डिमी तक हो जाता है। चलकी हानि श्रीर कान्तिकी मलीनता होती है। श्राँखें खढ़होंमें घुस जाती हैं; पेशाय या तो होता ही नहीं श्रीर यदि होता है, तो लाल श्रीर मिक्सदारमें थोड़ा होता है।

# दूसरी अवस्थाके लचागा।

सात दिन तक ज्वरका वेग मन्दा रहता है। दूसरे हफ्तेमें चुखार बढ़ने लगता है। नवें दिनसे चौदहवें दिन तक तेजी रहती है। शरीर तपता है, चमड़ा रूखा रहता है; साँस जल्दी-जल्दी चलता और उसमें बदबू आती है; होठ सूख जाते हैं; जीम सफेद हो जाती और उसमें लकीर-सी हो जाती हैं एवं पेटमें दुई होता है।

## तापकी घटती-बढ़ती।

सवेरे अगर १०२ हिमी क्वर होता है, तो उस दिनकी शामको १०४ हो जाता है। अगले दिन सवेरे १ डिमी कम होकर १०३ हिमी ताप हो जाता है, शामको फिर दो हिमी बढ़कर १०४ हो। जाता है। उसके अगले सवेरे १ डिमी घटकर १०४ हो जाता है और उस दिन शामको १०६ डिमी हो जाता है। हर दिन शामको २ डिमी ताप बढ़ता श्रीर श्रगले दिन सबेरे १ डिमी घट जाता है। शामको श्रीर दो डिमी फिर बढ़ जाता है। यह दशा ४-४ दिन तक रहती है।

## फुन्सियाँ।

बुखार आनेके सातवें-आठवें दिन छाती और पेटपर गुलाबी रक्तकी फुन्सियाँ पैदा होती हैं, जो ४-४ दिनमें मर जाती हैं। इसके बाद और जगह वैसे ही फुन्सियाँ पैदा होतीं और नाश होती रहती हैं। अगर रोग हलका होता है, तो चौदहवें-पन्द्रहवें दिन सारी फुन्सियाँ नष्ट हो जाती हैं।

## रोगकी तेज़ी।

र्यंगिकी तेजीमें पेट फूल जाता है, तिल्ली बढ़ जाती है; सूखी श्रोकी श्राती हैं; क्रय होती हैं, दस्त पीले, पतले श्रीर बदबूदार होते हैं; नाड़ीकी चाल श्रीर ताप बढ़ जाता है, कानोंमें सनसन शब्द होता है। कोई-कोई रोगी कानोंसे बहरा हो जाता है। प्रलाप, हिचकी, सामर्थ्यहीनता, श्रक्ति, श्रतिसार, क्रशता, संज्ञानाश, हाथ-पाँच काँपना, तन्द्रा श्रीर मूच्छी श्रादि लच्चए होते हैं। ऐसी श्रवस्थामें रोगी चल बसता है।

# रोग-नाशके पूर्वक्षप ।

इक्षीसर्वे दिनसे इस ज्वरके जानेके आसार नजर आते हैं। उस समय जीभ साफ, होने लगती है, भूख लगती है, नाड़ीकी चाल धीमी हो जाती है, दस्त बन्द हो जाते हैं और रोगी खाटपर बैठने उठने लगता है तथा चेष्टा बदल जाती है। नोड—(१) सभी रोतियों में प्रवाप, फुन्सियोंका होना, श्रतिसार और थवहानि प्रभृति व्यवण नहीं देखे जाते। इस न्यरमें २० से २० दिन तक मप रहता है। २० वें दिनसे या तो न्यर कम होने बगता है शथवा मृत्युका सामना होता है।

(२) इस ज्यस्के लक्षण दुर्गन्यजनित ज्वरसे मिलते हैं। अप्टगन्यकी पूर या सवगन्यका काण, जो आगन्तुक ज्वरोंकी चिकित्सामें जिला है, इस ज्वरमें हित है,—ऐसी अनेक वंशोंकी सम्मति है। कोई-कोई कहते हैं, इस टाइफॉइड ज्वरके जच्च तिन्द्रक सित्तपातसे मिलते हैं। अगर तिन्द्रकके जच्च ही विशेष हों, तो सिन्द्रक सित्तपातज्वरकी-सी विकित्सा करनी चाहिये। टाइफस और टाइफॉइड होनों ही सिन्तपातज्वर हैं, इसमें सन्देह नहीं। दावटर क्षोग कन्न होनेसे, पहले काप्टर आयलका जन्नाय देकर कोठा साफ करते हैं, वस्त यहत होते हैं, तो कुछ ठहरकर, वस्त वन्द करनेकी दवा देते हैं; मजमूत्रके स्थानीकी सफ़्फ़्र्र कराते हैं; बाँतों में सूजन आ जाने और याव हो जानके मयसे चलने-फिरनेकी सफ़्फ़्र सुमानियत करते हैं; ज़राब दशा होनेसे शराब देते हैं; साब्द्राना वर्गरह हजका पथ्य देते हैं, दूध भी देते हैं और नमक या चार पदार्थोंका देना द्वरा कहते हैं। अभी इस व्वरके सम्बन्धमें भी वेडोंमें मतभेद हैं; इसिक्यें हमने ह्यूकी चिक्तिसा नहीं जिली; केवल लच्चामात्र वेडोंकी जानकारिक किए जिला दिये हैं।

# टाइफाइंड ज्वर ऋरि टाइफस ज्वरमें भेद ।

टाइफॉइड क्वरमें ताड़ा कई वार लगता है। किन्तु टाइफसमें आरम्भमें ही शीत लगकर क्वर चढ़ता है। टाइफॉइड क्वरमें खूनके दस्त होते हैं। यर टाइफस क्वरमें दस्त कम होते हैं। और उनमें खून नहीं होता। टाइफॉइड क्वरमें आँतॉमें घाव होते हैं। पर टाइफसमें घाव नहीं होते, टाइफॉइड क्वरमें ताप अजव ढँगसे घटता-बढ़ता है। चार-पाँच दिन तक सन्ध्याको २ हिम्री क्वर बढ़ता है, सवेरे १ डिम्री घटता है, शामको और २ हिम्री बढ़ता है, यह क्रम चार-पाँच दिन तक जारी रहता है। किन्तु टाइफस क्वरमें १ दिन वाद क्वर बढ़ने लगता है और तीसरे दिन तक बढ़ता है, पीछे स्थिर हो। जाता

श्रीर श्राठवें दिनसे घटना श्रारम्भ हो जाता है। टाइफॉइड-ज्वरमें गुलाबी रङ्गकी फुन्सियाँ निकलतीं श्रीर नष्ट होती रहती हैं, किन्तु टाइफस ज्वरमें शहतूतकी शकल श्रीर रङ्गके दारा पैदा होते हैं श्रीर पीछे; वे ई टके रङ्गके-से हो जाते हैं श्रीर शेष तक रहते हैं। टाइफॉइड-ज्वरमें रोगी ज्वर श्राते ही कमजोर नहीं होता; किन्तु टाइफस ज्वरमें ज्वर श्राते ही सामध्ये घट जाती है। ४ दिनमें ही रोगी ऐसा हो जाता है कि, उससे खाटसे उठा नहीं जाता।

## इनफेन्टाइल रेमिटेन्ट फीवर।

यह ज्वर टाइफॉइड फीवर ही है। बालकोंके टाइफॉइड फीवरका नाम इनफेन्टाइल रेमिटेस्ट फीवर रख लिया गया है। इनफेन्ट बालक को कहते हैं और इनफेस्टाइल इनफेस्टका विशेषस है। यह ज्वर दो सरहका होता है:—(१) हलका, और (२) तेज।

# हलंके ज्वरके लच्चण।

शुरू में बालककी भूख मन्दी हो जाती है, प्यासका जोर हो जाता है और बचा सुस्त हो जाता है। इस अवस्थाके बाद बालक पड़ा रहता है। कोई छेड़ता है तो फुँ मलाता है, क्योंकि मिजाज बिगड़ जाता है। साँमको ग्रफलतमें पड़ा रहता है, किन्तु सोता नहीं और रातको नींद न आनेके कारण माता-पिताको हैरान करता है। रात-भर बेचैनीमें कटती है। शरीर कभी गरम हो जाता है और कभी ठएडा हो जाता है। नाड़ीकी चाल बेतहाशा तेज हो जाती है। दस्त पतला कि और सड़ा हुआ होता है। मुँहसे बदबू निकलती है। सबेरेके वक्त-जारा तबियत. अच्छी मालूम होती है, शामके समय गरमी वढ़ने लगती है और न्यों-न्यों रात होती है, तिवयत विगड़ती नाती है। रातके समय ताप जियादा रहता है। यह पहले हफ्तेकी हालत है।

दूसरे हफ्तेमें वेचेनी वहुत वढ़ जाती है। वालक रातके समय चौंक-चौंककर चिल्ला उठता है। कभी-कभी तो इस तरह दाँत पीसने लगता है, जिससे मूर्ख लोग मूत-प्रेतका साया पड़ना समक लेते हैं। इस तरह कराहता है जिससे दया आती है। माल्म होता है-भीतर मयानक वेदना रहती है, पर वालक कह नहीं सकता या कहनेका होश नहीं रहता। ज्वर कभी दिनमें दो वार आता है और कभी एक बार। दिनमें दस बजे वाद ज्वर चढ़ता है और फिर ३ वजेके क़रीव उत्तर जाता है; शामको फिर चढ़ता है और रातके पिछले पहरमें कम हो जाता है। वालककी जीम वीचमें मेली और नोक या किनारोंपर जाल रहती है। नाक और मुँहको वालक वरावर नोंचता है; पेट मीं फूल जाता है। पन्द्रहनें दिनसे वहुधा सब तकली में घटने लगती हैं और वशा धीरे-धीरे आराम होता चला जाता है।

## तेज ज्वरके लच्च या।

तेज ज्वर होनेसे चेहरा आरी-सा हो जाता है, सिरमें भयद्वर वेदना होती हैं; श्रम, मूर्च्छा, वमन वगैरह लक्तण भी होते हैं। छठे दिनसे पेट, पीठ और छातीपर लाल-लाल छोटी-छोटी फुन्सियाँ-सी होने लगती हैं। इस श्रवस्थामें बेहोशी वढ़ जाती है, क्रय भी जियादा होने लगती हैं, स्वास जल्दी-जल्दी चलता है, हृदयमें शूल होता है, खुश्क खाँसी होती है और मटिया रङ्गके पतले दस्त होते हैं। ये पहले हफ्तेकी वातें हैं।

दूसरे इपतेमें बालक विल्कुल लक्षड़ हो जाता, मांस सब सूख है जाता है, चठ-बैठ नहीं सकता, वेहोश पड़ा रहता है और नाड़ी

धीरे-धीरे चला करती है। ताप १०४ श्रीर १०८ डिमी तक हो जाती है।

्रितिसरे हफ्तेमें वच्चेकी कमजोरी बेहद बढ़ जाती है। वह बेहोश रहता है, हाथ-पैर ऐं ठने लगते हैं, इस अवस्थासे कोई भाग्यवान बचा ही उठता है।

## आराम होनेके लक्षण।

यह ज्वर धीरे-धीरे जाता है। कभी पसीने आकर ज्वर उतरता है, कभी पसीने आकर और दस्त होकर ज्वर उतरता है और कभी वमन द्वारा पित्त निकलनेसे भी ज्वर शान्त हो जाता है। इस ज्वरसे १०० में २० रोगी मरते हैं। २० दिनके बाद बहुधा मृत्यु होती है। कि को ऑतोंमें घाव हो जाते हैं, वे रोगी कम बचते हैं। ३० दिनमें रोगी आराम हो जाते या मर जाते हैं। कोई-कोई इससे भी अधिक दिनों तक अपने कर्म-फलोंको भोगकर मरते हैं।

## पाइएमिया फीवर।

## ं (रक्तविकार-ज्वर)

यह बुखार खूनके दोषसे होता है। यह वैद्यकका रक्तविकार-ज्वर
है। किसी अङ्गमें सूजन आकर पीव पड़ जाता है। उसकी वजहसे
खून खराब हो जाता है और बुखार चढ़ आता है। कभी सफेदसफेद घटने पैदा हो जाते हैं और कभी सन्धियोंमें वेदना होती है।
यह घूपमें रहने, अग्निके पास बहुत बैठने, तापने और रक्तके दूषित
होनेसे होता है।

## चिकित्सा ।

इस व्यरमें पीवको सुखाना और खूनको साफ करना चाहिये। दशवेका अर्क, विरायतेका अर्क्क अथवा संतिष्टादि अर्क्क प्रमृति ह्यून साफ करनेवाली दवाएँ देनेसे अवस्य लाभ होता है।

## न्यूमोनिया।

डाक्टरीमें इसके ४ मेद हैं:-

- (१) निमोनिया।
- (२) वंको निमोनिया या लब्यूलर।
- (३) पुराना या इन्टर स्टिश्येल निमोनिया।
- (१) फुसफुसकी गेंबीन।
- (४) फुसफुसमें कैन्सर (नासूर)

## निमोनियाके लक्त्या।

निमोनियाको फुसफुसका प्रदाह भी कहते हैं। इस रोगमें फुसफुसमें गृहने-त्रायें बहुत जलन होती है और नी की तरफ दर्ह होता है। इस निमोनिया रोगके पैदा होनेसे पहले बुखार आता है, कम्प होता है अगर खाँसी चलती है। बहुत दिन पहले मूख कम हो जाती है, कमजोरी हो जाती है हाथ पर और द्वातीमें दर्द होता है, स्वास जोरसे चलता है, नाड़ी तेज हो जाती है, जीम और होठ नीचे हो जाते हैं, एवं वीरे-वीरे इस रोगमें रोगीकी चैतन्यताका नाश होकर मिखु हो जाती है।

यह रोग ६ से १० दिन तक बहुत कष्ट देता है। खाँसी और श्वाससे भयानक कृष्ट होता है। उठकर बैठनेसे या जोरसे साँस लेनेसे खाँसी श्राती और उसके साथ .खून श्राता है। जब रोगीकी मृत्यु हो . ं खतरा होता है, तब ऊपर लिखे लच्चण या तो कम हो जाते हैं या बिल्कुल ही नहीं रहते।

इस रोगमें पहले तो बलग्रम पतला-पतला आता है; पीछे दो-एक दिनमें खूब गाढ़ा आने लगता है। कभी-कभी दो-एक घएटेमें ही आटेकी तरहका आने लगता है। कफमें कुछ सुर्जी-सी मिली रहती है; यानी कुछ .खूनका अंश रहता है, रोगीका बुखार बढ़ता ही जाता है। पहले दिन ताप १०२ से १०४ डिग्री तक और तीसरे दिन १०७ से १०६ डिग्री तक देखा जाता है। १०६ डिग्रीका ताप होनेसे रोगीका बचना कठिन हो जाता है। नाड़ीकी चाल यद्यपि सर्वत्र समान नहीं होती; फिर भी तीसरे-चौथे दिन १२० से १३० तक हो जाती है। सिंद वड़ी वेदना होती है, नींद नहीं आती, बेचैनी बढ़ जाती है, पेशाबके साथ .खूनकी मलक आती और उसके साथ धातु भी मिली रहती है।

# (२) लव्युलर या बंकोनिमोनियाके लचागा।

् इसके सब तत्त्वण निमोनियाके-से ही होते हैं। फर्क यही होता है कि, निमोनियाकी तरह इसमें कम्प आदि तत्त्वण नहीं होते। ताप १०३ से १०४ डिमी तक रहता है, कभी-कभी ज्वर वढ़ जाता है। जाड़ीकी गति तीत्र हो जाती है।

## (३) पुराने निमोनियाके लाचा गा

पहले लिखा हुआ निमोनिया जब पुराना हो जाता है, तब पसलीमें परक ओर खिंचाव-सा होता है, श्वास और खाँसी बढ़ जानेसे कफ बड़ी कठिनतासे निकलता और उसमें बड़ी दुर्गन्ध होती है।

# (४) फुसफुसके गेंग्रीनवाले निमोनियाके लचा गा।

पुराना निमोनिया होकर, जहरीले कीड़ोंके जहरसे, .खूनके जहरसे आयवा उपदेश (गरमी रोग) से भी यह रोग हो जाता है। हसमें फुसफुसमें बड़ी तकलीफ होती है।

# (५) फुसफुसमें केन्सरवाले निमोनियाके लक्षण।

यह रोग बहुत कम देखनेमें आता है। इसे कोई संकामक या खुतहा कहते हैं और कोई वंश-परस्परासे होनेवाला कहते हैं। इसमें खास, खाँसी, तीर छेदनेकी-सी वेदना, दवानेसे तकलीफ बढ़ना, खाँसीके साथ कफ निकलना ये लक्त्या होते हैं। कभी-कभी फुसफुससे ख़न भी आता है, बुलार रहता है, रातमें पसीने आते हैं और रोगी कमजोर हो जाता है।

## निमोनियाके सामान्य लक्षण ।

पहले फेफड़ोंमें सूजन आ जाती है और वे सख्त हो जाते हैं तथा गलने लगते हैं। आरम्भमें जाड़ेका चुखार आता है, छाती बहुत गरम हो जाती है, मुँह और नेत्र लाल हो जाते हैं, सिरमें दर्द होता है, प्यास बहुत लगती है, जीम मैली होती है, मूख जाती रहती है, छातीमें मन्दा-मन्दा दर्द होता है, सूखी खाँसी चलती है, कभी-कभी कफ भी आता है, चीमारी के वढ़ जानेपर मुखसे खून भी गिरने लगता है, खास कप्टसे आता है; थूक ल्हेसदार, चिपचिपा और वदबूदार आता है।

## निमोनियाकी उत्पत्तिके कार्गा।

सर्दी लगना, कई तरहका ज्वर, ज्वरमें वद्गरहेजी अपध्य

खाना-पीना, बहुत मिहनत करना, श्रित छी-प्रसङ्ग करना, मौसमका बदलाव या ऋनु-परिवर्तन श्रादि इसके कारण हैं। विशेष करके यह रोग शीतल हवाके लगने या श्रीर किसी तरह सर्दी लगनेसे होता है।

#### खुलासा ।

श्रमलमें निमोनिया सिश्रपातज्वरकी एक श्रवस्थाका नाम है। सिश्रपातज्वरमें साधारण लच्न्छोंके सिवा श्रीर कितने ही विशेष लच्न्छण होते हैं। निमोनिया होनेके पहले एकदमसे कमजोरी श्रा जाती है श्रीर भूख मारी जाती है। जब निमोनिया होता ही है, तब पहले जाड़ेका बुखार श्राता है, सिरमें दर्द, क्रय होती हैं, रोगी श्रान्तान बकता है श्रीर हाथ-पैर पटकता है। जब रोग बढ़कर पूर्णक्रपसे प्रकट हो जाता है, तब झातीके छूते ही दर्द होने लगता है, साँस लेनेमें कुछ होता, खाँसीका बड़ा जोर रहता है, मैता श्रीर गाढ़ा तथा कि नांदार कफ निकलता है। वह कफ बासनमें रख दिया जाता है तो सहजमें छूटता नहीं। कभी-कभी बस कफके साथ जरा-जरा-सा खून भी श्राता है।

जब एक सप्ताह बीत जाता है, तब पेशाब और पसीना बहुत आता है। नाड़ीकी चाल हर मिनटमें ६० से १२० बार तक हो जाती है। टेम्परेचर १०३ से १०४ डिमी तक हो जाता है। कोई-कोई १०७ डिमी तक टेम्परेचर हो जानेपर भी आराम होते देखे गये हैं। असलमें इस रोगमें फुसफुस खराब होता और बहुधा सड़ भी जाता है। इस दशामें किसी क़दर लाल और मैला तथा पतला कफ निकलता है। फुसफुसके सड़ जानेपर बदबूदार और पीवके जैसा बलराम निकलता है। फुसफुसके खराब हो जानेपर रोग कष्ट-ें साध्य हो जाता है। अगर फुसफुसमें दाह या जलन हो, तो भी रोगको कप्टसाध्य सममना चाहिये। अगर छोटे बालक, यूढ़े, छी और

खासकर हामला—गर्भवती तथा शराबीको यह रोग होता है, तो कृठिनतासे आराम होता है।

## चिक्तित्सा-विधि ।

डाक्टर लोग इसमें अनेक द्वाएँ देते हैं, परन्तु उनके यहाँ इसकी उत्तम दवा "काडलिवर आयल" हैं। पर रोगके मिट जानेकी दशामें इसका देना हित है। इसे वे १ ड्रामसे लेकर १ औन्स तक दूधके साथ देते हैं। इसका इलाज अनुभवी डाक्टरसे कराना चाहिये। यह भी एक प्रकारका सित्रपात है। डाक्टरी मतसे पहले-पहल चिरायतेकां काढ़ा या टिक्चर स्टील देना अच्छा है।

वैद्यक्के रक्तशिवी सित्रपातसे इसके बहुत जन्नण मिलते हैं।
किसी-किसीने निमोनियाको राजयहमा या सिल लिखा है। यह
उन्होंने कफके साथ खून आनेकी वजहसे लिखा है। राजयहमा रि सिलमें इसके-से लन्नण बहुत दिनोंमें होते हैं; परन्तु निमोनियामें सब लन्नण चटपट होते हैं; रक्तशिवीमें मुखसे शूकके साथ खून आता है। निमोनियामें भी खून आता है। रक्तशिवीमें ज्वर, प्यास, वेहोशी, दर्द, खास वरौरह लन्नण होते हैं, इसमें भी होते हैं। रक्तशिवीमें नेत्र लाल हो जाते हैं, निमोनियामें भी नेत्र लाल हो जाते हैं। रक्तशिवीमें लीम काली हो जाना लिखा है। निमोनियामें नीली हो जाना लिखा है। यह कोई भेद नहीं है। रक्तशिवीमें अतिसार और खूनके चकते होना वेशक अधिक लिखा है।

कोई-कोई विद्वान इसे "कर्कटक सित्रपात" भी कहते हैं। अभी तक निश्चित मत किसीने भी नहीं दिया है; किर भी हम इसको आराम करनेवाले चन्द परीचित उपाय लिखते हैं। आशा है, मगवानकी दयासे उनसे अनेक भौकोंपर लाम ही होगा। इस रोगमें सिन्नपातन्वरमें लिखे हुए काढ़े, दोषोंका विचार कर देने चाहिये। इसी तरह खाँसीकी दवा भी दोषानुसार देनी चाहिये। एछ २०४ में श्रमिन्यास सिन्नपात-ज्वरकी चिकित्सामें लिखा हुश्रा नें १ काकड़ासिंगी, भारती, हरड़ प्रमृति २२ दवाश्रोंका काढ़ा देनेसे निमोनियामें श्रवश्य लाभ होता है। विचारपूर्वक "कस्तूरी मेरव" श्रथवा "कफकेतु" देनेसे भी लाभ होता है। रस हमेशा विचारकर देने चाहियें, क्योंकि कभी-कभी लच्चणोंमें बहुत भेद पाया जाता है। कभी रक्तष्टीवीके-से श्रीर कभी कर्कटकके-से लच्चण मिलते हैं; पर अपरका काढ़ा हर हालतमें लामदायक साबित हुश्रा है; बशर्ते कि रोगीकी दृटी न हो, क्योंकि दृटीकी बृटी तो कहीं भी नहीं है।

# स्वल्प कस्तूरी भैरव ।

ेंद्र हिंगल्, शुद्ध मीठा विष, शुद्ध सुहागा, जावित्री, जायफल्; केट्रेंगिर्मर्च, पीपल और असल कस्तूरी—सबको बराबर-बराबर लेकर पानीमें खरल करके, रत्ती-रत्ती भरकी गोलियाँ बना लो। सिन्नपात क्वर या निमोनियामें इन गोलियों को बलाबल-अनुसार अद्रखके रसमें देना चाहिये। भयंकर अभिन्यास सिन्नपात-क्वरमें भी "कस्तूरी भैरव" अच्छा काम देता है।

## कफ़केतु।

शह्लमस्म, सोंठ, कालीमिर्च, शुद्ध सुद्दागा—अत्येक एक-एक माशे और शुद्ध मीठा विष ४ माशे—इन सबको अद्रखके रसमें ३ दफा खरल करके, रती-रत्ती मरकी गोलियाँ बना लो। अद्रखके रसके साथ देनेसे कफकी वजहसे रका हुआ गला खुल जाता है। इससे स्थानक सित्रपात और निमोनिया आराम हो जाता है। नवीन ज्वरमें यह "कफकेतु" अच्छा काम देता है।

# ज्वरीपर श्रीर उत्तमोत्तम रस ।

#### श्रीमृत्युञ्जय रस ।

शुद्ध मीठा विप १ मारो, कालीमिर्च १ मारो, पीपल १ म्(री, वंगली जीरा १ मारो, शुद्ध गन्यक १ मारो, मुहागा भुना हुआ १ मारो और शुद्ध हिङ्कल् (हिंगुल) २ मारो—इन सबको मिलाकर अदरसक रसमें खरल करके, मूँ ग बरावर गोली बना लो। मामृली तीरसे यह रस शहदके साथ दिया जाता है। सित्रपात-व्यरमें इसे अदरसके रसके साथ; विपमव्यरमें काले जीरेका चूर्ण और पुराने गुड़के साथ देते हैं। इसकी मात्रा जवानको चार गोली है। कमजोरको, वालकको और बृद्धको एक-एक गोली देनी चाहिये। इससे वातिपत्तका दाह भी शान्त होता है। अगर कफकी अधिकता न हो, तो इसे कचे नारियलके पानी और चीनीके साथ सेवन कराना चाहिये।

#### मृत्युञ्जयरस ।

शुद्ध पारा १ माशे, शुद्ध गन्धक २ माशे, भुना मुहागा ४ माशे, शुद्ध मीठा विप माशे, शुद्ध धत्रेके बीज १६ माशे और त्रिकुटा (सीठ, मिर्चे, पीपल) ६४ माशे—इन सक्को धत्रेक रसमें खरल करके एक-एक माशे भरकी गोलियाँ बना लो। सबसे पहले पारे और गन्धकको खरलमें घोटकर कज्ञली बना लो। पीछे कज्ञलीक साथ शेप चीजोंको मिलाकर, खरलमें डालकर, धत्रेके रसके साथ खरल करके गोलियाँ बना लो। इस तरह अच्छा रस बनता है। इस रससे सब तरहके रोग नष्ट हो बाते हैं। अगर सिअपात ब्वरमें यह देना हो, तो अदरखके रसके साथ दों; अगर कफक्वरमें देना हो, तो शहदके साथ दो और बातपित्तक्वरमें देना हो, तो नारियलके पानी और ।

## ज्वर सुरारि ।

शुद्ध हिझल् , शुद्ध मीठा विष, सोंठ, कालीमिच, पीपल, भुना सुहागा और हरड़—इन सबको बराबर-बराबर लो। और सबके वजनक बराबर शुद्ध जमालगोटेके बीज लो। सबको खरलमें डालकर पानीके साथ उड़दके दाने बराबर गोलियाँ बना लो। अगर ज्वर-रोगीको दस्त कराना हो, तो इसे अदरखके रसके साथ दीजिये। इससे ज्वर बहुत जल्दी भाग जाता है।

### ज्वरान्तक रस ।

शुद्ध पारा १ माशे, शुद्ध गन्धक १ माशे, शुद्ध बच्छनाम विष १ माशे, शुद्ध धतूरेके बीज ३ माशे, सींठ १ माशे, पीपल १ माशे, कालीमिर्च १ माशे और कंजेकी गिरी १ माशे—इन आठों को तैयार कर्द्ध लो। पहले पारे और गन्धकको खरलमें घोटकर कज्जली बना लो। पीछे बाक़ीकी छै चीजोंको पीस-छानकर, कज्जलीमें मिला कर खरलमें सबको डालकर नीवूके रसके साथ एक दिन-भर घोटो। घुट जानेपर ज्वारके दाने बराबर गोलियाँ बना लो।

सवेर-शाम एक-एक गोली अदरखके रस और शहदके साथ सेवन करनेसे इकतरा, तिजारी, चौथैया प्रमृति आराम हो जाते हैं। आगर पित्तज्वर हो तो मुना हुआ जीरा, बड़ी इलायची, आमले और सिश्रीके साथ गोलियाँ देनी चाहियें; कफज्वरमें शहद और बहेड़ेके साथ देनी चाहियें; वातज्वरमें रैंडीके बीजोंकी मींगी और शहदके साथ देनी चाहियें; दाहज्वरमें कपूर और कत्थेके चूर्णमें मिलाकर देनी चाहियें और ऊपरसे चन्दन और गिलोयका काढ़ा देना चाहिये। जब तरहके ज्वरोंमें गिलोय, घनिया, नीमकी झाल, लाल चन्दन और पद्माख—इनके काढ़ेके साथ गोलियाँ देनी चाहियें। शीतज्वर या नये बुखारमें सोंठ, भिर्च, पीपल और गिलोयके काढ़ेके साथ देनी चाहियें। अगर अनुपान न हो, तो केवल ताजा पानीके साथ देनी चाहियें।

## अभिक्रमार रस।

गोलिमर्च २ मारो, वच २ मारो, मीठा कूट २ मारो, नागरमोथा २ मारो और शुद्ध मीठा विष प मारो—इन सवको खरलमें डालकर अद्रखके रसके साथ घोटकर रत्ती-रत्ती भरकी गोलियाँ वना लो।

सिन्नपातन्वरकी पहली अवस्थामें पीपलके चूर्ण और अद्रखके रसके साथ दो। आमन्वरकी पहली अवस्थामें शहद और सोंठके चूर्णके साथ दो। कफन्वरमें अद्रखके रसके साथ दो। जुकाममें अद्रखके रसके साथ दो। जुकाममें अद्रखके रसके साथ दो। खाँसीमें करटकारीके रसके साथ दो। साँसमें सरसोंके तेल और पुराने गुड़के साथ दो। सूजनमें दशमूलके काढ़ेके साथ दो। अग्निमांचमें लोंगोंके चूर्णके साथ दो। दो गोली सैर्जन करनेसे तत्काल आराम होता है। सब तरहके रोगोंमें आम-दोपकी शान्तिके लिये यह रस दिया जाता है। इससे अग्निकी वृद्धि होती है, इसीसे इसे "अग्निकुमार रस" कहते हैं।





# नवीन ज्वर-नाशक रस।

# हिंगुलेश्वर रस।

छोटी पीपल, शुद्ध हिंगल् और शुद्ध वत्सनाम विष—इन तीनोंको बराबर-बराबर लेकर, खरलमें डालकर, पानीके साथ घोटो और आधी-आधी रत्तीकी गोलियाँ बना लो।

ं. यह रस वातज्वरको नाश करता है। श्रनुपान—श्रदरखका रसः श्रीर शहद।

### शीतमंजी रस।

हिंग शुद्ध हिंगुलका पारा १ तोले, शुद्ध हिंगुल १ तोले, शुद्ध गंधक १ तोले और शुद्ध जमालगोटेके बीज १ तोले,—इनको दन्तीकी जड़के-काढ़ेके साथ खरल करके, एक-एक रत्तीकी गोलियाँ बना लो।

इसके सेवनसे नवीन ज्वर शीघ ही भाग जाता है। अनुपान— श्रद्रखका रस। श्रीषधि खानेके बाद, गन्नेका रस, श्रीर मूँ गकी दालका पानी देना चाहिये।

## तरुण ज्वरारि रस।

शुद्ध जमालगोटेके बीज, शुद्ध गंधक, शुद्ध वत्सनाम विष श्रीर शुद्ध पारा—इन चारोंको समान-समान लेकर, ग्वारपाठेके रसमें ' घोटकर, श्राधी-श्राधी रत्तीकी गोलियाँ बना लो।

यह रस न्वरमें, पाँचवें, छठे या सातवें दिन देना चाहिये। इसकेः इस्तेमालसे दस्त होकर न्वर जाता रहता है। अनुपान-शर्वत । पथ्य-परवलके पत्ते, मूँगकी दाल श्रीर पुराने चाँवल ।

त्रिपुरमैरव रस।

शुद्ध वत्सनाम विप १ तोले, शुद्ध सुहागा २ तोले, शुद्ध ग्रंक २ तोले, ताम्बा-भरम ४ तोले श्रौर शुद्ध जमालगोटके बीज ४ तोले,— इन सबको, दन्तीकी जड़के काढ़ेमें, ३ घण्टे तक घोटकर, एक-एक -त्तीकी गोलियाँ बना लो।

इसके सेवनसे नया ज्वर, अग्निमांच, आमवात, सूजन, आन्त्रशूल, अफारा, ववासीर और क्रिमजन्य (कीड़ोंके कारणसे हुए) रोग आराम होते हैं।

श्रनुपान—(१) सोंठ, कालीमिर्च श्रीरपीपल, श्रथवा (२) श्रद्-रखका रस श्रीर चीनी । इस रसको सेवन करते हुए मात व्रौरह पृथ्य माठाके साथ खाने चाहियें।

## ज्वरधूमकेतु रस।

शुद्ध पारा १ तोले, समन्द्रफेन १ तोले, शुद्ध हिंगुल १ तोले श्रीर शुद्ध गंधक १ तोले—इनको श्रद्धक रसके साथ, तीन दिन तक, घोटकर, दो-दो रत्तीकी गोलियाँ बना लो। इस रससे नवीन ज्वर जाता रहता है।

वैद्यनाथ बटी।

शुद्ध गन्धक ४ मारो, शुद्ध पारा ४ मारो, दोनोंको खरलमें डाल खूव घोटो, ताकि विना चमककी कव्नली हो जावे। फिर इसमें कुटकीका कपड़छन किया हुआ चूर्ण २ तोले मिला दो। इसके वाद इसे करेलीके पत्तोंके रसके साथ या त्रिफलाके काढ़ेके साथ तीन दिन तक, खरल करके, दो दो रत्ती या मटर-समान गोलियाँ वना लो।

दोपके वलावल-अनुसार एक, दो, तीन या चार गोली, दिनमें एक, करेलीके रस या पानोंके रस अथवा निवाये पानीके साथ खिला दो।

इसके सेवनसे आन्त्रशूल, नया ज्वर, पाग्ड, अरुचि श्रीर सूजन श्रादि रोग नष्ट होते हैं। यह मृदु विरेचक या कम दस्त लानेवाला रस है। दस्त होने के समय दही-भात पथ्य है।

## चण्डेश्वर रस।

शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, शुद्ध मीठा विप और ताम्बा-भस्म— इनको समान-समान लेकर, सात रोज, श्रदरखके रसमें खरल करो; फिर सात दिन सम्हाल्के पत्तोंके रसमें खरल करो। खरल हो जानेपर श्राधी-श्राधी रत्तीकी गोलियाँ बना लो।

इसकी मात्रा आधी रत्ती और अनुपान अदरलका रस है। इसको सेवन करते हुए शीतल जलसे स्नान, दूध पीना, आम और कटहल वरारहका भोजन तथा चन्दन और अगर प्रभृतिका लेपन कर सकते हैं, अर्थात् इस रस के साथ ये पथ्य और सुखदायक हैं।

्र्इंग रससे वातज, पित्तज और कफजादि सभी नवीन ज्वर जल्दी शान्त्र होते हैं।

प्रतापमात्तण्ड रस ।

शुद्ध मीठा विप, शुद्ध हिंगुल, शुद्ध जमालगोटा श्रीर शुद्ध सुद्दागा—इनको वरावर-वरावर लेकर. खरलमें डाल, पानीके साथ. घोटो श्रीर श्राधी-श्राधी रत्तीकी गोलियाँ बना लो। यद्द मलबन्ध-युक्त नवीन ज्वरमें लाभदायक है; यानी जिस ज्वरमें दस्तकी क्रव्जी हो उस ज्वरमें इसे देना श्रच्छा है।

## श्रीराम रस ।

शुद्ध गंधक १ भाग,शुद्ध पारा १ भाग,कालीमिर्च पिसी-छनी १ भाग श्रीर शुद्ध जमालगोटेके बीज ३ भाग—इन सबको दंतीकी जड़के काढ़ेके साथ, तीन घएटे तक, घोटकर, एक-एक रत्तीकी गोलियाँ बना लो।

इस रससे आन्त्रशूल, विष्टम्भ—दस्तक्रव्य, वातज्वर और आम-ज्वर आदि नष्ट हो जाते हैं।

## नवज्वरांक्रश रस।

शुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध गंघक १ भाग, शुद्ध हिंगुल ३ भाग छोर शुद्ध जमालगोटेके बीज ४ भाग-स्वको दन्तीकी जड़के काढ़ेंके साथ, तीन घएटे, खरल करके, एक-एक रत्तीकी गोलियाँ बना लो ।

एक गोली खाकर चीनी और जल पीने से नया ज्वर नाश हो

नाता है।

रत्नगिरि रस।

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, ताम्या-भस्म, वज् श्रश्नक भस्म श्रीर सुवर्ण-भस्म--हरेक एक-एक भाग, लाह-भस्म श्राधा भाग श्रीर विकान्त-भस्म चौथाई भाग--इन सबको मिलाकर भाँगरेके रसमें खरल करो; फिर पर्पटीकी तरह पका लो।

इसके वाद इसके महीन चूर्णको तीन-तीन वार नीचे के रसोंकी भावना दो:—(१) सहँजनेके पत्ते, (२) अड़्सेके पत्ते, (३) सम्हाल्के पत्ते.(४) बचका काढ़ा, (४) चीतेकी जड़का काढ़ा, (४) भाँगरेका रस, (७) मुगडीका काढ़ा, (६) दाखोंका काढ़ा, (६) गिलोयका रस, (१०) जयन्तीके पत्तोंका रस, (११) अगस्तियाके पत्तोंका रस, (१२) बाढ़ीके पत्तों का रस, और (१३) घृतकुमारी या घीग्वारके पाठेका रस।

सब तेरहों चीजोंमें तीन-तीन बार यानी ३६ बार भावना दे लो, तब मूसमें भरकर, ऊपरसे दूसरी मूस ७ककर, सन्धियों या जोड़ोंको बन्द कर दो।

इसके बाद इस मूसको बाल मरी हाँडीके बीचमें रलकर, हाँडीका मुँह वन्द करके, लघु पुटमें पका लो। आग ठएडी होनेपर, हाँडीसे मूस निकालो और मूससे दवा निकालकर रख दो।

इसकी मात्रा १ रत्ती है। अनुपान-पीपल और धनियाका चूर्ण है। यह रस योगवाही है। इससे नया ब्वर शीघ्र ही भाग जाता है।

## जया बदी ।

शुद्ध मीठा विप १ भाग, सोंठका पिसा-छना चूर्ण १ भाग, काली-मिर्च पि तो-छनी १ भाग, पीपलका छना हुआ चूर्ण १ भाग, मोथेका छना हुआ चूर्ण १ भाग, इल्दी पिसी-छनी १ भाग, नीमके सूखे पत्तोंका पिसा-छना चूर्ण १ भाग, वायविङ्क्षका पिसा-छना चूर्ण १ भाग और जयन्तीकी जड़का पिसा-छना चूर्ण द भाग—इन सबको खरलमें, वकरेके पेशाबके साथ, तीन घरटे घोटकर दो-दो रत्तीकी गोलियाँ बना लो।

यह गोली पित्तन्वर श्रीर रक्तपित्तसे पैदा हुए न्वरमें बहुत ही सुनीद है।

नवज्वरेमांकुश।

शुद्ध गन्धक, शुद्ध सुहागा, शुद्ध पारा श्रीर शुद्ध हरताल—इनको समान-समान लेकर, रोहित मञ्जलीके पित्तेके साथ दो दिन खरल करके

ईस रससे नया ज्वर पसीने आकर शीघ ही उतर जाता है। इसकी

मात्रा १ रत्ती । पथ्य -वैंगन, माठा और भात ।

## महाज्वरांकुश।

शुद्ध पारा १ तोले, शुद्ध गन्धक १ तोले, शुद्ध विप १ तोले, शुद्ध काले धतूरेके बीज पिसे-छने ३ तोले, सोंठका छना चूर्ण ३ तोले, कालीमिर्चका छना चूर्ण ३ तोले और पीपलोंका छना हुआ चूर्ण ३ तोले—इन सबको जँमीरी नीवूके रसमें ३ घएटे खरल करो । फिर ३ घएटे अदरखके रसमें खरल करो और दो-दो रचीकी गोलियाँ बना लो । इससे सब तरहके ज्वर चले जाते हैं।

ज्वर-केशारिका।

गृह्य पारा, शुद्ध मीठा विष, सोंठका पिसा-छना चूर्ण, कालीमिर्च पिसी-छनी, पीपल पिसी-छनी, शुद्ध गन्धक, हरड़का पिसा-छना चूर्ण, वहंड़ेका पिसान्छना चूर्ण, श्रामलोंका पिसान्छना चूर्ण श्रीर शुद्ध जमाल-गोटेके बीज पिसे हुए-—इन सबको वरावर-श्रावर लेकर, भाँगरेके रसमें ६ घण्टे खरल करके, एक-एक रत्तीकी गोलियाँ वना लो।

- (१) नारियलके पानीके साथ खानेसे यह गोली सत्र क्रॉको शान्त करती है।
  - (२) नरिचके चूर्णके साथ देनेसे सित्रपात व्वर नाश होते हैं।
- (३) पीपज्ञ श्रीर सफेद जीरेंक नूर्एक साथ देनेसे दाह-जनर नारा होता है।
  - (४) पित्तव्यरमें चीनीके साथ देना चाहिये।

यह रस मज्ञवन्वयुक्त विषमञ्चरः सूतञ्चरः तिल्जी, सन्दायि, श्रजीर्खे, सूजन, श्रान्त्रश्चन, गोला, कोढ़ एवं पित्तके रोगोंको नारा करता है।

वालकोंको एक सरसींके दाने वरावर देना वाहिये। वहींको एक रत्ती देना वाहिये। साधारखतः इसे गरम जलके साथ देते हैं।

## चन्द्रशेखर रस।

शुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध गन्यक २ भाग, शुद्ध सुहागेकी खील २ भाग, कार्तामिक पिसी-छनी २ भाग छीर सबके बराबर ७ भाग पिसी मिश्री—लेकर, रोहित मछलीके पित्तेके साथ खरल करके, दो-दो रत्तीकी गोलियाँ बना लो। अनुपान—अद्रखका रस और शीतल जल।

इस रससे अत्युत्र नहुत ही तेज पिन-कफन्नर तीन दिनमें आराम होता है।

## शीतारि रस।

}-

ं शुद्ध पारा १ मान, शुद्ध नन्यक १ मान, सुहानेकी खील १ मान, १ शुद्ध नमालनोटके बीज २ मान, सेंबानोन पित्ता-छना १ मान, काली- सिर्च पिसी-छनी १ भाग, इमलीकी झालकी छनी हुई राख १ भाग श्रौर शुद्ध मीठा विष १ भाग—इन सबको जँभीरी नीबुश्रोंके रसके साथ ३।४<sup>,</sup> घण्टे खरल करके, दो-दो रत्तीकी गोलियाँ बना लो ।

ें यह रस वात-कफन्वर श्रीर शीतन्वरकी सर्वोत्तम दवा है।



#### श्लेष्मकालानल रस।

शुद्ध हिंगल्का पारा, शुद्ध गंधक, ताम्बा-भस्म, शुद्ध त्तिया-भस्म, शु-्रीनसिल, शुद्ध हरताल, कायफलका चूर्ण, शुद्ध धत्रेके बीजोंका चूर्ण, शुद्ध हींग, सोनामक्खीकी भस्म, भीठे कूटका चूर्ण, निशोधका चूर्ण, दन्तीका चूर्ण, सोंठका चूर्ण, पीपलका चूर्ण, कालीमिर्चका चूर्ण, अमलताशका गूदा, बंगमस्म और सुहागेकी खीलें—ये सब समान-समान लेकर, सेंहुड़ या थूहरके दूधमें खरल करके, एक-एक रत्तीकी गोलियाँ बना लो।

इस रससे कफडवर, सिनपातज्वर तथा और बहुतसे रोग नाशः होते हैं।

### कालानल रस।

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, श्रश्नक भस्म, सुहागेकी खीलें, शुद्ध मैन-सिल, शुद्ध हिंगुल, काले साँपका विष, दारमुज विप श्रीर ताम्बा-भस्म—इन सबको समान-समान लेकर खूब महीन कर लो। फिर नीचेकी दवाओंकी भावना देकर. राईके दाने समान गोलियाँ यना लो। इस रससे सन्निपातव्यरका विकार शान्त होता है:—

(१) कलिहारीकी जड़. (२) घोपालताकी जड़, (३) लाल चीतेकी जड़, (४) नरम मुँइ आमले, (४) यमनेटी, (६) आहु की जड़ और (७) पंचतिक-रस।

### कालाग्नि भेरव रस ।

शुद्ध पारा १ तोले घोर शुद्ध गन्यक २ तोले, इनकी कजली करके, गोलहके रसमें स्वरत करो घोर मुखा लो। जब सृख जावे, महीन कर लो।

इसके बाद इसमें—तान्या-भस्म ३ तोले काले साँपका विष (तान्येका आठवाँ भाग) ४॥ मारो, शुद्ध हिंगुल १ तोले, शुद्ध धतूरेंके बीजं २ तोले, गांदन्ती हरताल भस्म ४ तोले, शुद्ध मैनसिल ३ तोले, खपरिया भस्म ६ तोले, शुद्ध सुहागा ३ तोले, शुद्ध जमालगोटेके बीजोंका चूर्ण १ तोले, हलाहल (स्थावर विष) ३ तोले, सोनामकंदिंकि भस्म ३ तोले, लोहभस्म १ तोले और बंगभस्म १ तोले,—इन सबको खरलमें डालकर, आकके दूधके साथ, खरल करो।

इसके वाद ३ घएटे तक दशमृतके काढ़ेके साथ खरत करो श्रीर पञ्चमृतके काढ़ेके साथ भी ३ घएटे तक खरत करो श्रीर एक-एक रत्तीकी गोलियों वना लो।

इस रससे भयानक सित्रपातज्वर भी भाग जाता है। मात्रा—? रत्तीसे २ रत्ती तक। पथ्य—दही-भात वरीरह।

# सन्निपात भैरव।

शुद्ध पारा, शुद्ध मीठा विप, शुद्ध गन्यक, शुद्ध हरताल, हरड़का चूर्ण, वहेदेका चूर्ण, श्रामलोंका चूर्ण, शुद्ध जमालगोटेके वीजोंका चूर्ण, निशोयका चूर्ण, शुद्ध घत्रेके वीजोंका चूर्ण, ताम्त्रा-भस्म, श्राञ्चक-भस्म, लोह-भस्म, श्राकका दृष, कलिहारीकी जड़ श्रीर सोनामक्सीकी भस्म इतत्सवको समान-समान लेकर खरलमें हालो। ये १६ चीजें हैं। इन सोलहकी मिली तोलके बराबर नीचेकी १८ चीजें लो; यानी ऊपरकी १६ चीजें १६ तोले हों, तो नीचेकी १८ चीजें भी १६ तोले हों प्रानको मिलाकर, चौगुने जलमें पकाश्रो; जब चौथाई पानी रहे छतारकर छान लो। मान लो, सबका वजन १६ तोले हो, तो ६४ तोले जलमें पकाश्रो श्रोर १६ तोले जल रहनेपर छान लो। ऊपरकी द्वाश्रोंमें इस काढ़ेकी तीस भावनाएँ दो। सूखनेपर एक-एक रचीकी गोलियाँ बना लो।

#### भावनाकी चीजें।

श्राककी जड़, युण्डी, सूरजयुखी, कालाजीरा, काकजंघा, रयोनाककी छाल, मीठा कूट, कालीमिचें, सोंठ, पीपल, कंटाई, लाल सूर्यमणिका फूल, चन्द्रकान्त, सम्हाल्के पत्ते, रुद्रजटा, धतूरेके पंत्ते, दुन्तीकी जड़ श्रीर पीपलीमूल ये १८ चीजें हैं।

#### सेवन-विधि।

भी अनुपान—अदरखका रस । दस्त हो जानेपर सोंठ और जीरा व्यारेह डालकर भातका माँड पिलाओ । अगर एक गोली देनेसे दस्त ने हो, तो दूसरी गोली दो ।

#### सूचना।

श्रगर इस रसके सेवन करते-करते ज्वर चला जावे, लेकिन चात-'पीड़ा चठ खड़ी हो, तो चस समय वात-रोगका इलाज करो।

#### रोग-नाश ।

इस रससे सिन्नपातन्वर, जीर्णन्वर, विषमन्वर, इकतरा, तिजारी, चौथैया श्रीर खराब जलसे हुए न्वर नाश हो जाते हैं।

# दूसरा सन्निपात भैरव रस ।

शुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध गंधक १ भाग, शुद्ध हरताल १ भाग, शुद्ध भीठा विप ३ भाग, शुद्ध संखिया १,भाग, काले स्नॉपका विष १ भाग भीरं शुद्ध हिंगुल द भाग—इन सबको प्रानीके साथ घोटकर, सरसेंकिः समान गोलियाँ वना लो।

सिन्नपातज्वरमें एक गोली, व्यद्रस्कि रसके साथ, देनेसे अवश्यः साम होवा है।

### प्राचीस्वर रस।

शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, अभ्रक मस्म और शुद्ध मीठा विप—इन धारोंको समान-समान लेकर, तालमृलीके रसमें तीन दिन खरल करके, धूपमें सुखा लो। फिर कुप्पीमें भरकर उसका शुँह धन्द कर दो और उसकर सात कपड़िमद्दी भी करके धूपमें सुखा लो। पीछे छुएडमें रखकर पुट दे दो। स्वांग शीतल होनेपर, छुप्पीको निकाल लो। फिर उसका सुँह खोलकर दवा निकाल लो और १२ घएटे तक खरल करो।

#### दूसरा काम।

काला जीरा, सफेद जीरा, हींग, सजीखार, सुहागेकी खील, स्फटिकी, शुद्ध गूगल, पाँचों नमक मिले हुए, जवाखार, अजवाइन, कालीमिन और पीपल—इन १२ को अलग-अलग पारेके घरावर ले लो। (जितना पारा लिया हो, उतना ही उतना एक-एकको पीस-कूटकर ले लो)। इनको चौगुने नलमें पकाओ, जब चौथाई पानी रहे अतारकर छान लो। अपरकी खरल की हुई उवामें इस काहेकी सात मावना रो। वस, अब प्राणेश्वर रस तैयार है। मात्रा—२ रत्ती, पानमें रखकर सेवन कराओ। अनुपान—गरम जल। विचारपूर्वक मनचाहा खाना हो। शरीरपर चन्दनका लेप करो।

इस रससे अत्युच तापांश कम होता तथा शरीर शोध ही स्वर्ध और सबल होता है। इससे तेज नवीन इवर, सिन्नपात क्वर, शीतः ; पूर्वक क्वर (पहले जाड़ा और पीझें गरमी लगनेवाले क्वर), दाहपूर्वक विपम क्वर (पहले ही जलनके साथ चढ़नेवाले क्वर), गुल्म और दिन्नेवाले क्वर), गुल्म और

# शम्भूनाथ रस ।

शुद्ध पारा म सारो, शुद्ध मीठा विष ७ मारो, शुद्ध गन्धक ६ मारो भन्द हरताल ६ सारो, शुद्ध धतूरेके बीजोंका चूर्ण ४ मारो, सोंठका चूर्ण ४ मारो, पीपरोंका चूर्ण ४ मारो, कालीमिचोंका चूर्ण ४ मारो, हरड़का चूर्ण ४ मारो, वहेड़ेका चूर्ण ४ मारो, आमलोंका चूर्ण ४ मारो, शुद्ध संखिया म मारो,—इन सबको खरलमें डालकर, ऊपरसे चीतेकी जड़का काढ़ा डाल-डालकर, सात भावना दो। गोली बनाने योग्य होनेपर, सरसोंके दाने-समानं गोलियाँ बना लो। यह रस सित्रपात-ज्वरमें बहुत ही हितकर है।

# वृहत् कस्तूरीभैरव रस।

कृस्तूरी, कपूर, धायके फूल, ताम्बा-भस्म, कौंचके बीजोंकी गिरी, चादी भस्म, सोना भस्म, मोती भस्म, मूँगा भस्म, लोहा भस्म, आककी जड़, बायबिड़ङ्ग, नागरमोथा, सोंठ, बाला, शुद्ध ह्रताल, अभ्रक भस्म और आमले—इन १८ को बराबर-बराबर लेकर, आकके पत्तोंके रसके साथ खरल करके, एक-एक रत्तीकी गोलियाँ बना लो। इस रससे सब तरहके ब्बर, खासकर सिन्नपातब्बर तथा और भी कई तरहके रोग नाश होते हैं।

मात्रा जवानको एक गोली और अनुपान ज्वरमें अद्रेखका रस है। आमातिसार, प्रह्णी, ज्वरातिसार आदिमें बेलकी गिरी, सफेद जीरा और मधुके साथ सेवन करना उचित है। इससे खाँसी, प्रमेह और ह्लीमक आदि रोग भी नाश होते हैं।

नोट—संखिया मिलाना इन्छापर निर्मर है। अगर संखिया न हालो, लो

### बेताल रस।

शुद्ध पारा, शुद्ध ग्रन्थक, शुद्ध विप, कालीमिर्चका चूर्ण और शुद्ध हरताल—इनको समान-समान लेकर पानीके साथ खरल करो और एक-एक रत्तीकी गोलियाँ बना लो। इस रससे साध्यासाध्य हैं प्रकारके सिश्रपातज्वर और उनके कारणसे पैदा हुई मूर्च्छा आदि उपद्रव शान्त होते हैं। ज्वरमें जब दाँती मिच जाय, टेढ़ी हिए हो जावे, ज्ञानेन्द्रियाँ अपना-अपना काम न करें और वेहोशी हो तथा कंफसे गुँह भरा हो, तब इसे प्रयोग करो।

### चकी या चाकी।

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध विप, शुद्ध धतूरेके धीज, कालीमिचौंका चूर्ण, शुद्ध हरताल और सोनामक्खीकी मस्म समान-समान लेकर, दन्तीकी जड़के काढ़ेकी भावना देकर, एक-एक रत्तीकी गोलियाँ बना लो। इससे साध्यासाध्य १३ सिन्नपात नाश होते हैं।

# घोर नृसिंह रस।

ताम्बा सस्म १ भाग, वंग सस्म १ भाग, लोहा सस्म २ भाग, अअक सस्म ४ भाग, सोनामक्खीकी सस्म १ भाग, शुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध गंधक १ भाग, शुद्ध मैनसिल १ भाग, काले सर्पका विष ४ भाग, त्रिकुटा (सोंठ, मिर्च, पीपल) ४ भाग, शुद्ध कुचला १२ भाग और कालकूट विप म्म भाग—इन सबको खरलमें ढालो। फिर रोहित मछली, भैंस, मोर और सूअरके पित्तेके साथ तीन-तीन घर्यटे तक खरल करो। इसके बाद चीतेकी जड़के काढ़ेमें ३ घर्यटे खरल करो और सरसों-समान गोलियाँ बना, भूपमें सुखा लो। इससे १३ प्रकारके सिन्नपात, हैला और अतिसार नाश होते हैं।

एक गोली नारियलके जलके साथ देनी 'नाहिये। प्यास लगनेपर भी नारियलका जल ही पिलाओ।

नोट-कोई-कोई इरतालं नहीं डांबते और मात्रा आधी रसी कहते हैं।

. दही, भात श्रीर भुँ जी. मछली. खानेको दो। तिल श्रीर चन्दन पीसकर शरीरपर लेप करो। रोगी जो चाह्रे विचार करके दो।

#### बह्मरन्ध्र रस।

्र शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, अश्रक सस्म, शुद्ध हरताल, शुद्ध हिंगुलं, काली मिर्च, सुद्दागे की खील और सैंधानोन पिसा-छना—सब समान-समान लो । सबके वजनके बराबर शुद्ध विप लो । फिर जितना सबका वजन हो उसका चौथाई माग भैंसका पित्ता लो और खरल करो ।

ब्रह्मरन्ध्रपर उस्तरेसे झीलकर उस जगह इसे लगा दो। अगर इससे गरमी जान पड़े तो स्नान कराओ; चन्दनादिका लेप करो; गन्नेका रस, मूँ गकी दाल, माठा और भात दो—ये उस समय पथ्य हैं।

इस रसके तालुपर घाव करके लगानेसे सन्निपात-ज्वरवालेकी अज्ञानता दूर होती और होश होता है।

# आनन्द भैरवी बटिका।

शुद्ध मीठा विष, सोंठ, पीपल, कालीमिर्च, शुद्ध गन्धक, सुद्दागेकी खीलें, ताम्बा भस्म, धतूरेके बीज और शुद्ध हिंगुल—इन नौ चीलोंको समान-समान लेकर, भाँगके रसमें दिन-भर घोटो और एक-एक रत्तीकी गोलियाँ बना लो।

• इस बटिकासे सिन्नपात-रोगीको लाम होता है। अनुपान--धाककी जड़का काढ़ा और त्रिकुटेका चूर्ण दो रत्ती।

नोट—ग्राककी जद एक माथे बेकर ३२ तोले जलमें पकाश्रो । जय मात्रोजे जल रह जाय, उतारकर छान जो ।

### मृतोत्थापनो रस ।

शुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध गन्धक २ भाग, शुद्ध मैनसिल १ भाग, शुद्ध मीठा विष १ भाग, शुद्ध शिंगरफ १ भाग, कान्तपाषाण या चुन्बक-पत्थरकी भस्म १ भाग, अञ्चक भस्म १ भाग, ताम्बा भस्म १ भाग, लोह-भस्म १ भाग, शुद्ध हरताल १ भाग और सोनामक्खीकी भस्म ार भाग, इन ग्यारहको (१) अम्लवेत, (२) जँभीरी नीयू, (३) चूका (तिपितया), (४) सम्हाज्के पत्तों, और (४) हस्तिशुर्यहीं के स्वरसके साथ तीन-तीन दिन, अलग-अलग, खरल करो। फिर इस मसालेको भूधर-यन्त्रमें पाक करो। इसके वाद चीतेके काढ़ेमें ६ घ्टिं ख़रल करके, एक-एक रत्तीकी गोलियाँ बना लो।

अनुपान-हींग, त्रिकुटा, कपूर और अदृरखका रस ! इसे सिन-पातज्वरमें तब दो जविक रोगीका अन्त समय दीखता हो ।

#### कुलबधु ।

शुद्ध पारा, शीशा भस्म, ताम्या भस्म, शुद्ध मैनसिल तथा शुद्ध नीलाथोथा—वरावर-वरावर लेकर इन्द्रवारुणी या इन्द्रायणके रसके साथ १२ घषटे तक खूव खरल करोध्योर चने समान गोलियाँ वना लो।

इसको जलमें घिसकर नस्य देनेसे सन्निपातज्वर-रोगीकी बेहोशी दूर होती है।

सोभाग्य बटी ।

सुद्दागेकी खीलें, शुद्ध मीठा विष, सफेद जीरेका चूर्ण, सेंधानोन िपता हुआ, समन्दरनोन पिसा हुआ, साँभरनोन पिसा हुआ, विड़नोन पिसा हुआ, कालानोन पिसा हुआ, सोंठका चूर्ण, कालीमिर्चका चूर्ण, पीपलोंका चूर्ण, हरहका चूर्ण, वहेड़ेका चूर्ण, आँवलोंका चूर्ण, अभ्रक-भस्म, शुद्ध गन्धक और शुद्ध पारा, इन सबको खरलमें डालो। फिर सफेद और नीले फूलवाले सम्दाल्के पत्तों, भाँगरा, अड़्सा और चिरचिरेके पत्तोंके रसमें, अलग-अलग, सात-सांत, भावना दो और दो-दो रत्तीकी गोलियाँ बना लो।

रा इन गोलियोंसे त्रिदोपके कारण हुए रोग नष्ट होते.हैं। जिन्हें बहुत ही शीत एवं दाह हो, पसीने आते हों, बोर नींद आती हो; इन्द्रियाँ विकल हों और मन मुख हो सन्हें इसे दो। इससे शूल, श्वास, साँसी, मुक्की, अर्थिन, बीर प्यास और ज्वास होते हैं का प्राप्त

# मृत सञ्जीवन रस।

शुद्ध पारा १ भाग और शुद्ध गन्धक २ भाग, इनकी अभ्रक भस्म १ भाग, लोह मस्म १ भाग, तांम्बा भस्म

त्माहा विष १ भाग, शुद्ध हरताल १ भाग, पीली कौड़ीकी भे त १ भाग, शुद्ध मैनसिल १ भाग, शुद्ध शिङ्गरफ १ भाग, चीतेका चूर्ण १ भाग, हिस्तशुर्खीका चूर्ण १ भाग, श्रतीसका चूर्ण १ भाग, सीठंका चूर्ण

मात्रा १ से १ रत्तो । अदरखके रसके साथ 'घोटकर सिन्नेपात-

्रीर पूजा कर जो।

अधोरेम्यश्च अधोरेम्यो घोरघोरतरेम्यश्च । सर्वतः सर्वेम्यो नमोऽस्तु रुद्ररूपेम्यः ॥ सूचिकाभरगा रस ।

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शीशा भस्म, शुद्ध मीठा विष और काले सपैका विष—इन पाँचोंको संमान-समान लेकर क्रमशा (१) रोहित मिछली, (२) सूत्रारं (३) मोर, और (४) वकरीके पित्तेके साथ, ज्ञालंग-अलग सात-सात मावना दो।

जब रोगीकी अन्त अवस्था दीखे, तब सूईके अप्र भाग-भर रोगीके अखमें दो। अगर रोगी, मुखसे सेवन ने कर सके तो ब्रह्मरन्थ— तालुमें—उस्तरेसे चीरकर, उसी घावमें, सूईके अगले भागमें इसे भर-कर लगा दो और मल दो। गरमी जान पहेली सीतल उपचार करो।

दूसरा सूचिकामरण रस।

शुद्ध मीठा विष = तोले और शुद्ध पारा ४ मारो—इनको मिलाकर तब तक घोटो जब तक कि पारेकी चमक न चली जाय। पीछे काच लिप्त सराइयोंमें बन्द कर कपड़िमट्टी करो छोर सुखा लो। फिर ब्रिट्टे या ई टोंपर रखकर, घँगूठे जितनी मोटी आगकी लीपर, ६ घएटे, पकाओ। इसके वाद धीरेसे सराई उतारकर खोलो। ऊपरकी सराई में जो धूआँ-सा मिले, उसे एक Stoppard शीशीमें रख दो, ताकि उसमें इवाका अंश न घुसे।

उस्तरेसे सिरपर इतिकर, उस घावमें उतनी ही यह द्वा भरों जितनी कि सूईकी अगली नोकमें लगे। फिर उस जगह उँगलीसे घिसो। थोड़ी देरमें सिलपात ज्वर-रोगी या साँपका काटा रोगी होशमें आ जावेगा। अगर शरीरमें ताप हो आवे, तो गलेका रसः वरीरह मधुर पदार्थ दो।

तीसरा सूचिकामरगा रस।

शुद्ध मीठा विष १ मारो, सर्प विष १ मारो, शुद्ध संखिया १ मारी और शुद्ध हिंगुल ३ मारो, इनको मिलाकर—एक-एक दिन, श्रलग-श्रलग, रोहित मछली, भैंस, मोर और वकरीके पित्तेके साथ खरल करो और सरसों-समान गोलियाँ वना लो।

ज़िंतुपान—अदरखका रस। इसके सेवन करते समय तिलीका तेल मालिश कराओ। खानेको दही-मात, तिल, नारियलका जल आदि शितल पदार्थ दो। अगर इसके सेवनसे वहुत ही गरमी हो यानी आँखें लाल हो जावें, तो शीतल जलसे स्नान भी करा सकते हो और माथेपर शीतल जलसे भीगा कपड़ा भी रख सकते हो।

#### मृगमदासव।

श्रतसंतीवनी सुरा २०० तोले, शहद १०० तोले, पानी १०० तोले, कर्त्रों १६ तोले, कालीमिर्च द तोले, नमक सैंघा द तोले, जायफले म तोले, पीपल म तोले और दालचीनी म तोले—इन. सबको एक मिट्टी या चीनीके बर्तनमें रखकर मुँह बन्द कर दो और एक महीने तक रखा रहने दो; फिर छानकर निकाल लो और कांचके भाँडमें रख दो। इसको १० से ३० बूंद तक देनेसे हैजा, हिचकी और समिपात- ब्वरमें लाम होता है।

### दूसरा मृगमदासव ।

मृतसंजीवनी सुरा २०० तोले, कस्त्री १६ तोले, कालीमिर्च म तोले, लोंग म तोले, जायफल म तोले, पीपल म तोले तथा दालचीनी म तोले— इन सबको एक मिट्टीके बर्तनमें भरकर मुँह बन्द कर दो और सात दिन तक रक्खा रहने दो। आठवें दिन कपड़ेमें छान लो। मात्रा १० से २० बृंद तक। इससे भी हैजा, हिचकी और सित्रपात-ज्वर आराम होते हैं।

्रे नोट-श्रगर समय पर मृतसंजीवनी सुरा न हो, तो कोई तेज़ शराव उसके बर्यन में ने सकते हो।

# मृत संजीवनी सुरा।

दो सालका पुराना गुड़ ३२ सेर, कुटी हुई बबूलकी छाल ५० तोले, अनारकी छाल, अड़ सेकी छाल, मोचरस, बराहकांता, अतीस, असगंध, देवदार, वेल की छाल, श्योनाककी छाल, पाटलाकी छाल, सिरवन, पिठवन, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, गोखरू, बेर, बड़े खीरेकी जड़, चीतेकी जड़, आलकुशी बीज और पुनर्नवा—इन बीस चीजोंको दो-दो तोले लो। फिर इन सबको कूटकर, १४६ सेर (चार सेर कम 'चार मन) पानीमें मिलाकर, मिट्टी की पक्की गोलोंमें मरकर, मुँह बंद करके रख दो। १६ दिन मत छेड़ो।

इसके बाद, कुटी हुई सुपारी 8 सेर, धतूरेकी जड़, लौंग, पद्माख, जसकी जड़, लाल चंदन, सीवा, अजवायन, गोल मिर्च, सफेद जीरा, काला जीरा, शठी, जटामाँसी, दालचीनी, इलायची, जायफल, मोया, गठिवन, सोठ, मेथी, मेडासींगी और सफेद चन्दन इन २१ देवाओंको आठ आठ वोले लेकर, कृटकर, सत्रहवें दिन गोलोंका मुँह स्वोलकर जन्हींमें भर दो और मुँह वन्द कर दो। फिर ४ दिन मंत छेरों। पाँचवे दिन वकरंत्र द्वारा चुआ कर, शराय बना लो।

इससे घोर सित्रपातन्त्रर और हैजा आदि नाश होते तथा शरीर-पर रोनक आती, सजवूती और पुष्टि होती है। वल, श्राग्न और उन्नके माफिक इसकी मात्रा नियत करनी चाहिये।

जीर्या त्रीर विषमज्ञर-नाशक रस ।

#### पञ्चानन रस

शुद्ध वच्छनाम विप पिसा-छना दो तोले, काली मिर्च पिसी-छनी चार तोले, शुद्ध गन्धक पिसी हुई तीन तोले, शुद्ध हिंगुल एक रिली और ताम्बा भस्म दो तोले—इन पाँचोंको खरलमें डालकर, उपरसे आककी हरी जड़का रस डालो और खरल करके एक-एक रत्तीकी भोलियाँ बनालो।

इस रसं से तेज और जबदंस्त युखार भी जाता रहता है। इसे रोगीको खिलाकर शीतल कियाएँ करनी चाहिये। इसपर सेंधानोन, हरीतकी, शहद, दंही-भात, सुगन्धित चीजोंका लेपन, शीतल ज ह दूध और अनार पथ्य हैं।

## ज्बराज्ञानि रस ।

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्यक, सेंधानोन, शुद्ध मीठा विष झौर ताम्बा-मसा —ये सब वराबर वराबर एक-एक तोले लो और इन सबके बरा-बर पाँच तोले लोहा सस्स और पाँच तोले अंभ्रक मस्म लेकर मिला लो। फिर इस दवाओंके चूर्णको लोहेक खरलमें डाल, अपरसे समाल्क पत्तोंका रस हालो और लोहेकी मूसलीसे खरल करों। फिर पारेके वजनके वराबर (एक तोले) कालीमिचौंका पिसा-छना चूर्ण हालकर घोटों और घुट जानेपर एक-एक रत्तीकी गोलियाँ बना लों।

हमं रसके देनेसे जीर्यंज्वर—बहुत दिनोंका पुराना बुंखार— तपेकोनः, विषय ब्वर, धातुगत प्रवल ब्वर, दाह ब्वर, श्वास, खाँसी, धातुस्थ दाह, यक्तत रोग—िलवरकी खराबी, तिल्ली, गोला, पेटका रोग श्रीर शोथ—सूजन श्रादि रोग नाश होते हैं।

## श्री जयमङ्गल रस।

हिंगुलका निकाला पारा १॥ मारो, शुद्ध गन्धक १॥ मारो, सुद्दागेकी खीलें १॥ मारो, तान्वा-भस्म १॥ मारो, बंग-भस्म १॥ मारो, सोना-मन्द्रिकी भस्म १॥ मारो, पिसा-छना सेंधानोन १॥ मारो, पिसी-छनी कार्लीमिने १॥ मारो, सुवर्ण-भस्म ३ मारो, कान्त लोहामस्म १॥ मारो ज्या विवास १॥ मारो छ विवास १॥ मारो छ जगह खरलमें हाल (१) धतूरेके पत्तोंके रसमें ३ दिन खरल करो, (२) हार-सिगारके पत्तोंके रसमें ३ दिन खरल करो, (३) दशमूलके काढ़ेमें तीन दिन खरल करो, और (४) विरायतेके काढ़ेमें ३ दिन खरल करो। धन्तमें दो-दो रत्तीकी गोलियाँ बना लो।

इसका अनुपान जीरेका चूर्ण और शहद है। यह रस सब तरहके ज्वरोंको निश्चय ही नाश करता है। कैसा ही ज्वर हो इससे ठहर नहीं सकता। जीर्ण ज्वर, आठों तरहके ज्वर, साध्य ज्वर, असाध्य ज्वर, विषम ज्वर और पातुनत ज्वर आदि समस्त ज्वरसंज्ञक रोगोंको यह नाश करता है।

# ज्वर कुञ्जर पारीन्द्र रस।

्रसिसन्दूर दो तोले, अअक सस्म एक तोले, जाँदी सस्म चार गेले, सीनामक्बीकी सस्म, चार तोले, रसीव चार तोले, खपरिया सस्म चार तोले, तान्वा भस्म चार तोले, मोती भस्म चार तोले, मूँगा भस्म चार तोले, लोहा भस्म चार तोले, शुद्ध शिलाजीत चार तोले, सोनागेरू चार तोले, शुद्ध मैनसिल चार तोले, शुद्ध गंधक चार तोले श्रीर सुवर्ष भस्म चार तोले—इन पन्द्रह चीजोंको खरलमें डालकर, नीचे शिली हुई दवाश्रोंके रसोंमें तीन-तीन भावना देकर तीन-तीन रत्तीकी गोलियों बना लो।

#### भावनाकी चीज़ें।

मदार, तुलसी, पुनर्नवा, गिएयारी—श्ररती, भुँ इ श्रामले, घोपा-लता, चिरायता, सुदर्शना, कलिहारी, मालकाँगनी, मुँगवन श्रीर प्रसा-रिणी—इन वारहके रसोंमें तीन-तीन भावना देकर गोलियाँ बना लो।

यह रस श्रमिदीपक तथा तरह-तरहके रोग-नाशक है। सन्तत, सतत, श्रन्थेचुः, तिजारी, चौथेया समस्त ज्वर श्रीर खाँसी, खास, श्रमेह, सूजन, पायह, कामला, प्रहणी श्रीर च्चय प्रभृति रोगीको नाश करता है।

# सर्वज्वरांक्रश वटी ।

शुद्ध पारा १ तोला और शुद्ध गंघक १ तोला, पहले इनकी निश्चन्द्र फजली कर लो। पीछे कळालीमें—कालीमिर्च, सोंठ, पीपल, दालचीनी, शुद्ध नमालगोटा, मीठा कूट, चिरायता और नागरमोथा—प्रत्येकका पिसा-छना चूर्ण एक-एक तोले मिला दो। फिर खरलमें डालकर एक मानना सम्हाल्के पत्तोंके रसकी और एक भावना अदरखके रसकी दो। पीछे दो-हो रत्तीकी गोलियाँ बना लो।

गोली खिलाकर रोगीको कपड़े चढ़ा हो। इस सर्वन्वरांकुश बटीसे सब तरहके क्वर नाश होते हैं। वातज्वर, िपत्तज्वर, कफज्वर, सब तरहके विषमज्वर, प्रकृतज्वर, वेफुतज्वर, वातकफज्वर, अन्तर्गत-क्वर, विह्याच्वर, निरामज्वर, सामज्वर आदि सभी ज्वर इन गोलियोंसे इस तरह नाश होते हैं, जिस तरह विजलीसे पेड़ नाश होते हैं।

# सर्वज्वरहर लोह ।

चीतेकी जड़, हरड़के छिलके, बहेड़ेके छिलके, आमले गुठली निकाले हुए, सोंठ, पीपल, कालीमिर्च, बायिबड़क्क, नागरमोथा, गज-पीपप्र पीपलामूल, खसकी जड़, देवदार, चिरायता, गन्धवाला, छटकी, छोटी कटेरी, सहँजनेके बीज, परवलके पत्ते, मुलेठी और इन्द्रजी—ये सब एक-एक तोले लो और लोह भस्म सबके बराबर २१ तोले लो। फिर खरलमें डाल, पानीके साथ खरल करो और एक-एक रत्तीकी गोली बना लो। इस रससे सब तरहके ज्वर, तिल्ली, अप्रमांस और यक्तत रोग नष्ट होते हैं।

# वृहत् सर्वज्वरहर लोह।

शुद्ध पारा २ तोले, शुद्ध गंधक २ तोले, ताम्बा मस्म २ तोले, क भस्म २ तोले, सोनामक्खीकी भस्म २ तोले, सुवर्ण भस्म २ तोले, की भस्म २ तोले, शुद्ध हरताल २ तोले और कान्त लोह भस्म त्र तोले—इन नो चीजोंको खरलमें डालकर (१) करेलीके पत्ते, (२) दशमूल, (३) पित्तपापड़ा, (४) त्रिफला, (४) गिलोय, (६) पान, (७) काकमाची, (८) सम्हाल्के पत्ते, (६) पुनर्नवा,और (१०) अद्रख— इन दसोंके रस या काढ़ोंकी अलग-अलग सात-सात मावना देकर, -दो-दो रत्तीकी गोलियाँ बना लो।

इस रसके सेवन करनेसे आठों तरहके ज्वर, दुर्जल ज्वर, सतत, सन्तत, अन्येयुः, तिजारी, चौथैया वरौरह विषमज्वर, ज्ञय ज्वर, धातु-गत ज्वर, काम-ज्वर, शोकज्वर, भूतावरोष ज्वर, नज्ञन-दोषसे पैदा हुआ ज्वर, अभिघात ज्वर, अभिचार ज्वर, अभिन्यास ज्वर, सिन्नपात ज्वर, शीत ज्वर, दाह ज्वर, प्रलेपक ज्वर, अर्द्धनारीश्वर ज्वर, सीहा-ज्वर, चातुर्थिक विपर्य्यय, पाण्ड, कास और मन्दागि रोग नाश होते हैं।

पथ्य--भात, माठा श्रौर पित्तयोंका मांस।

अपथ्य-पेठा और छी-भोग वरीरह मना है। जय तक रोगी निरोग होकर बलवान् न हो जावे; ऐसा काम यानी मैथुन वरीरह न करना चाहिये।

अनुपान—पुराना गुड़ और पीपलोंका चूर्ण है। किसी त्राहुका भी ज्वर इस रससे सात दिनमें माग जाता है।

विषमज्वरान्तक लौह ।

शुद्ध पारा २ तोले, शुद्ध गन्धक २ तोले, ताम्या भरम १ तोले, सोनामक्खीकी भरम १ तोले खोर लोहा भरम ६ तोले—इन सबको खरलमें मिलाकर (१) जयन्तीक पत्तोंके रसमें, (२) तालमखानेके रसमें, (३) खड़ू सेके पत्तोंके रसमें, (४) खद्रखके रसमें, और (४) पानोंके रसमें अलग-अलग हरेककी पाँच-पाँच भावना देकर, मटर-समान या दो-दो रत्तीकी गोलियाँ बना लो। इस रससे विपमन्त्रर, तिल्ली और गोला नाश होता है। बहुत करके यह रस अभिवर्द्धक, बलकारक, पुष्टिकर, तथा हृदय और नेत्रोंको सुखदायी है।

पुटपक्व विषमज्वरान्तकं लोहं।

हिंगल्का पारा ? तोले और शुद्ध गंधक ? तोले—इन दोनोंको खरल करके कजली कर लो। फिर इस कजलीको पर्पटीकी तरह पका लो। एक लोहेकी कलछीमें कजली रखकर आगपर तपाओ, जब पतली कीच-सी हो जावे, उतारकर केलेके पत्तेपर फैला हो और शीध ही दूसरे केलेके पत्तेसे ढक और द्वाकर अपरसे गोधर रख हो।

पीछे इस पर्पटीके साथ, सुवर्ण मस्म २ माशे, लोह अस्म २ तोले, तान्वा भस्म २ तोले, अञ्चक अस्म २ तोले, वंग अस्म ४ माशे, सोता- गेरू ४ माशे, मूँगा भस्म ४ माशे, मोती अस्म २ माशे, शंख अस्म २ साशे और सीपी अस्म २ माशे, इन ग्यारहों चीजोंको एक जगह खरल करके, जलके साथ घोटो और गोला-सा वनाकर एक सीपमें रखों। अपरसे दूसरी सीप रखकर, लोड़ोंको मसालेसे वन्द कर दो। नीछे इस

सीपको कपोत पुट दो । जब गन्धककी गन्ध आने लगे, तब इसे आगसे निकाल ली । सीपको खोलकर भीतरसे दवाको निकालकर शीशीमें रखदो । इसकी मात्रा एकसे दो रती तक है । अनुपान—पीपलोंका चूर्योश्वींग और सेंधानोन है।

यह रस विषयज्वर नाश करने में खूव मशहूर है। यह अग्निदीपक और बल-वर्ण-वर्द्ध है। इससे आठों तरहके ज्वर, तिल्ली यफ्टत— जिगर—लिवर, सतत ज्वर, सन्तत ज्वर आदि विषयज्वर, कामला (कमल वायु), पाण्डु रोग, सूजन, मेह, अरुचि, प्रहणी, आय-दोष, । खाँसी, श्वास, मूत्रक्षच्छ और अतिसार आदि रोग नाश होते हैं।

### जीवनानन्दाभ्रम्।

अञ्चक भस्म ४ तोले, सफेद जीरेका चूर्ण २ तीले और शुद्धः भतूरेके बीज २ तोले-इन तीनोंको खरलमें डाल, अडू सा, छोटी कटेरी, आमले और मोथेके रसमें, अलग-अलग, खरल करके एक-एक रत्तीकी

इस रसके सेवन करनेसे विपमन्वर, तिल्ली, यक्त-लिवर, वमन या हो, रक्तिपत्त, वातरक्त-गठिया, प्रहणी, खाँसी, श्वास, श्रविन, शूल,-जी मिचलाना तथा ववासीर श्रादि रोग नष्ट होते हैं। यह रस पुष्टि-कारक, बलदायक, श्रीमवद्ध क श्रीर रसायन है।

# वसन्तमाल्ती रस।

सुवर्ण मस्म १ माग, मोती मस्म २ माग, शुद्ध हिंगुल ३ माग, कालीमिर्च ४ माग और खपरिया मस्म माग—इन सबको पहले जरासे मक्खनके साथ खरल करो; पीछे इसमें नीवृक्ता रस डाल-डाल-कर तब तक खरल करो जब तक कि चिकनाई एकदम न जाती रहे। जब चिकनाई न रहे तब एक-एक रत्तीकी या चार-चार रत्तीकी टिकियाँ बनालो। इसकी मात्रा दो रत्तीकी है। अनुपान—पीपलोंका; चूर्ण और शहद है। इसके सेवनसे जीर्णज्वर, विषमज्वर तथा खाँसी और मन्दाग्नि वरा रह रोग नाश होते हैं। यह रस अग्नि-प्रदीपक है। पुराने ज्वरकी यह मशहूर दवा है। इसके सेवनसे रोगी निरोग तो होता ही है; साथ ही बलवान भी हो जाता है।

#### महाराज बटी।

शुद्ध पारा २ तोले, शुद्ध गन्धक २ तोले, अश्रक भस्म २ तोले, विवारेके वीज १ तोले, वङ्ग भस्म १ तोले, लोह भस्म १ तोले, सुवर्ण भस्म ६ मारो, ताम्वा भस्म ६ मारो, भीमसेनी कपूर ६ मारो—भाँगके वीज, रातावर, सफेद राल खानेकी, लोँग, तालमखानेके वीज, विदारी-कन्द, मूसली, कोँचके वीजोंकी गिरी, जायफल, जावित्री, वला, नाग-यला—हरेक चौथाई तोले—सवको खरलमें डालकर, मूसलीके रस या काढ़ेके साथ खरल करके, चार-चार रत्तीकी गोलियाँ वना लो।

अनुपान-शहद् ।

इसके सेवन करनेसे नाना प्रकारके ज्वर, खाँसी, श्वास, राजयस्थि, कामला, पाण्डु रोग, प्रमेह और रक्तपित्त आदि रोग नाश होते हैं। त्यह रस वल और वीर्यको वढ़ाता तथा पुष्टि करता है।

#### मकरध्वज।

सोनेके पतले पत्तर प्रतोले, शुद्ध पारा ६४ तोले और शुद्ध गन्धक १२८ तोले लाकर रखो। पहले सोनेके पत्तर और पारेको खूद खरल करो, पीछे इसमें गन्धक मिलाकर खरल करो और कजली कर लो।

फिर इस कज्ञलीको घीग्वारके रसमें खरल करके युखालो । सूखने-पर कपरौटी की हुई काली बोतलमें इसे भर लो; पीछे वालुकायन्त्रमें - रखकर तीन दिन-रात आग लगाओ। स्वॉंग शीतल होनेपर, बोतलके - गलेमें लगा हुआ चमकदार माल निकाल लो।

नोट—इसके पकाने वग़ैरहकी विधि चिकिरसा-चन्द्रोदय चौथे भाग सफा . २१२-२२ में देखिये। वहाँ खुद सममाकर जिसा है। इसकी मात्रा १ जो भर या आधी रत्ती है। पानमें रखकर खानेसे रसायन है—बुढ़ापा नाश करता है। पानोंके रस और अदरखके रसमें चटानेसे सिनपातब्बर नाश करता है। अनुपान विशेषसे यह मंदाग्नि, अंिन और नामर्दी आदि रोगोंमें बड़ा फायदा करता है।

त्र्याहिकारि रस I

खपरिया भस्म २ तोले, शंख भस्म २ तोले और शुद्ध तूतिया ६ माशे इन सबको मिलाकर, गोजी, जयन्ती और चौलाईके रसमें, ध्रलग-श्रलग, सात-सात भावना दो। फिर सुखाकर रख लो। मात्रा—धाधी रत्ती। श्रनुपान--पुराना घी। इससे ज्याहिकज्वर या तिजारी (तीसरे दिन चढ़नेवाला) ज्वर शान्त हो जाता है।

## चतुर्थकारि रस।

शुद्ध हरताल, शुद्ध मैनसिल, शुद्ध त्तिया, शङ्क भस्म श्रीर शुद्ध गन्धक — इनको बराबर-बराबर लेकर, घीग्वारके रसमें खरल करके टिकिंगा बना लो। टिकियोंको शराब-सम्पुटमें बन्दकर गजपुटकी श्राग दो। स्वाँग शीतल होनेपर, निकाल लो श्रीर घीग्वारके रसमें घोटकर श्राधी-श्राधी रत्तीकी गोलियाँ बना लो। इस रससे शीतज्वर, विशेषकर चौथैया न्वर जो चौथे दिन श्राता है नाश होता है। सेवन विधि—इसे सेवन करनेसे पहले कालीमिर्च श्रीर घी मिली श्राष्ठ पीश्रो। पीछे इस रसको खाश्रो। इस रसके खानेसे वमन या के होंगी श्रीर चौथैया माग जायगा।

# दूसरा त्र्याहिकारि रस।

शुद्ध पारा १ तोले, शुद्ध गन्धक १ तोले, शुद्ध मैनसिल १ तोले, शुद्ध हरताल १ तोले, पिसा-झना अतीस ४ तोले, लोह भस्म २ तोले और चाँदी भस्म आधा तोले—इन सबको खरलमें डाल, ऊपरसे नीमकी झालका रस या काढ़ा डाल-डालकर घोटो। घुटनेपर तीन-तीन रत्तीकी गोलियाँ वना लो । इस रससे ज्याहिकज्वर-तिजारी—तीसरे दिन । चढ़नेवाला ज्वर एवं श्रन्य सब विषमज्वर नाश हो जाते हैं।

ज्वरकालहेतु रस।

शुद्ध पारां, शुद्ध मीठा विप, शुद्ध गंधक, ताम्त्रा भस्म, शुद्ध मेन्द्रिल, शुद्ध भिलावे और शुद्ध इरताल—इन सातोंको खरलमें ढालकर, धृहरके । दूधके साथ घोटो और टिकियाँ वना लो । सूखनेपर टिकियोंको शराव-सम्पुटमें रख, गलपुटमें फूँक दो । स्वाँग शीतल होनेपर निकाल लो ।

इसकी मात्रा-व्याधी रत्ती । अनुपान-मधु ।

इस रसको मनुष्योंकी भलाईके लिये महादेवने पार्वतीसे कहा या। इससे आठों ज्वर नाश हो जाते हैं।

### त्रिपुरारि रस।

शुद्ध हिंगल्का पारा, ताम्वा सस्म, शुस गन्धक, लोह सस्म, अन्नक-भस्म और शुद्ध मीठा विप—हरेक दो-दो तोले और चाँडीकी-भस्म एक तोले लेकर खरलमें डालो और अद्रख़के रसके साथ धोंड-कर एक-एक रचीकी गोलियाँ बना लो।

अनुपान-चीनी श्रीर श्रद्रखका रस।

इससे आठों तरहके न्नर, दुर्जल न्नर, तिल्ली, उदर-रोग, सूजन तथा अतिसार आदि रोग नाश होते हैं।

# स्वच्छन्द मेरव रस।

शुद्ध पारा २ माशे. शुद्ध गन्धक २ माशे. शुद्ध मीठा विप २ माशे, वायफल १ माशे और पीपलोंका पिसा-छना चूर्ण ३॥,माशे—इन सवको खरल करके, आधी-आधी रत्तीकी गोलियाँ वना लो ।

पानके पत्तेमें रखकर अथवा अदरख या गोमा (द्रोणपुष्पी) के स्सके साथ सेवन करना चाहिये।

पध्य-दोपोंके वलायलका विचार करके दही चाँवल आदि देना । चाहिये। इस रससे शीतब्बर—जाड़ेका बुखार, सन्निपातंब्बर, विशू- चिका—हैजा, विपमन्यर, पीनस, जुकाम, न्वर, श्रजीर्ण, मन्दाप्ति, वमन श्रीर भयानक सिरका रोग श्रादि रोग नाश होते हैं।

#### कल्पतरु रस।

गुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध विष और ताम्या-भस्म—हरेक विरावर-वरावर लेकर—एक दिन सूत्रारके पित्तेके साथ, एक दिन विकरेके पित्तेके साथ, एक दिन मेंस के पित्तेके साथ, एक दिन रोहू मछलीके पित्तेके साथ और एक दिन मोरके पित्तेके साथ खरल करो, फिर सात दिन सँभाल्के पत्तोंके रसमें खरल करो और अन्तमें तीन दिन अदरखके रसमें खरल करो और सरसों-समान गोली बना आंगों सुखा लो।

दोष, अभि और अवस्थाका विचार करके लगातार २१ दिन तर्क एक-एक गोली रोज रोगीको खिलाओ। जब तक पसीने आर्वे कपड़ा खद्युये रखो। पसीना आ चुकनेपर दही-चीनी मिलाकर खिलाओ।

र्रोइसका अनुपान-पीपलका चूर्ण और गरम पानी है।

इस रससे जीर्याज्वर, विषमज्वर, ज्वरातिसार, पाय्डु श्रीर कामला रोग श्राराम होते हैं।

ं नोट— जिस रोगीको 'श्वास, खाँसी और शूज रोग हो उसे यह रस 'हरिगज न देना चाहिये।

### अमृतारिष्ट ।

गिलोय १२॥ सेर और दशमूल १२॥ सेर, इनको २४६ सेर ज करा आ

परके सुला हुन हुए २४ सेर काढ़ेमें ३१॥ सेर गुड़ पुराना नाथ हाला जीरा २ सेर, पित्तपापड़ा १ पाव, छातिमछाल कोले, मिर्च ४ तोले, पीपल ४ तोले, मोथा ४ तोले, छुटकी ४ तोले, छतीस ४ तोले और इन्द्रजी

४ तोले: ये सब अधकचराकर मिला दो और मिट्टीके वड़े वर्तनमें भरकर मुँह अच्छी तरह वन्द करके ? महीना रक्खा रहने दो। इसके बाद काममें लो। इस अरिप्टसे समस्त ब्वर शान्त होते हैं।

परीचित शीतज्वरारि वटी।

शुद्ध वत्सनाभ विष, शुद्ध सुद्दागा, मकरध्यज, कीईा-भस्म, मूँगा मस्म श्रीर लोहा-भरम-इरेक तीन माशे, कालीमिर्च ? तीले, छोटी इलायचीके बीज १ तोले खीर दालचीनी १ तोले--सबको कृट-पीस श्रीर द्वानकर खरलमें वोल-वोलकर हालो; फिर नीवश्रोंका रस दे-देकर खरल करो और एक-एक रत्तीकी गोलियाँ बना लो।

ये गोलियाँ चढ़े ज्यरमें नहीं दी जातीं। ज्वर चढ़नेसे प्राठ घरटें पहले, दो-दो घएटे में, एक-एक गोली शहदके साथ पीसकर देनी चाहिये। एक दिनमें ४। ४ गोली तक दी जा सकती हैं। जब ज्वर चढ़ ष्यावे. गोली मत दो। फिर दूसरे दिन व्वर न होनेकी हालतमें, जव टैम्परेचर ६७ या ६८ डिमी हो, गोली दे सकते हो। इनसे एक ये हे दिनमें ज्वर भाग जाता है।

इन गोलियोंसे जाड़ा लगकर चढ़नेवाले ज्वर, बहुत ही कॅप-कॅपी, शरीरकी पें ठनी, फफ, खाँसी और दिलकी कमजोरी आराम होती है। यक्रतकी खरावी या तिल्लीके वढ़नेसे होनेवाले मन्दे-मन्दे स्वर ख्रीर जीर्ण्वर भी नाश होते हैं। नये जूड़ी ज्वरको ये गोलियाँ रोक देती हैं। मलेरिया-ज्वरोंमें जहाँ कुनैन फेल हो जाती है ये गोलियाँ फेल नहीं होतीं।

स्परीचित सर्व ज्वर-नाशक बटी। वारा-इन वंसलोचन, छोटी इलायचीके हाने, सत्त गिलोच गावजुवाँके फूल, गुलावके फूल, उन्नाव और विलायर ये सब एक-एक तोले, अञ्चक मस्म ३ मारो एवं मूँ गा ३ सबको मिलाकर खरल करो और तीन-तीन रत्तीकी उ सिनिपातंच्यर, विश्र इन गोलियोंसे सब तरहके नये-पुराने ज़्वर रामवाणकी तरह नाश होते हैं, श्रथीत ये सब तरहके ज्वरोंपर श्रचूक हैं और खूबी यह है कि, हर मिजाजके श्रादमीको मुश्राफिक श्रा जाती हैं। कमजोर, बालक, बूढ़े गर्भवती सियोंके लिए तो ज्वर नाश करनेमें ये परमात्माका श्राशी-विष्ही हैं। ये चढ़े हुए ज़्वरको धीरे-धीरे कम करती हैं श्रीर ज्वर श्रानेसे पहले खिलानेसे ज्वरको रोकती हैं। श्रवः ये चढ़े हुए ज्वरमें भी दी जा सकती हैं। ज्वर श्रानेसे पहले देनेमें तो कोई बात ही नहीं है।

ज्वरके सिवा ये खाँसी, जुकाम, इनफ्लुएख़ा श्रादिमें भी लाभ दिखाती हैं। बड़ी ख़ूबी यह है कि, ये पेटको साफ करती श्रौर पित्तको. शान्त करती हैं।

हमने इन गोलियोंको सुक्त दे-देकर खूब परीचा की है। गृहस्थ--मात्रको इन्हें हर समय पास रखना चाहिये। ("वैद्य"की चीज है।)

# 

### **河汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉**汉汉汉

#### बृहत् लोकनाथ रस ।

शुद्ध पारा १ तोले, शुद्ध गंधक २ तोले और अभ्रक भस्म १ तोले---

फिर इसमें ताम्बा भस्म २ तोले, लोह भस्म २ तोले और पीली कौड़ीकी भस्म ६ तोले मिलाकर, काकमाचीके रसके साथ ६ घरटे खरल करो और गोला बना-सुखाकर, सराइयोंमें बन्द करो। फिर

्रा नाथ रससे सीद्दा-तिङ्की, यक्कत-लिव्र और श्रममांस

वृहत् श्लीहारि लोह ।

पीपरोंका चूर गंधक, लोह मस्म, अभ्रक भसा, शुद्ध

तमालगोटके बीज सुह एक तोले लो। ताम्या सस्म, शुद्ध मैनसिल श्रीर विक्त दो दो तोले लो।

सबको मिलाकर, दन्तीकी जड़, निशोधकी इ, चीतेकी र्ड्ड, सन्हाल्के पत्ते, त्रिकुटा, श्रद्रस्त्र श्रीर भीमर ज—इनके रसी या काढ़ोंमें श्रलग-श्रलग एक-एक दिन खरल के जड़ली बेर-समान गोलियाँ बना लो।

उपयुक्त अनुपानके साथ देनेसे सीहा, । एडु और कामलादि रोग नाश होते हैं।

# महामृत्युञ्जय लीह ।

शुद्ध पारा ६ माशे, शुद्ध पंघळ ६ माशे और अन्नक भरम ६ माशे, लोह भस्म १ तोले, ताम्या भरंम २ तोले, जवालार, सर्जाखार, सेंचा-नोन, कालानोन, पीली कोड़ीकी भस्म, शंद्ध भस्म, चीतेकी जड़, शुद्ध मैनसिल, शुद्ध हरताल, शुद्ध हींन, कुटकी, त्रिष्टत, इमलीकी छा । राख, इन्द्रायणकी जड़, आककी जड़, चिरचिरेकी राख, अन्तवेत, हल्दी, दाकहल्दी, त्रियंग्, इन्द्रजी, हरीतकी, अजनोद, अजवायन, तृतिया, शर्प खा और रसीत—ये सत्ताईसों चीजें हैं-हैं माशे लो— इन सबको खरलमें डालकर, एक दिन अद्ररत्वके रसमें घोटो और एक दिन गिलोयके रसमें घोटो। फिर इसमें = तोले शहद मिलाकर, दो-दो रत्तीकी गोलियाँ बना लो।

यह लोह किसी खास दोपकी जियादती या जोरके अनुसार उचित अनुपानक साय देनेसे ब्वर, सीहा, खाँसी, खास और गोला प्रभृति—े नारा करता है।

# यक्तप्रीहोदरहर लोह। पुष्पा) के

लोह मत्म १ तोर्ले, अश्रक मत्म ६ मारो, रस-सिन् त्रिफ़ला था। तोले, इन सबकों साढ़े सैंतीस तोले । तत्कर, विजान स्रीटास्रो; जब स्राठवाँ भाग यानी ४ तोले ८ माशे २ रत्ती पानी रहे खतार लो। फिर खसमें ४ तोले ८ माशे २ रत्ती घी, ३ तोले शता-त्रांका रस स्रीर ३ तोले दूध मिलाकर फिर स्रीटास्रो।

्रेनोट—ग्रुरूमें ही श्रीटानेको घरा, तब जोहा श्राधा डाजना; श्राधा रख जेनां। जब दूसरी बार दूध वर्रोरह हाजकर श्रोटाश्रो, गाड़ा होनेपर श्रावे, तब वह श्राधा रक्खा हुश्रा जोहा भी हाज देना।

जब गाढ़ा होनेपर आवे वह आधा बचाया हुआ लोह भस्म तथा जमिकन्द, कापालिका, चठ्य, बायिबढ़ ग, लोध, शरपोंखा, अम्बष्टा, नितेकी जड़, सोंठ, पाँचों नमक, जवाखार, वीजदारक, अजवायन र मोम हरेक डेढ़-डेढ़ तोले मिला दो। इसके बाद—प्लीहोदर-र पार्थ—इसे दो बार अलग-अलग जमीकन्द और मानकन्दके रसमें खरल करो और दो दफा ही पुटमें फूँक दो। मात्रा—डेढ़ माशेसे तीन माशे तक यानी दुअन्नी-भरसे चीअन्नी-भर तक। अनुपान—गरम जल। इस लौहसे प्लीहा-तिल्ली, यक्टत-जिगर-लिवर और गुल्म-गोला आदि रोग नाश होते हैं।

प्लीहा-नाशक योग।

श्रागपर फुलाई हुई फिटकरी २ तोले श्रीर श्रागपर फुलाया हुश्रां सुद्दागा २ तोले लेकर पीस-छान लो श्रीर रख लो। सबेरे-शाम दो-दो रत्ती यह दवा बँगला पानमें रखकर खानेसे ११ दिनमें भयंकर तिल्ली श्रीर गोला नाश हो जाता है। पर-परीचित है, पर विश्वास-योग्य जान पड़ता है। रोगी परीचा करें, लाम ही होगा।



पीपरोंका चूर्ण १ तोले, शुद्ध वत्सनाम विष १ तोले और शुद्ध

हिंगुल हो तोले—सबको जानुनके पत्तीके रसके साथ खरल कर, मृलीके वीत-वरावर गोलियाँ बना लो। इन गोलियोंको शीतल जलके साथ सेवन करनेसे व्यरातिसार, हैंजा ख्रीर घोर सिन्नपातव्यर ख्राराम होते हैं।

### गगन सुन्दर रस।

सुहागेकी खीलें, शुद्ध हिंगुल, शुद्ध गन्यक श्रीर अभ्रक-भस्म— समान-समान लेकर, तीन दिन तक आकके पत्तोंके रसके साथ घोटो श्रीर दो-दो रत्तीकी गोलियाँ बना लो । श्रनुपान—सकेंद्र खानेकी राल दो रत्ती श्रीर शहद ।

इससे बढ़ा हुआ ज्वरातिसार, रक्षातिसार और आम-शूल रोग नाश होते तथा जठराग्नि बढ़ती है। पथ्य—माठा और वकरीका दूव।

# कनकप्रभा बटी।

शुद्ध घत्रेके वीज, कालीमिर्च, हंसपदी, पीपल, सुहागेकी खीलें, शुद्ध मीठा विप और शुद्ध गन्धक—इनसातोंको एक दिन-भर जयन्तीके रसमें घोटकर एक-एक रत्तीकी गोलियाँ वना लो।

इन गोलियोंसे अतिसार, प्रहिशी, ब्चर श्रीर मन्दाग्नि आदि रोगः नाश होते हैं।

पथ्य-दही-भात, शीतल बल, लावा और तीतर आदिका मांस !



# हिन्दी-संसारमें अपूर्व और पहला ग्रन्थ। विना गुरुके वैद्यक सिखानेवाला



#### सात भाग।

जो संस्कृत जरा भी नहीं जानते, वे भी इस प्रन्थको विना गुरुके पढ़कर पूरे वैद्य बन सकते हैं। जिन्हें शक हो वे केवल चौथा भाग मुँगाकर अपने दिलका बहम मिटा लें।

| चिकित्सा-चन्द्रोदय पहला भाग सजिल्द |    |           |            | રાા)         |
|------------------------------------|----|-----------|------------|--------------|
| 33                                 | 33 | दूसरा "   | 37         | <b>યા</b> ા) |
| "                                  | 77 | तीसरा "   | :9         | <b>Ł</b> )   |
| 27                                 | 23 | चौथा "    | "          | z)           |
| 77                                 | 97 | पाँचवाँ " | 11         | KIII)        |
| ;;                                 | 22 | ब्रठा "   | 33         | ૪)           |
| -77                                | "  | सातवाँ "  | <b>)</b> ) | १११)         |
|                                    |    |           |            | जोह ४०॥      |

नोट—को सजन सातों भाग एक साथ मैंगायेंगे और १०) पहले भेज न्हेंगे, वन्हें यह प्रन्य ४०॥) की जगह १४८) में मिलेगा। डाक या रेख मादा ज़िम्मे ख़रीदारान। अपने थॉर्डर और ऐडवान्स (पेशगी) के साथ, अपना नाम, पूरा पता, गींव, पोस्ट और नज़दीकी रेजने स्टेशनका नाम ज़रूर जिलिये।

> पता—हरिदास एण्ड कम्पनी, गंगा-भवन, गली रावलिया, मधुरा।

# ातक और सियों तक की समम में आने योग्य गीता का नितान्त सरल हिन्दी-अनुवाद। हिन्दी मगवद्गीता।

श्राजतक भारतमें, भर्ष हरिके वैराग्य-शतक वरोरःकी तरह, श्रीकृत्य-चन्द्रके "गीवा" के भी सेकड़ों हिन्दी-श्रानुवाद हो गये हैं, पर ऐसा हिन्दी-श्रानुवाद एक भी नहीं हुआ, जिसे थोड़ी-सी हिन्दी जाननेवाले भी श्रासानीसे समक सकें। इसीसे यह अनुवाद किया गया है। यह श्रानुवाद सचनुच ही ऐसा है, जिसे नानमात्रकी हिन्दी जाननेवाले वालक और खियाँ तक समक लेती हैं। पहले जो श्रक्त रेजी के बीठ एठ, एम० ए० हिन्दी न जाननेक कारण, गीता न पढ़ते थे, वे श्रव इस गीताको प्रेमसे पढ़ने लगे हैं, इसीसे इसके चार संस्करण चार-चार पाँच-पाँच हजारी इपकर विक गये। अभी दार्जीलिङ्गमें एक मारवाड़ी करोड़-पतिने दान करनेके लिए १० गीता मँगवाये थे, चुनावक समय हमारा गीता ही पसन्द आया, इसलिए यही गीता धर्मार्थ वाँदा गया। श्रनु-वादकन श्रनुवादमें भाषाकी सरलता की हद कर दी है।

मगवान् तिलकने भी गीतांका अनुवाद किया है। वह अनुवाद स्वांतम है, पर वह उन्होंकी समक्तमें आता है, जिन्होंने हिन्दी-अङ्गरेजी और संस्कृतकी शिक्षा एफ० ए०, बी० ए० तक पाई है। मामृली लोग उसे मँगांकर पछताते हैं, क्योंकि समक्तमें कुछ भी नहीं आता। वन्वईके छपे हुए गीताओंकी भाषा पिछताऊ है, वह पिछतोंके सिवा, हर किसीकी समक्तमें नहीं आती। इसलिए अगर आप अपना उद्धार करना चाहते हैं, जीवन-मरणके कंकटोंसे वचना चाहते हैं, इस लोकमें सबी सुल-शान्ति और मरनेपर परमपद चाहते हैं, तो आप हमारा "गीता" मँगांकर पिढ़िये। अपर मूल श्लोक हैं, नीचे हिन्दी अनुवाद है, उसके नीचे सरल टीका है, शेषमें फुट-नोट है। ऐसा गीता दश रुपयोंमें भी कहीं न मिलेगा। पहले इसका मृल्य ३) या, पर गरीवोंके सुभीतेके लिए हमने इसका मूल्य अब घटाकर २।) कर दिया है। सुनहरी जिल्ददारका दाम ३) है। अवस्य देखिये,, देखने ही योग्य चींज है।

の国に教教の国の国

#### ंतन्दुरुस्ती का बीमा।

( ग्यारहवाँ संस्करण )

त्रवार हुन स्वत्रात्र । प्रशासन्ति । प्रशासन्ति । प्रशासन्ति । प्रशासन्ति । प्रशासन्ति । प्रशासन्ति । प्रशासन

हिन्दुस्तान में ऐसा कौन पढ़ा-लिखा है, जिसने इस मशहूर किताब का नाम न सुना हो ? आज यह मनुष्यमात्र की प्यारी पुस्तक भारत के राजा-महाराजा श्रीर श्रमीर-उमरावों से लेकर किसानों तक में जा पहुँची है, तभी तो इसकी तेतीस तेतीस हजार प्रतियाँ विक गई श्रीर दस-दस संस्करण हो गये। इस पुस्तक को हिन्दू, मुसलमान, जैन, ईसाई, बौद्ध, श्रार्यसमाजी, ब्रह्मसमाजी, नज, बैरिस्टर, वकील, मुख्तार, सेठ-साहूकार, मुनीम-गुमाश्ते, राजा-महाराजा, मन्त्री, बाल, बृद्ध श्रीर युवक दिलोजान से पसन्द करते हैं। इसने हजारों बिगड़ती हुई गृहस्थियाँ बचाई । हजारों लाखों. को कुराह से सुराह पर लगाया और अनेकों की जीवन-रचा की, इसका इतना आदर है। अगर आप जीवन का वेड़ा सुख से पार करना चाहते हैं, शरीर को सदा सुखी श्रीर तन्दुरुस्त रखना चाहते हैं, अतेकों रोगोंका इलाज खुद ही करके अपना धन-धर्म बचाना चाहते हैं, अपने मित्र, पड़ोसियों को सुजर्रव और आजमूदा चूटकले बता-बताकर उनकी जिन्दगी सुखी करना चाहते हैं, काम-शास्त्र श्रीर कोकशास्त्र की जरूरी बातें जानना चाहते हैं, शरीर को पृष्ट करके क्षियों को वश में करना और उत्तम बलवान् सन्तान पैदा करना चाहते हैं, तो इसकी एक प्रति जरूर खरीदिये। इसे पास रखकर, अनेक वैद्य सैंकड़ों रुपया माहवारी पैदा कर रहे हैं। क्योंकि इस एक पुस्तक में प्रायः सभी रोगों की आजमूदा दवाएँ लिखी हैं। गृहस्थ लोग इसे पास रखकर सैकड़ों रुपये साल बचाते हैं, क्योंकि उन्हें डाक्टर-वैद्यों को कभी किसी भारी रोग में ही बुलाना पड़ता है। श्रानेक लोग इसमें की दवाएँ बना-वनाकर कम्पनियाँ खोल बैठे हैं अभीर हजारों रुपया पैदा कर रहे हैं। काराज मलाई के समान विकना ब्रीर छपाई मनमोहिनी, तिस पर भी ६४८ सफों की अजिल्द पुस्तक का दास ३) श्रीर सजिल्द का ३॥।)

# दों हज़ार वर्ष में नई वात !

पर्वहिर महाराज के शतक त्रयं !

भर्तहिर महाराज के शतक त्रयं !

कोई ९३ हाफटोन चित्र !

१४४० पृष्ठों में प्रन्थ की समाप्ति।

मूल रलोक, हिन्दी-अनुवाद, सरल न्याख्या, टीका,

कविता-अनुवाद और अङ्गरेजी अनुवाद।

उ

महाराजा मर् हिर के नीति, वैराग्य और ख़ुझार-शतक सा संसार में मराहूर हैं। ऐसा कौन पढ़ा-लिखा है, जो इनकी बात नहं जानता ? इनके अनेकों अनुवाद हो चुके हैं, पर आजे तक इनक ऐसा विस्तृत और सचित्र अनुवाद कहीं नहीं हुआ। तीनों शतकों कोई ६३ मनोमुग्धकारी हाफटोन चित्र हैं। चित्र देखते ही आत्म फड़क उठती है। खोक का भाव चट दिमारा में घुस जाता है। अनु एक-एक चित्र का दाम दो-दो आना भी सममें, तो १०) तः के र् ही हो जाते हैं। १४०० पृष्ठों की पुस्तकें सुपत में हैं। ऊपर मूर श्लोक, नीचे हिन्दी अर्थ, उसके नीचे विस्तृत टीका, उसके नी कविता-अनुवाद और शेप में अङ्गरेजी अनुवाद है। हम ठीक कहरं हैं, ऐसा अनुवाद आपने न्याव में भी न देखा होगा । अनुवाद ूह .नहीं है, भर्ण हरि महाराज के खोकों के भावों से टक्कर खानेवाल · उद्देशायरी, संस्कृत कवियों श्रीर श्रङ्गरेखी, फारसी के विद्वानों व वाणियाँ जगह-व-जगह अँगूठी में हीरों की तरह अलग जड़ी हु हैं। आपने अगर ये तीनों शतक देख लिये, तों संसार के नीति वैरांग्य श्रीर शृङ्गार पर कहनेवालों की श्रनमोल कवितायें श्री वाणियाँ भी देख लीं। श्राप इन्हें श्रवश्य देखिये, इनके लिये श्रा -मूलकर भी लालच मत कीजिये।

